द्वितीय संस्करण, मार्च, १६५०

, , -मूल्य ८) पार्थिव रूप में जिनके वरद हस्त की छाया श्रक्षमय हट जाने पर भी जिनके स्नेहमय श्राशीर्वाट से श्रध्ययन की एक सरिए पूर्ण हो सकी, उन्हीं त्यागमूर्ति स्वर्गीय पिता श्री सुंद्रलाल जी

की स्मृति मं

#### परिचय

प्रस्तुत ग्रंथ महाकित स्र्दाम की जीवनी तथा कान्य का प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन करा जा सकता है। इधर कुछ वर्षों ने 'स्रसागर' के आलोचनात्मक अध्ययन की और विदानी का ध्यान आकर्षित प्रवश्य हुआ है, किन्तु ये नमस्त अध्ययन न्यक्तिगत अभिक्वि से प्रभावित आशिक सामग्री पर आधारभूत हैं। अतः इनसे निकलनेवाले परिणाम सत्य तक पहुँचाने में पूर्णस्प ने सहायक नहीं हो पाते। प्रस्तुत प्रध्ययन का यह विशेषता है कि इसमें हिंदी के इस महाकिय से सबध रखनेवाली समस्त उपलब्ध सामग्री का उपयोग विया गया है, और इस सामग्री के वैज्ञानिक विश्लेषण से को भी निक्ष प्रभित्त हैं, उन्हें ज्यों का त्यां कमनद रूप में दे दिया गया है। लेखक ने अपनी व्यक्तिगत धारणाओं तथा वाह्य प्रभावों की छाप अध्ययन पर यथासमय नहीं आने दी है।

दसके श्रतिरिक्त प्रस्तुत श्रध्ययन केवलमात्र विश्लेपणात्मक तथा वर्णनात्मक हैं—ऐतिहामिक तथा तुलनात्मक हि छिकोण को जानवृक्त कर दूर रक्खा गया है। उदाहरणार्थ 'इष्टदेव' के सबध में जो भी भावना स्रदासजी की रचनाश्रों में मिलती है वह इस श्रध्ययन मे मिल सकेगी। कृष्ण-भिक्त-सप्रदायों के इतिहास में इस भावना का स्थान कहाँ पड़ता है, श्रथवा वह्नभ-संप्रदाय में प्रचलित भावना से स्रदासजी के तत्सवधी विचार कहाँ तक साम्य श्रथवा भेद रखते हैं, ये विस्तार ग्रथ की सीमा मे बाहर के हैं। श्रध्ययन की ऐसी सीमाएँ जानवृक्त कर बाँधी गई थीं। श्रधिक व्यापक ध्येय सामने रखने से एक तो श्रध्ययन श्रपने निश्चित चेत्र में इतना पूर्ण नहीं हो सकता था श्रीर दूसरे इतना तटस्थ श्रीर वैज्ञानिक भी न हो पाता। थीसिस के उद्देश्य से लिख जाने के कारण प्रस्तुत ग्रथ श्रधिक रोचक तथा प्रवाहयुक्त नहीं हो सका है। किन्तु यह साधारण हिंदी पाठक के उपयोग के लिए हैं भी नहीं—इस विपय के विद्वान, विशेषज्ञ तथा उच्च कचाश्रों के विद्यार्थी ही इससे लाभ उठा सकते हैं।

डा॰ माताप्रसाद गुप्त के 'तुलसीदास' शीर्षक ग्रध्ययन से प्रेरणा लेकर लेखक ने 'सूरदास' का वर्तमान ग्रध्ययन प्रस्तुत किया है। श्राशा है कि हिंदी के भावी नवयुवक विद्वान इस परपरा को आगे बढ़ाने में यत्नशील रहेगे। वास्तव में हिन्दी के समस्त प्रमुख किवयों तथा लेखकों के इस प्रकार के पूर्ण अध्ययन शीघ से शीघ उपलब्ध हो जाने चाहिए। यह सीढी पार करने के उपरान्त ही वैज्ञानिक, ऐतिहासिक तथा तुलनात्मक अध्ययन और हिंदो साहिन्य की निष्णच आलोचनाएँ तथा पूर्ण इतिहास लिखे जा सकेंगे। में अपने प्रया शाष्य को इस सुन्दर और उपयोगी अध के प्रस्तुत करने पर हार्दिक बधाई देता हूं। भविष्य में उनसे अधिकाधिक उत्तम अथों की आशा हिंदी-संसार करेगा इस बात को उन्हें नहीं भुलाना चाहिए।

हिंदी-विभाग, विश्वविद्यालय, प्रयाग ।

धीरेन्द्र वर्मा

#### मस्तावना

एम्॰ ए॰ परीक्ता के लिए फ़ुम्म् काव्य के म्प्रतर्गत स्रवास का श्रध्ययन कःते हुए मुक्ते प्रनुभव हुन्त्रा कि हिन्दी के महान् कवियों में स्रदास की जितनी उपेचा हुई, उतनी पदाचित् ग्रन्य किसी की नहीं। हिन्दी-समाले।चना के बाल्यकाल्य में सूर प्रोर नुलमी के 'रवि-शशि'-हमानता सम्बन्धी तथा-कथित तुलनात्मक मूल्याकन में याना पत्ती का श्राग्रह व्यक्तिगत श्राचे में की सीमा तक ती पहुँच गया. पर, जहा तक सूर का सबन्ध है, वह आग्रह गम्भीर ग्रध्ययन की ग्रोर प्रधिक प्रवृत्त न हो सका । कदाचित् परिस्थिति ग्रनुकुल न होने के रारण प्रयया भाषा प्रीर उपासनादि सम्बन्धी पूर्व धारणास्रों के कारण हिन्दी साहित्य की प्रतिभा सूरदास के प्रध्ययन में विशेष योगदान न कर सकी । इस दिशा में मान्य मिश्रवधुद्यों, स्वर्गीय ग्राचार्य प० रामचन्द्र शुक्ल, डाक्टर जनार्दन भित्र श्रीर भाषा तत्व रतन श्री निलनीमोहन सान्याल प्रभृति विद्वानों के प्रयत्न यद्यांप श्रपने-श्रपने ढग से महत्त्वपूर्ण हैं, फिर भी सूरदास के सम्पूर्ण श्रध्ययन के इच्छुक को उनसे सन्ते।प नहीं होता। श्रतः एम्॰ ए॰ के लिए स्रदास का ऋष्ययन करते समय ही मेरे मन मे उनके विशेष श्रध्ययन की इच्छा वलवती होती गई। इस सम्बन्ध में मुक्ते श्री पंडित इजारी प्रमाट जी द्विवेदी की 'हिन्दी साहित्य की भूमिका' तथा 'सूर साहित्य' से विशेष प्रेरणा मिली। ग्रपनी समभ के ग्रनुसार मुभे सूरदास के विषय मे द्विवेदी जी का दृष्टिकोण अधिक समोचीन और जिजासुश्रों के लिए सहायक जान पड़ा।

एम्॰ ए॰ के वाद डी॰ फिल्॰ के लिए 'रिमर्च' के निश्चय में मुक्ते सूरदास के अध्ययन ने विशेष प्रेरित किया । इस प्रेरणा को मेरे गुरु आचार्य श्री डाक्टर धीरेन्द्र वर्मा, एम्॰ ए॰, डी॰ लिट्॰ (पेरिस) ने भ्रीर अधिक प्रवल बना दिया । उन्हीं के निरीक्षण में सूरदास के काव्य सागर का लगभग पाँच वर्ष तक उछलते-हूबते अवगाहन करने के बाद में सूरदास के जीवन और काव्य के सम्बन्ध मे अपने विचारों को 'थीसिस' के रूप में प्रस्तुत करने में सफल हो सका ।

स्रदास की जीवनी के सम्बन्ध में श्री विद्या-विभाग, काँकरोली, से प्रकाशित 'प्राचीन वार्ता रहस्य' श्रीर श्री डाक्टर दीनदयालु गुप्त, एम्० ए०, एल्-एल्॰ बी॰, डी॰ लिट्॰ के 'श्रष्टछाप श्रीर वल्लभ सप्रदाय' ने मेरे परिश्रम न्स्रसागर के थोड़े से अशको ही अपने अध्ययन का आधार वनाना पड़ा। प्रामाणिक संस्करण के अभाव में मुक्ते प्रायः उद्धरण अधिक देने पड़े हैं। स्रदास के विद्यार्थियों को इससे सुनिधा ही होगी। श्री वेंकटेश्वर प्रेस वाली प्रति में पदों का सख्या- क्रम प्रायः अस्त-व्यस्त है, अतः उद्धरणों और सदभों के लिए पृष्ठों का निर्देश किया गया है। पदों का निर्देश केवल सभा द्वारा खडशः प्रकाशित स्रसागर के लिए है।

'थीसिस' के रूप में प्रकाशित 'सूरदास' के प्रथम सस्करण में कतिपय श्रसुविधाश्रों के कारण कुछ श्रध्यायों की मामग्री में काट-छाँद करनी पड़ी थी; द्वितीय सस्करण में उसे परिपूर्ण करने का प्रयत्न किया गया। इस प्रकार ् द्वितीय ऋध्याय में सूरसागर के द्वादश स्कधों के वर्ण्य विषय का श्रीमद्भागवत के साथ तुलनात्मक परिचय ग्रीर सूरसागर सारावली ग्रीर साहित्यलहरी की भाषा का वैज्ञानिक ऋौर तुलनात्मक विवेचन जोडा गया। साथ ही उक्त दो रचनात्रों की त्राप्रामाणिकता के सबध में त्रपने प्रमाणों को त्रिधिक स्पष्ट करने के लिए किंचित् परिवर्धन-परिवर्तन किए गए। सूरदास की भक्ति-भावना को समक्तने का प्रधान क्लोत तो उनका काव्य ही है, परतु मुख्यतया 'चौरासी वैष्णवृन की वार्ता' के आधार पर इस सबन्ध में कुछ ऐतिहासिक विवरण भी मिलते हैं। इन विवरणों को मैंने प्रथम सस्करण में जीवनी के साथ दिया था। द्वितीय संस्करण में उन विवरणों को एक ग्रत्यत सिच्छता. मेरितिहासिक पृष्ठभूमि देते हुए स्वतत्र ब्राध्याय के रूप में दिया गया है। 'भक्ति-समीचा' शीर्षक यह अध्याय आगामी तीन अध्यायों की भूमिका के रूप में है, जिससे सूरदास को पुष्टिमार्गीय भक्त मानते हुए भी उनकी भक्ति-भावना के संबन्ध में मेरा व्यापक दृष्टिकोण स्पष्ट हो जाता है। 'वस्तु-विन्यास' शीर्षक अध्याय में मैंने प्रथम संस्करण में सद्येप से ही यह प्रतिपा-दित करने का प्रयत्न किया था कि सूरदास स्फुट पदों के गायक-रचिता नहीं, श्रपि तु गीत पदों की शैली में प्रवन्ध काव्य की रचना करने वाले कुशल महाकवि हैं। दितीय संस्करण में श्रपने इस मन्तव्य को मैंने वस्तु-विश्लेपण करके स्पष्टतया प्रमाणित करने की चेप्टा की। स्रसागर की शैली के विविध रूपों को स्पष्ट करने के लिए मैंने द्वितीय सस्करण में नुलनात्मक दृष्टि से कुछ मूल उद्धरण भी दे दिए।

'स्रदास' की सामग्री में उपर्युक्त परिवर्धनों के श्रातिरिक्त द्वितीय मस्करण में कुछ श्रप्यायों की सामग्री में थोड़े थोड़े परिवर्धनों के माथ उसका हम-परिवर्तन भी किया गया। किंचित् परिवर्धन के साथ मामान्य निष्कर्ष पहले स्त्रीर उनके साधारम्त िरारण विश्लेषण बाद में दिए गए। इस प्रकार, साधार है, पुस्तक साधारण पाठकां के लिए भी स्त्रिक पटनीय ही गई। प्रथम सरकरण के राउ विभावन की भी बहुत स्वावश्यक न समक्त कर हटा दिया गया तथा पुस्तकांत ने भी हुई सदर्भ वन्तां की तटा कर सदर्भ निर्देश पाद-टिप्यण्यों में प्रथा स्थान दे दिए गए।

शीमता से छुराने के कारण प्रथम मस्करण में छापे की बहुत सी भूलें रह गई थी। यथा-मध्य उन्त दूर फरने का प्रयव किया गया। फिर भी प्रमादवश भूलें लूट ही गई। प्राधिक भही प्रशुद्धियों के लिए एक पृथक् श्रशुद्धि-पत्र दिया जा रहा है। समा-यासनापूर्वक पाठकों से प्रार्थना है कि वे उपया श्रशुद्धियों को सुधार कर पढ़ें।

सुरदास के प्रध्ययन म मुक्ते जिन व्यक्तिया ने प्रेरणा श्रीर सहायता मिली उनमें प्राचार्य श्री उाक्टर धीरेन्द्र वर्मा के प्रति श्राभार प्रदर्शित करना मेरा सर्व प्रथम कर्तव्य है, जिन्होंने न देवल मेरे ग्रध्ययन का मार्ग-निर्देश किया, वरन् जो सभी प्रकार से प्रोत्साहन देते हुए मुक्ते दृढ-सकल्प बनाए रहे। श्राचार्य श्री इजारी प्रसाद जी द्विवेटी के 'स्रसाहित्य' से मुक्ते श्रप्ययन के कुछ श्रशों की रूपरेपा बनाने में विशेष प्ररेणा मिली तथा व्यक्तिगत रूप में भी उन्होंने मुक्ते सहायता टी। एतदर्थ में उनका भी आभारी हूँ। श्री डाक्टर दीनदयालु गुप्त के प्रथ से जो मैंने श्रमूल्य लाभ उठाया वह मेरी पुस्तक के प्रथम दो श्रध्यायों से स्वय प्रकट हो जाता है, श्रत उनका ऋण स्वीकार करना भी त्रावश्यक है। 'श्री विद्याविभाग कॉकरोली' द्वारा प्रकाशित साहित्य के उपयोग के लिए में उसका भी श्राभारो हूँ । श्रन्य व्यक्तियों में जिनसे मुक्ते इस गुरु-कार्य में सतत प्रोत्साहन और बहुमुखी सहायता मिलती, रही, श्रद्धेय डाक्टर ताराचन्द एम्० ए०, डी० फिल (त्राक्सन) के प्रति भी कुतज्ञता-ज्ञापन ग्रौर ग्रपने स्वर्गीय 'मास्टर साहव' श्री यमुनाप्रसाद, एम्० ए० के प्रति श्रद्धाजिल-समर्पण करना मेरा पवित्र क्रतंब्य है। प्रथम सस्करण के छपाने में जो सहायता मुक्ते बधुवर श्री प० उमेशचद्र मिश्र, विद्यावाच-स्पति, 'सरस्वती'-सपादक से मिली, वह मुलाई नहीं जा सकती।

श्रत में में श्रपनी उन श्रव्छी-बुरी परिस्थितियों को भी सधन्यवाद स्मरण करता हूँ जिनके बीच पाँच वर्ष तक स्रदास का श्रध्ययन संवर्ष करता रहा श्रीर जिन्होंने श्रततोगत्वा इसे यह सद्गति प्रदान की।

्र वजेश्वर वर्मा

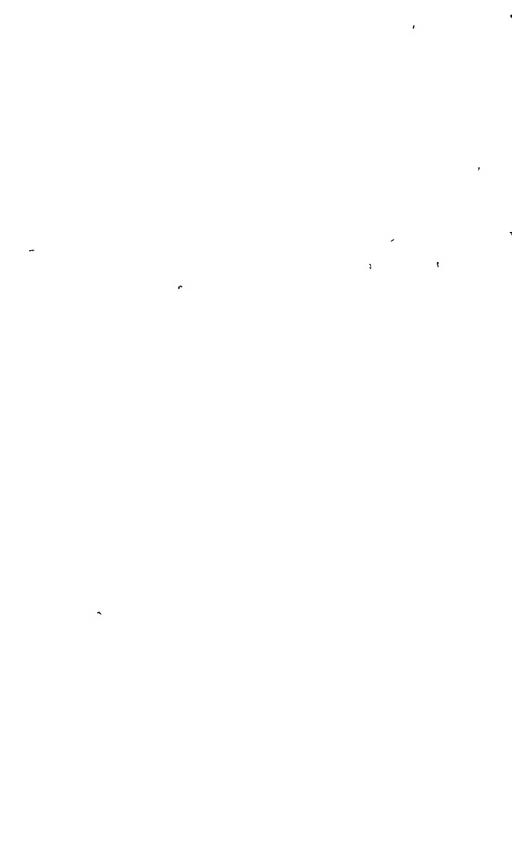

# विपय-सूची

( शार्षण के साथ वा हुई सल्याएं प्रकी की है )

परिचय .. ... (१) भन्नावना .. . (३) विपय सूची .. .. (६) सन्तेप श्रीर मंत्रेत तथा सहायण इ.स. . (१४)

# (• जीवनी ( १-४**७** )

जीवन बृत्त-समप्रः, नाम ४, जाति ५; माता पिता, पारिवारिक जीपन तथा निवास स्थान ६: चतु-विदीनता १३; शिचा दोचा ग्रौर जान १४

श्रध्ययन की सामग्री—प्रस्तावना १६, स्रदास की रचनाएँ १७, चीरासी चैष्णवन ही वार्ता १७; श्री हरिराय जी के भावप्रकाश सिंदत चीरामी वार्ता ३३, श्रन्य वार्ता साहित्य ३७; श्री वल्लभ दिन्विजय ३७, भक्तमाल ३७; भक्त विनोट—कि मियाँसिंह ३८, रामरिसेकावला—महाराज रघुराजिमिंह ३६, भक्त नामावली—धुव-दास ३६, नागर-समुच्यय—नागरीदास ३६, व्यास-वाणी—हरिराम व्यास ४०, श्राईने श्रक्रवरी, मुतखबुत्तवारीख, मुशियाते श्रबुल-फक्त ४०; मूल गुसाईचरित ४१, जनश्रुतिया ४१

# २. रचनाएँ ( ४≍-१२६ )

स्रसागर—प्रस्तावना ५०, विनय के पद श्रीर प्रथम स्कथ ५६; द्वितीय स्कंध ५८, तृतीय स्कभ ५८, चतुर्थ स्कध ५८, पचम स्कध ५८, षष्ठ स्कथ ६०, सप्तम स्कथ ६०, श्राष्टम स्कथ ६०; नवम स्कथ ६१; एकादश स्कथ ६३, द्वादश स्कथ ६३, दशम स्कथ ६३, पूर्वार्थ ६४, उत्तरार्थ ७६, स्रसागर की मौलिकता ७६

सूरसागर सारावली—प्रस्तावना =२, वस्तु विश्लेषण =२, सूरसागर से विभिन्नता ६० भाषा-शैली की विभिन्नता ६६, सारावली का रचियता १०३



साहित्यलहरी—स्तावना १०५, वर्ण्य-विषय तथा मूल भाव का तुलनात्मक विवेचन १०६, काव्य-कला और भाषा-शैली ११५, साहित्यलहरी के दो प्रसिद्ध पदों के विवरण १२०; साहित्यलहरी का रचियता और रचनाकाल १२४

# ३. भक्ति-समीक्षा (१२७-१४२)

सामयिक परिस्थिति १३०, सूरदास की भक्ति १३५

# ४, इष्टदेव ( १४३-१=३ )

श्रद्धैत निर्भुण ब्रह्म १४८, परमानद रूप सगुण ब्रह्म १५३, विष्णु रूप ब्रह्म १५६, भक्त-वत्सल भगवान् १६२, परमानद रूप की पूरक श्रादि-प्रकृति राधा १६७, ससार श्रीर माया १७१, श्रानिष्टकारी त्रिगुणात्मक जड माया १७२, ब्रह्मकी मोटक शक्ति योगमाया १७६

# थः भक्ति-धर्म ( १=४-२४७ )

भक्ति की महत्ता श्रीर उसका स्वरूप, प्रस्तावना १८४, वैराग्य-पूर्ण भक्ति-धर्म १८८, सहज भक्ति-धर्म—ज्ञान, योग श्रादि का प्रत्या ख्यान १६३

भक्ति के लक्त्रण साधन श्रीर फल—प्रस्तावना २०२, व्यक्तिगत सबन्ध श्रीर श्रनन्यभाव २११, हरि-क्रपा २१६, हरिनाम स्मरण २२१; गुरु, सत्सग तथा विधि-निपेध २२७, रूप श्रीर लीला में श्रासक्ति २३७, क्रुच्ण के रूप श्रीर लीलाश्रों का श्रानिवार्य श्रग— मुरली २३६, भक्ति का फल २४३

# ६ भेक्ति की न्यापकता और उसके भेद (२४८-२६०)

शात ग्रीर दास्य भाव २५३, सख्य भाव २५५; वात्सल्य भाव २६४, माधुर्य भाव २६७, व्याख्या २७०, विकास २७८

## ७ वस्तु-विन्यास ( २६१-३४२ )

स्फुट पद-प्रस्तावना २६१, विनय के पद २६२, राम-चरित मववी पद २६४; इ.ध्ला मवधी स्फुट पद श्रीर स्फुट पट-समूह २६६ गंड फधानक—प्रकादना ३०२, १ उल्पन वधन श्रीर यमलार्जुन उत्तार लीला ३०२,२. णधासुर वध ३०४: ३. वाल वस्पहरण लीला ३०४, ४. गधा करण का प्रथम मिलन ३०६; ५. फाली दमन लीला २०८; ६. राधा करण मिलन ३११; ७ चीरग्रण लीला ३१६; ८. पनपट प्रसाद ३१४, ६ यजपत्नी लीला ३१६; १० गीवर्धन लीला ३१०. १४ अन लीला ३२०० १२. रासलीला ३२१; १३. राधा का मान ३२४; ४४ राधा ज्ञा मान ३२५; १५. यज मान गमद ३२६; १६. चिता गमद ३२७, १७. हिडोर लीला का सुष्य ३२८; १८. यनत लीला ३२८, १६. भ्रमरगीत ५

स्रदास का राग्ण चरित काव्य

३३४

## ८ चरित्र-चित्रए--प्रधान चरित्र (३४३-४१४)

श्रीकृष्ण-प्रम्तावना ३४४ नद नदन ३४४, गोपाल ३५४, 'रसिक-श्रिरोगांण' 'रतिनागर'- गधा-वल्लभ ३५६, 'रसिक शिरोमणि' रतिनागर-गोपी वल्लभ ३५६, 'निटुर, नीरस' ३६२

वलराम

३७०

राधा—भानी, चचन, चतुर ३७५, प्रेम-विवश, परम सुन्दरी ३७८ चतुर, गृह, श्रतृप्त परशीया ३८१, मानवती, गौरवशानिनी-स्वकीया ३६०, गृह, गभीर, परम वियोगिनी ३६४

यशोदा

800

नद

४११

## ६. सामान्य स्वभाव-चित्रण श्रौर गौण चरित्र ( ४१४ ४४८ )

स्त्री-स्वभाव — प्रस्तावना ४१५, यशोदा की सखियाँ ४१५; दाई ४१७; रोहिणी श्रीर देवकी ४१७, वृषभानु-पत्नी ४१६; गोपियाँ ४२३; लिलता ४३०; चद्रावली ४३२, श्रन्य खिंडता गोपियाँ ४३३; कुन्जा ४३३, रुक्मिणी ४३५, स्त्रियों के सबन्ध में किंव के विचार ४३७

वाल-खभाव

**835** 

पुरुष स्वभाव—प्रस्तावना ४४२, वसुदेव ४४३, अक्रूर ४४४; उद्धव ४४५, सुदामा ४४५, कस ४४६, अन्य पात्र ४४८

# १० भावांनुभूति श्रोर भाव-चित्रण ( ४४६-४८४ )

निर्वेद एवं दास्य —प्रस्तावना ४५०, दैन्य ४५१; धृष्टता, विनोद, ग्रोज ४५२, रहस्योन्मुखता—विस्मय ४५४

वात्सल्य श्रीर उसके श्रंतर्गत भाव-विस्तार—प्रस्तावना ४५५, श्रमिलापा, उत्सुकता, गर्व, उत्साह ४५६, श्रमर्घ, ग्लानि, ज्ञोम ४५६; शका, चिंता, त्रास, विषाद, मोह, व्याधि, दैन्य ४५७, व्यग्य-विनोद ४५७, रहस्योन्मुखता—विस्मय ४५८

सख्य प्रेम में भावानुभूति का विस्तार—प्रस्तावना ४५६, हर्ष, विस्मय, श्राशका ४५६, दैन्य, रहस्योन्मुखता ४६०, व्यग्य-विनोद ४६० श्रृंगार श्रीर उसके श्रंतर्गत भाव-विस्तार—प्रस्तावना ४६०, हर्ष ४६१, पूर्वानुराग का श्रभिलाषा—हर्ष, विस्मय, श्रस्या, उत्कठा, विक्तता, श्रधेर्य, धैर्य, विवोध, श्रावेग, जडता, चिंता, स्मृति, श्रमर्ष, हास्य, दैन्य श्रादि ४६२, काम की दशाए ४६६, हर्ष, गर्व, विकलता, ज्ञोभ इत्यादि ४६८, देन्य, ग्लानि, वितर्क ४६६, व्यग्य—

भाव संपन्नता श्रीर वर्णन-वैचित्र्य—स्थायी श्रीर सचारी भाव ४८२, साहित्यिक परपराए ४८४, श्रादर्श ४८४

# ११ सौन्दर्यानुभूति और वर्णन-वैचित्र्य ( ४=६-४०७ )

मानव सौन्दर्य-पुरुप रूप ४८७, नारी रूप ४८८

ब्रिनोद ४७२, रहस्योन्मुखता ४७८

भेजिकितिक सीन्दर्य-प्रभात ४६१, वन, द्रुम ग्रादि ४६२, दावानल ४६३, ग्रादर्श वृन्दावन ४६३, मेब, चपला ग्रादि ४६४, वर्षा ऋत ४६५, शरद् ४६७

समाज का चित्रग्—सस्कार ४६८, पूजा, वृत, उत्सव ५०१, मनोरजन ५०३, भोजन ५०४, नेतिक स्रवस्था ५०६

## -१२, करुपना-सृष्टि श्रीर श्रलंकार-विधान ( ५०=-५४३)

| रूप-चित्रग्             | • • |     | ५०६ |
|-------------------------|-----|-----|-----|
| कार्य-व्यापार-चित्रल    | ••• |     | ५२३ |
| वस्तु-चित्रण            | ••  | ••• | ५२६ |
| गुण श्रीर स्वभाव-चित्रण | •   | *** | ५३२ |
| भाव-चित्रण              | ••  | ••• | ५३६ |

# १३. भाषा-शैली श्रीर छंद ( ५४४-४=७ )

शैली के विविध रूप—प्रस्तावना ५६४, शीमद्रागवत के कथा-प्रसग तथा कथा-पूर्वर्थ वर्णनात्मक छशा ५४५; दश्य फ्रीर वर्णन विस्तार ५४६; पैर्णनात्मक कथानक ५४६; गीतात्मक कथानक ५४७; नामान्य चिति सबन्धी गेय पद ५४८; विशिष्ट कीडा सबधी गेय पद ५४८; रूप-चित्रण और मुखी वादन सबधी गेय पद ५४६; प्रभाव-वर्णन संबन्धो गेय पद ५५२, भाव-चित्रण संबधी गेय पद ५५१; फुटकर गेय पद ५५३; तुलनात्मक नमूने ५५३; वाह्य सीन्दर्य ५६०

भाषां समृद्धि—प्रम्तावना ५६२, तत्मम श्रीर प्रर्व तत्मम शब्द ५६२, तद्भव गब्द ५६५—मना जीर विशेषण ५६५, किया ५६५, किया-विशेषण प्रब्यय श्रादि ५६६, विदेशी शब्द ५६६—सना श्रीर विशेषण ५६६, किया ५६७, श्रर्थ-गर्भारता ५६७; मुहावरे ५६६, लोकोक्तियाँ ५७०

कुँट—प्रस्तावना ५७१, वर्णनात्मक प्रसगों के छंद - चौपई, चौपाई, दोहा, रोला श्रादि तथा उनसे निर्मित नवीन छद ५७२; श्रन्य छद ५७६, चद्र ५७६, कुडल, उडियाना ५८०, सुखदा, राधिका ५८०; उपमान, हीर ५८१, तोमर ५८२, शोभन, रूपमाला ५८२, गीतिका ५८२; विष्णुपद, सरसी, सार ५८२; लावनी, वीर ५८४, समान सर्वेया, मत्त सर्वेया ५८५, सल, ५८५, हरिप्रिया ५८६; मन-हरण ५८७

नामानुकमणिका

भ्रद्भ

#### संक्षेप और संकेत

प० = पहित

डा॰ == डाक्टर

दे॰ पृ॰ = देखो पृष्ठ

प्रो॰ = प्रोफेसर

र्वे॰ प्रे॰ = वेंकटेश्वर प्रेस, वबई

सभा = नागरी-प्रचारिगी सभा, काशी

सू० सा० = सूरसागर

#### सहायक ग्रंथ

प्रस्तावना, पाद टिप्पणियो तथा पुस्तक में श्रन्यत्र निर्दिष्ट ग्रथों के ग्रातिरिक्त निन्म ग्रथों से विशेष सहायता ली गई:—

- १ त्रालकार-मजूपा लाला भगवान दीन
- २. ग्राष्टछाप डा० धीरेन्द्र वर्मा एम्० ए०, डी० लिट्० (पेरिस)
- ३. इनसाइक्लोपीडिया त्राव रिलिजन एएड एथिक्स-जेम्स हेस्टिग्स
- ४ उज्ज्वल नीलमणि
- ५ काव्य-कल्पटुम—( रस-मजरो, श्रलकारमजरी-दो भाग)—श्री कन्हैयालाल पोद्दार
- ६. काव्य-प्रकाश
- ७ छुद. प्रभाकर--श्री जगन्नाथदास 'भानु'
- मिक्त कल्ट इन एशेंट इडिया—डा० भगवतकुमार गोखामी शास्त्री,
   एम्० ए०, पी० एच० डी०,
- ६ मथुरा-ए डिस्ट्रिक्ट मेमुग्रर-एफ॰ एस॰ ग्राउज
- १० लव इन हिंदू लिटरेचर—डा० विनय कुमार सरकार
- ११. वैष्णविदम, शैविजम एगड माइनर रिलिजस सिस्टिम्स—डा॰ श्रार॰ जी॰ भगटारकर
- १२. शुद्धाद्वैत दर्शन---भक्त रमानाय शास्त्री
- १३. श्री गोवर्धन नाथ जी के प्राकट्य की वार्ता—श्री गोस्वामी हरिराय
- १४. श्री चेतन्य चरितामृत
- १५ श्री वल्लभाचार्य लाइफ, टीचिंग **ए**एड मृवमेंट—भाई मनीलाल सी० परीख
- १६ माहित्य दर्पग्

# सूरदा**स** १

# जीवनी

स्रदास का जीवन वृत्त भी छन्य भक्त कवियों की भाँति उनके माहात्म्य को पदर्शित करने वाली विविध प्रमुश्रुतियों से च्राच्छादित है । मन्ययुग विशेष रूप ने चमत्कारों ना युग था। उस युग का सरल विश्वासी जन-समाज श्रपने लोकिय व्यक्तियों की रमृति चिग्स्थायी रखने के लिए सहज ही ऐसी रोचक कथात्रों की रचना कर लेता था जिनमें मनुष्य की किसी ह्याध्यात्मिक प्रगति का म्यालकारिक शैनी में उद्वाटन करने के उद्देश्य से पार्थिव इति-वृत्त को केवल ग्रानुविधिक रूप में ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार के श्राख्यानों की परपरा हमारे देश में श्रत्यत प्राचीन काल से चली त्राती है। महाभारत त्रौर पुराग प्रायः उसी परपरा के प्रमाग हैं। वस्तुतः प्राचीनों 🗸 के समज्ञ जीवन के रहस्यों का उद्वाटन ही चरम उद्देश्य था। परतु हमारी। भावना-प्रधान प्रकृति श्रीर कल्पना-प्रधान रुचि ने रहस्यों को श्रिधकाधिक कर दी हैं। ग्राज जय इस ग्रापने प्राचीन भक्त कवियो के जीवन वृत्त संग्रह करने लगते हैं, तब अनुअतियों के जजाल में से आधुनिक अर्थ में इतिहास- 🛩 सम्मत तथ्यों को निकालना कठिन हो जाता है। सूरदास के सबध में अन्य भक्त कवियों की श्रपेचा एक श्रोर कठिनाई सामने श्राती है। हमारे भक्त किव का लोकमत मे विलद्धारा रूप में ग्रादर किया है। वह किसी भी चत्त-विहीन गायक को निस्सकोच 'सूर' श्रीर 'सूरदास' के नाम से प्रसिद्ध कर देता है। इस प्रकार के कितने ही प्राचीन सूरदासों के चरित हमारे सूरदास के साथ मिश्रित हो गए होंगे। इस परिस्थित में महाकवि सूरदास का प्रामाणिक वृत्त एकत्र करने में बहुत सावधानी की आवश्यकता है। आगामी पृष्ठों में उस समस्त सामग्री का घिवेचन किया गया है जो सूरदास की जीवनी के श्रध्ययन में प्रयुक्त की जा सकती है। जैसा कि स्पष्ट होगा, इस सामग्री में

स्वय किव की रचना में पाई जाने वाली सािच्या तथा 'चौरासी वैष्णवन की वार्ता' ही मुख्य हैं। इनके अतिरिक्त कुछ विश्वसनीय सूचनाएँ बहुधा जन-श्रुतियों के रूप में अन्य स्रोतों में भी सुरिच्चत मिलती हैं। इन्हीं के आधार पर सच्चेप में यहाँ सुरदास का जीवन-वृत्त यथासाध्य निष्पच्च ढग से दिया जाता है।

### जीवन-दृत्त

#### समय

मूल 'चौरासी वार्ता' के अनुसार स्रदास महाप्रभु वल्लमाचार्य (स०१५३५ स० १५६२ वि०) से गऊघाट पर भेंट होने के समय सन्यासी वेश में अपने सेवकों के साथ रहते थे इससे प्रकट होता है कि इस समय स्रदास कम से कम प्रौढावस्था के निकट अवश्य होंगे। स्रदास जी ने जिस समय आचार्य जी के दर्शन किए, उस समय वे गृद्दी पर विराजमान थे। इससे यह स्वित होता है कि उस समय तक आचार्य जी का विवाह हो चुका था, क्योंकि ब्रह्मचारी को गद्दी पर बैठने का विधान नहीं है। आचार्य जी का विवाह सं० १५६०-६१ में हुआ था, अतः यह घटना इसके वाद की होगी। 'वल्लभ-दिख्लय' के अनुसार यह घटना स० १५६७ वि० के आस पास की है, जो उक्त कारणों से सगत जान पड़ती है।

स्रसागर तथा 'चौरासी वार्ता' से विदित होता है कि स्रदास
गोस्वामी विद्वलनाथ के बजवास काल में जीवित थे तथा उन्हें गोस्वामी
जी का प्रयाप्त सत्सग प्राप्त हुन्ना था। गोस्वामी जी स० १६२८ वि० में स्थायी
रूप से गोकुल में रहने लगे थे। कियर ने उनसे भेट की थी ज्ञोर स०
१६३४ वि० में एक शाही फरमान के द्वारा उन्हें गोकुल में निर्भय रूप से
रहने की ग्राज्ञा मिल गई थी। इसके ग्रातिरिक्त सं० १६३८ वि० में एक दूसरे
फर्मान के अनुसार उन्हें खालसा ग्रथवा जागीर की किसी भी भृमि पर गायों
को चराने की ग्राज्ञा मिली थी। बज के जिस वैभव का सकेत स्रदास ने किया
है ग्रीर परोक्त रूप से उसका श्रेय श्री विद्यलेश्वर को दिया है उने देखते हुए
यह ग्रनुमान हो सकता है कि स्रदास स० १६३८ वि० या कम से कम
स० १६३४ वि० के बाद तक जीवित रहे होंगे। पर यह निश्चित है कि
उनका देहावसान स० १६४२ वि० के पहले ग्रवश्य हो गया होगा क्योंकि
सं० १६४२ वि० में स्वय गोस्तामी जी का देहावसान हो गया था ग्रीर
'वार्ता' से यह विदित है कि स्रदास ने गोस्तामी जी के सागने ग्रपनी
इहलीला स्वरण की थी। यदि उक्त तिथियों के ग्रावार पर स्रवास

का देहावमान सं १६४० दि० पनुमान फिया जाए तो सम्प्रदाय-प्रवेश के ७३ वर्ष बाद उनका देहान्त हुन्ना। सम्प्रदाय प्रवेश के समय उनकी श्रवस्था २०-३२ वर्ष प्रनुमान करने से उनका जन्म सं १५३५ वि० के श्रास पास माना जा सकता है जो सम्प्रदाय में प्रचलित जनश्रुति के श्रनुसार है। कहा जाता है कि स्रदाम महाप्रभु ने फेयल दस दिन छोटे थे श्रर्थात् उनका जन्म वैशास शुक्त ५, सं १५३५ नि० को हुन्ना था। श्री नाथदारा में प्रतिवर्ष हती दिन सुस रूप से स्रदास का जन्मोत्सव मनाया जाता है।

स्रागर में रास के प्रमग में 'इर्विमी' ग्रीर 'इर्विसी' का उल्लेख हुत्रा है। राधावलभी मम्प्रदाय के प्रवर्तक गोल्यामी हित्रहरिवेश तथा टडी लग्मदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास का समय स॰ १६०० से स० १६४० वि० पड़ता है। जिस भिक्त-भावना से स्रदास ने इन महात्मात्रों का उल्लेख किया है, उससे प्रकट होता है कि उन्हें इनका सत्सग प्राप्त हुत्रा था। स्रदास के समय की संगति उनके समय से हो जाती है।

'चीरासी वार्ता' में श्रकवर से स्रदास की भेट होने का वर्णन है। श्रकवर का राज्यकाल स० १६१३ से स० १६७२ वि० तक रहा। श्रपनी उदार घार्मिक नीति के श्रनुसार स॰ १६२० में उसने हिंदुश्रों से तीर्थ-यात्रा का कर हटा लिया भ्रीर दूसरे वर्ष जिजया नामक धार्मिक कर भी वन्द कर दिया। स॰ १६३२ में उसने विभिन्न धर्मी के आचारों से मिलकर धार्मिक विपयों पर विचार-विनिमय करने के लिए फतेहपुर सीकरी में 'इयादतखाना' (पूजा-गृह) वनवाया। इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि अप्रकार से सूरदास की भेंट की सभावना सं० १६२० के पहले नहीं हो सकती। अविक सम्भव यह है कि यह भेंट स० १६३२ के वाद हुई हो। स॰ १६३३ तक तो ग्रकबर उत्तरी भारत के साम्राज्य को पूर्णतया जीतकर सगठित करने में ही लगा रहा। गोस्वामी हरिराय के त्रानुसार यह भेंट तानसेन के द्वारा मथुरा में सम्पन्न कराई गई थी। तानसेन स॰ १६२१ में त्राकवर के दरवार में त्राया था। इससे भी यह सूचित होता है कि स॰ १६३२-३३ के ब्रास पास ब्राकबर ने स्रदास से मेंट करने की इच्छा की होगी। गोस्वामी विद्वलनाथ से श्रकबर की मेंट का भी यही समन था। उस समय अकबर की अवस्था लगभग ३४-३५ वर्ष की होगी। त्रातः सूरदास शतायु होने के बाद स० १६४० वि० के लगभग गोलोकवासी हुए होंगे।

#### नाम

हमारे किव का असली नाम सुरदास था जिसकी साची स्वय सुरसागर तथा 'चौरासी वार्ता' से मिलती है। किंवदितियों में प्रचलित 'बिल्वमगल सुरदास' और 'सुरदास मदन मोहन' की तरह हमारे सुरदास का भी कोई अन्य नाम था या नहीं इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा जा सकता। अपने काव्य में उन्होंने 'सुरदास,' श्रीर 'सूर' का ही सर्वाधिक प्रयोग किया है। अनेक पदों में 'सूर' और 'सुरदास' के साथ 'श्याम,' 'स्वामी', 'प्रभु' का भी व्यवहार हुआ है। पर 'सुर-श्याम', 'सुरदास-स्वामी', 'सूर-प्रभु' आदि को भिन्न नाम न मानकर समस्त-पद ही समस्तना चाहिए और ऐसा समस्तकर ही ऐसे पदों का ठीक अर्थ लगता है। गोस्वामी हरिराय के 'भाव प्रकाश' सिहत 'चौरासी वार्ता' के सस्कर्रण में 'सूर-श्याम' भोग (छाप) वाले पदों को स्वय श्री कृष्ण द्वारा रचित बताकर केवल सुरदास की भक्ति-भावना का माहात्म्य-प्रदर्शन एव 'सूर-श्याम' छाप वाले पदों की प्रामाणिकता का कथन किया गया है। परन्तु सम्पूर्ण काव्य में विखरे हुए समस्त-पद 'सूर-श्याम' वाले पदों की प्रामाणिकता के सबध में इस प्रकार की अन्धुत व्याख्या की आवश्यकता नहीं जान पडती।

कुछ पदों में 'स्रज' श्रीर 'स्रजदास' छापों का भी प्रयोग मिलता है। पर छे ऐसे पद चख्या में बहुत कम हैं। 'स्रखागर सारावली' में श्रवश्य 'स्रज' छाप की प्रयोग सबसे श्रिधिक हुश्रा है। पर छ उक्त रचना को हमने श्रनेक प्रमाणों के श्राधार पर किशी 'स्रजदास' नामक श्रन्य किन की रचना माना है। बहुत सभव है कि 'सारावली,' के रचिता की हुपा से ही स्रखागर में 'स्रजदास' छाप वाले कुछ पदों का श्रीर स्रदास के पदों में स्रजदास नाम का प्रचेप हो गया हो। इस सभावना की पुष्टि में यह भी कहा जा सकता है कि जिन पदों में 'स्रज' या 'स्रजदास' का प्रयोग किया गया है उनमें शब्दों के निक हैर-फेर से ही 'स्र' श्रीर 'स्रवास' का प्रयोग किया जा सकता है। इप्ण-जन्म के समय स्रदास ने जिन पदों में श्रपने को 'ढाढी' के रूप में किल्यत करके शिश्र कृष्ण के समझ श्रपनी धनिष्ट श्रास्मीयता प्रकट की है उनमें भी एक पढ में 'सभा' के ससकरण में 'स्रज-

१. देखो 'रचनाएँ' शीर्पक ग्रथ्याय में 'मूरसागर सारावली' का प्रकरण ।

दात कहा कें 'ह प्राप्ता है ज सरलता ने 'स्राप्ता' में परिवर्तित हो सकता है। वें कटेर पर प्रेस के सरारण में उसके स्थान पर 'सरवास कि गाऊँ' र का पाठ सिनता भी है। 'स्र्ज' छाप याला एक अन्य पर जिसमें उसके रचिता ने प्याने पी न्याप्त्तया 'जाट' पहा है है निस्पन्देण प्रिक्ति माना जा सकता है। 'सभा' के सरकरण में निर्देश भी है कि यह पर स्रखागर की केवल एक उपलब्ध प्रति में जो सन् १८८६ ईं की छपी हुई है मिला है। प्यतप्य यह कहा जा सपता है कि हमारे स्रदास ने विकल्य से 'स्रज' या 'स्रजदास' का व्यवहार नहीं किया, वरन् किसी अन्य 'स्रज् दास' नासक पवि ने स्रदास के पदों में अपनी छाप लगा दी तथा कुछ स्वरचित पद स्मागर में सम्मिलित करें दिए। इसे प्रकार के अनेक प्रमाण है जिनमें एक ही पद अनेक कियों की छाप के साथ पाया जाता है। हमारे किय का नाम स्रदास ही था।

जाति

प्रदास की जाति के सबध में बहुत बाद विवाद हुआ है। अधिकांश ृ विद्वान् इस विषय में चितित रहे हैं कि उन्हें बाहाण सिद्ध किया जा सके। प्रदास जैसे महाक्वि के सम्बन्ध में उच्च जाति की कल्पना स्वाभाविक भी जान पड़ती है। इसी कारण इस सम्बन्ध में निष्पत्त विचार कठिन हो जाता है।

स्रदास ने स्वय जाति-पाँति के सम्बन्ध में उदासीनता प्रकट की है। उनकी रूचना में उनके ब्राह्मण होने का ब्राम्मस भी नहीं मिलता, बिलक ब्राह्मण न होने की कुछ परोत्त साची मिल जाती है। अपने को अत्यन्त पतित किल्पत करके गीध, न्याध, गौतम-पत्नी ब्राद्धि के उदाहरण देते हुए वे एक पद में कहते हैं कि ये तो अपनी करनी से ही तर गए और 'अजामिल तो विप्र और तुम्हारा पुगतन दास' था। इसी प्रकार एक दूसरे स्थान पर वे 'विप्र सुदामा' के समझ अपनी हीनता प्रकट करते हैं। इन सकेतों के आधार पर कहा जा सकता है कि यदि वे स्वय ब्राह्मण होते तो अजामिल और सुगमा के सम न अपनी हीनता प्रकट करने में उनके ब्राह्मण होने का उल्लेख न करते। उन्होंने अपने समस्त कान्य में कहीं भी ब्राह्मणों की स्तुति-

१. स्रसागर (सभा), पद ६५४। २. स्रसागर (वें० प्रे०), पृ० १०५। ३. स्रसागर (सभा), पद २१६। ४. स्रसागर, (वें० प्रे०), पृ० १२, पद ७१। ४. स्रसागर (सभा), पद १३५।

प्रशंसा नहीं की, वरन् 'श्रीघर-ग्रगभंग' प्रसग में 'श्रीघर बाँमन करम कसाई' के साथ आरम्भ करके उन्होंने श्रीधर के विप्रत्व का तनिक भी आदर नहीं किया ग्रौर उसे कम से कम पॉच बार 'बाँमन' कहकर उसके प्रति ग्रपनी उद्देजना प्रकट की है। १ इसी प्रकार 'महराने के पॉडे' का चौका कृष्ण के द्वारा वार बार छूत कराके उन्हाने भक्ति-पथ में छुन्नाछूत के विचार की व्यर्थता के साथ विप्रत्य के प्रति विरोध नहीं तो घोर उदासीनता की व्यजना की है। र पाँडे शब्द का व्यवहार भी ब्राह्मण के सामान्य अर्थ में ही हुआ जान पडता है, न कि ब्र हागों की उपजाति विशेष के ग्रर्थ में। इस प्रसग में ब्राह्मण्रत्व के प्रति कवि का भाव इस कारण त्र्यौर उसका व्यक्तिगत भाव जान पडता है कि उसका आधार भागवत नहीं है। वह कदाचित् स्वय किव द्वारा किल्पित अथवा लोक-प्रचलित कथा-प्रसग है। आगामी अध्याय में सूरसागर त्रौर भागवत की तुलना करके दोनों रचनात्रों के साम्य त्रौर श्चतर पर विचार किया गया है। यहाँ यह स्मरण दिलाना श्रावश्यक है ्रिक जहाँ भागवतकार भक्ति की श्रेष्ठता का बार बार कथन करता है, वहाँ मर्यादा-मार्ग की महत्ता का भी स्थान स्थान पर प्रतिपादन करता जाता है ग्रौर ऐसे स्थलों पर वह विघों की प्रशंसा ग्रौर उनके प्रति अद्घापूर्ण र्षे पूज्यभाय का प्रकाशन करते हुए नहीं यकता। स्रदास ने, जैसा कि ऊपर कहा गया है विप्रों का गुणगान विलकुल नहीं किया। भृक्ति पथ में जाति-पॉति ग्रीर ऊँच-नीच का विचार नहीं होता। स्रदास ने भक्ति के इस सार्वभौम रूप को भली भाँति ग्रापनाया था। कृष्ण के प्रति ग्रानन्य भक्ति का प्रकाशन करते हुए उन्होंने एक स्थान पर स्पष्ट कइ दिया है 'स्रदान प्रभु, तुम्हारी भक्ति के लिए मैंने ग्रपनी जाति छोड टी। 12

'चौरासी वैष्णवन की वार्ता' में भी सम्दास की जाति के विषय में कोई उल्लेख नहीं है। 'चौरासी वार्ता' में कुल ६२ भन्तों की वार्ताएँ हैं। इनमें कम से कम ७२ भन्तों की जाति का उल्लेख शीर्पकों में ही कर दिया गया है। इनमें कम से कम २५ के ब्राह्मण छोर ११ के साम्स्वत ब्राह्मण होने का उल्लेख है। यह छाइचर्य की वार्त है कि स्टाम जैसे

वही, पद ६७५ । २. वही पद ८६६ ८६७ । ३ स्मासार नैं० प्रे०),
 पृ० १७ पद १०७ । ४. चीरासी वैष्णावन की वार्ता लच्मा वैंकटेरवर प्रेम स०१६८५—स्रदास की वार्ता ।

उन्न भगपदीय की जानि के सम्बन्ध में 'वार्ता' मीन है। हमारे देश में मानिलों को लो परंपतागन नामा (प्र सम्मान प्राप्त है उनको देखते हुए यह प्रमुनान किया जा सकता है कि परि स्रदाम म्रांजण या सारस्वत मानिल होने तो 'वार्ता' में इनका उन्लेख श्रवस्य होता। इसने भी परोक्तप से यही भात होता है कि स्रदास, समय है, मानिल नहीं। परन्तु से केवल प्रजनात्मक तर्क हैं, प्य तक किना 'श्रमिश्य निश्चित साझी से उनकी पुष्टि नहीं हो जाती तब तक उनके पाधार पर श्रांतम निष्द पंनहीं निकाला जा सकता।

रांक्रीनी से प्रवाशित 'प्राचीन वार्ता रहस्य' में 'घण्ट सखान की वार्ता' की मरू १७५२ वाली शित से स्रदान की जो वार्ता उद्गत की गई है प्रोन जिसके लेखक पुष्टि समदाय के ब्रादरगीय पटित गोस्वामी हरिराय ( न० १६४७ न० १७७२ ) कहे जाते हैं उसमें स्रदास की जीवनी के अन्य विवरण्ं। के नाथ उनके सारस्वत बालण होने का भी उल्लेख है। पर, जेसा कि छागामी प्रकरण में इस विषय का विवेचन करके निर्णय किया गया है गोस्तामी हरिराय द्वारा स्रदान की वार्ता में वढाये गए नवीन विवरण अविकांश ऋनुश्रुतियां पर शाधारित हैं और उनका भी उद्देशय वही है जो सामान्यतया प्रनुश्रुतियों का होता है, प्रथीत् भक्त कवि की महत्ता का प्रदर्शन। स॰ १७५२ में सूरदास को गोलोक्रवासी हुए सौ वर्ष से ऋषिक हो चुके थे। इतने लम्बे समय में मध्ययुग के भक्ति-भावपूर्ण सरल विश्वासी जन-ममाज में सुरदास के विषय में ग्रानेक किंवदतियों का प्रचलित हो जाना नितात स्वाभाविक है। इन्ही किंवदितयों में किसी अन्य सूरदास के ब्राह्मण हैं।ने की व'त हमारे सूरदास के लोक-वृत्त में सम्मिलित हो गई होगी और गोस्वामी हरिराय जैसे भक्तों का गुणगान करने वाले साम्प्रदायिक विद्वान ने उसे सुखसाध्य समक्तर 'वार्ता' में स्थान दे दिया होगा। 'प्राचीन वार्ता रहस्य' में यह भी कहा गया है कि स॰ १६९७ की 'वार्ता' की एक प्रति में स्रदास को सारस्वत ब्राह्मण लिखा गया है। पहले तो यही विश्वास नहीं होता कि 'वार्ता' की इतनी प्राचीन कोई प्रति वस्तुतः हो सकती है, दूसरे यह समभ में नहीं त्राता कि अन्य प्रतियों में जिनके त्राधार पर साम्प्रदायिक व्यक्तियों के द्वारा 'वार्ता' प्रकाशित की गई है सूरदास के सारस्वत ब्राह्मण होने का उल्लेख क्यों नहीं हुन्ना। इस तथाकथित सं० १६६७ वाली प्रति के सूद्रम परीक्षा की आवश्यकता है।

अब प्रश्न यह होता है कि यदि स्रदास ब्राह्मण नहीं थे तो किस जाति

के थे। चस्तुतः साहित्य के ग्रौर विशेषतया भक्ति साहित्य के विद्यार्थी के समज्ञ यह प्रश्न नितान्त ग्रानावश्यक है। सभी भक्ति-सम्प्रदायों में ऊँच-नीच के विचार को त्याज्य माना जाता है। जाति-पाँति का निर्णय यदि ऊँच-नीच का निर्णय नहीं तो ग्रौर क्या है। 'वार्ताग्रों' से तथा ग्रान्य ग्रानेक साज्ञियों से विदित होता है कि कैसे कैसे हीन ग्रौर पितत व्यक्ति कृष्ण-भक्ति का पारस छूकर उच्च से उच्च व्यक्तियों के लिये ग्रादर्श बन गए हैं। ग्रौर जिन सूरदास ने कृष्ण-भक्ति के लिए ग्रपनी जाति स्वय भुला दी हो उनकी जाति के विपय में खोद-चीन करना कहाँ तक सगत है। परन्तु ग्रान्वेषक की जिज्ञासा भक्ति ग्रौर साहित्य के उच्च-भाव की उपेज्ञा करके इस प्रश्न का सुलक्ताने का प्रयत्न किए विना नहीं मान सकती।

जहाँ एक त्रोर सूरदास को ब्राह्मणों की उच्च श्रेणी में सम्मिलित करने के उद्योग होते हैं, वहाँ दूसरी स्रोर एक स्रौर स्रावाज़ उठती रही है। थोडे दिनों से उस ग्रावाज को 'सूरसौरभ' के विद्वान् लेखक पडित मुशीराम शर्मा ने ऊँचा करके पडितों के कानों तक पहुँचाया है। उन्होने बडे प्रयत्नपूर्वक यह सिद्ध करने की चेश की कि 'साहिश्य लहरी' का ११८ वाँ पद जिसमे उसका रचियता 'प्रथु जगा' से ग्रारम्भ करके ग्रपना विस्तृत वंश-वृक्त देता है वस्तुत प्रचिप्त नहीं है श्रीर सूरदास पृथ्वीराज रासो के प्रमिद्ध कवि चद के वशज ये ग्रौर वे 'ब्रह्ममङ्क' थे। हिन्दी के लब्ध-प्रतिष्ठ विद्वानों ने न जाने क्यों लगभग एकमत हो कर पहले यह स्थिर कर लिया कि सूरदाम ग्राह्मण थे त्रौर फिर यह सिद्ध कर दिया कि उक्त पद प्रचित होगा क्योंकि उसमे उनके 'जगा' या 'भाट' होने का उल्लेख है। पर वस्त-स्थिति यह है कि यदि १०६ वें पद को जिसके स्राधार पर सुरदास की जन्म तिथि की गणना की जाती है, प्रामाणिक माना जाता है तो कोई कारण नहीं कि ११८ वें पद को श्रप्रामाणिक कहा जाए। श्रतः 'साहित्य लहरी' के ११८ वें पद के श्रनुसार उन्हें 'ब्रह्मभट्ट' श्रीर चद का वशज मानना पडेगा। परन्तु स्रदास की जाति की समस्या इतनी सरलंता में सुलक्तने में नहीं खाती, क्योंकि यह 'साहित्य लहरी' स्वय हमारे सूरदास की रचना नहीं जान पडती। श्रागामी श्रभ्याय में इस विषय का विस्तृत विवेचन करके यही स्थिर निया गया है कि यह रचना निसकी न कोई पाचीन इस्तलिखित प्रति मिलती है और न जिसका हरिराय जैसे विद्वान् तक ने कहीं उल्लेख किया किसी सूरजनद नामक ब्रह्ममह की है, अप्टछाप के प्रसिद्ध कवि स्रदास की नहीं।

द्ग पि हिप्ति में सूरान की जाति के निषय में कुछ भी निर्णय दें
तकना सभय नहीं है। उनके प्रमाणण होने के उपनिलिसित परोज सकेती
के नाथ एए ए-जन्म-सर्वश्री उन पढ़ों को पढ़ने पर जिनमें उन्होंने प्रपने
को ढाड़ों के रूप में बिलान कर के हर्मक्रमत प्रात्मीयता प्रकट की है, यह
प्रमुमान किया जा सबता है कि, संभव है, वे यस्तुतः जाति से ढाढी या जगा
हों। यदि वे मान्या होते तो प्रपने उपास्य देव के जन्मोत्सव पर दीन माणण
का भी रूप पारण कर सबते थे। श्रंत में, श्रम्य पुष्ट प्रमाणों के भिलने
तक बढ़ी कह कर सन्तोप फिया जा नकता है कि स्रवास कदाचित् माणण
नहीं थे, सभव है, वे टाढी, जगा या मलभाइ हों। यह भी मभय है कि ब्रहाभह होने के नाने परम्परागत कवि-वशास सूर सरस्वती-पुत्र श्रीर सारस्वत
नाम से विख्यात हो गए हो जो कालान्तर में सहज ही भक्तों द्वारा सारस्वत
माणण कर लिया गया।

#### माता-पिता, पारिवारिक जीवन तथा निवास-रथान

प्रसागर के ग्रन्तसांच्य ग्रोर मूल 'चौरासी वार्ता' में ग्रदास के मातापिता तथा सन्यास लेने के पूर्व उनके जीवन-क्रम का कोई निश्चित सकेत
नहीं मिलता। भक्तवस्तल भगवान् की सहज कृपालुता के समच ग्रपनी
दीनता, हीनता ग्रांर पितावस्या को प्रमाणित करने के सम्बन्ध में जो
कथन किए गए हैं उनमें पर्याप्त ग्रास्म-विगति जान पड़ती है, परन्तु वस्तुतः वे
केवल विनयशील, निरिममानी भक्त के ग्रातिशयोक्तिपूर्ण उद्गार हैं जिनमें
उसके व्यक्तिगत जीवन की नहीं, ग्रपितु तत्कालीन समाज की काकी मिलती
है। ग्रतः जब कि कहता है कि उसने माया के हाथ विक कर भगवद्भजन नहीं किया, हिंसा, मद, ममता में भूला रहा, पर-निंदा में रस लेता
रहा, साहिबी करते ग्रीर सुरापान करते सारा जीवन गँवा दिया, ग्रभच्य का
भच्न ग्रीर ग्रपान का पान करता रहा ग्रीर तेल लगाकर, वस्त्रों को मल
मल घोकर, तिलक बनाकर, स्वाभी होकर चला, तब वह ग्रपने समय के
सामान्य जीवन का चित्रण करके उसकी व्यर्थता ग्रीर उद्देशयहीनता का
कथन करता है, न कि ग्रपने व्यक्तिगत जीवन का विजापन। इसी प्रकार
ऐसे कथन भी व्यक्तिगत नहीं माने जा सकते जिनमें जीवन के तीन 'पन'

१ सू० सा० पद ६५३—६५७

२. सूरसौरभ--प० मुशीराम शर्मा पृ० १३ फा० २

भक्ति के विना विताने के विवरण दिए गए हैं और कहा गया है कि वालापन खेलते ही खो दिया; युवावस्था में विषय रस में मस्त रहा; वृद्ध हुन्रा तव स्त्री, पुत्र ग्रीर भाइयों ने तज दिया, तन से त्वचा भी ग्रलग हो गई, श्रवण, नयन और चरण थक गए, केश पक गए, कठ कफ से रूंध गया तो भी तृष्णा नहीं छोड़ती, कभी 'रहस-रहस' कर बैठा और पुत्रों को गोद में खेलाया, कभी श्रिभिमान के साथ शय्या पर वैठा, मूछों पर ताव दिया, टेढ़ी चाल से ्र सिर पर टेढ़ी पाग सँवार कर टेढा टेढ़ा चला। ये सभी सामान्य लोक-जीवन के चित्र हैं। कवि ने उनका अपने ऊपर आरोप दो कारणों से किया है। एक तो वह व्यक्तिगत श्रात्म-निवेदन करता हुश्रा श्रपने को पतित पावन हरि के समद्म पतिलों का 'नायक' श्रौर पतिलों का 'टीका' सिद्ध करने के लिए समस्त सभव दोषों की अतिरजना करता है, दूसरे अपने समय के / भक्ति-विमुख लोगों को चेतावनी देने का उसके स्वंभाव के श्रनुकूल उसके पास केवल यही उपाय है जिससे लोग बरा न मान जाएँ। एक स्थान पर षह स्पष्ट कहता भी है, 'सूरदास अपने ही को समकाता है, लोग बुरा न मानें। '१ निश्चय ही उसने अपने ऊपर ढालकर ये अन्योक्तियाँ की हैं जो उसके चरित्र की सरलता, विनम्रता श्रीर तीव संवेदनशीलता की परिचायक हैं। किन के व्यक्तिगत जीवन के सम्बन्ध में इन कथनों से अधिक से अधिक इतना निष्कर्प निकाला जा सकता है कि उसे किसी न किसी प्रकार लोक-जीवन का घनिष्ट ग्रनुभव था ग्रौर उसी के ग्राधार पर उसके मन में संसार के प्रति सचा वैराग्य जाग गया था तथा उसने लम्बी ग्रायु पाई थी।

इस सम्बन्ध में यह भी विचारणीय है कि स्रदास ने श्रीमद्रल्लभाचार्य के सामने सबसे पहले जो दो पद गाए ये उनमे श्रपने को पिततों का 'नायक' श्रीर 'टीका' कहकर श्रपनी हीनता का बखान किया था। महाप्रभु बल्लभाचार्य ने उन्हें सुनकर कहा था कि 'स्र्र' होकर इस प्रकार 'घिवियाते' क्यों हो, कुछ भगवलीला का वर्णन करो। स्रदास दारा श्रपना श्रणान प्रकट करने पर महाप्रभु ने उन्हें नाम सुनाकर समपणे कराकर भगवलीला से पिरचित कराया। उनके बाद स्रदास ने देन्य प्रकाशन के स्थान पर भगवान् की लीला का गान श्रारम्भ किया। इस प्रसग के श्राधार पर यह श्रनुमान युक्ति-सगत है कि विनय के श्रधिकांश पद स्रदास ने महाप्रभु बल्लभाचार्य के दील्ला-दान के पूर्व ही रचे होंगे। उस समय उनकी श्रवस्था १२-३३ वर्ष

१ स्० सा० पद ६३

से छिपिक नहीं थी। प्रतः तीनों 'पन' विपय-गासना में विताने के विवरण उनके व्यक्तिगत जीवन से सम्बन्धित नहीं हो सकते। यहाँ यह कह देना सावरपक है कि विनय सम्बन्धी समस्त पद पुष्टिभक्ति में दीनित होने के प्रहले ही रचे गए होने ऐसा ख्राग्रहपूर्वक नहीं कहा जा सकता। स्रदास के स्वभाव का भक्त मुलभ देन्य हिर के लीला-गान से दब ख्रवश्य गया, नष्ट नहीं हुद्या। सम्भव है बृद्धावस्था की शिथिलेन्द्रियता का वर्णन उन्होंने स्वय ख्रपनी बृज्ञावस्था में ही किया हो।

दाढी वाले दो पढ़ों में दादिन का भी उल्लेख हु-ग्रा है। इससे यह श्रमुमान किया जा सकता है कि, सम्भव है, स्रवास किसी समय वैवाहिक जीवन व्यतीत कर चुके हों, नहीं तो वे श्रपने उपास्य देव के जन्मोत्सव के श्रवसर पर श्रपने साथ ढादिन की कल्पना क्यों करते १ परन्तु इस श्रमुमान को स्र के जीवन-वृत्त में किसी श्राग्रह के साथ सम्मिलित नहीं किया जा सकता। स्रवास ने श्रपने काव्य में दाम्पत्य प्रेम श्रीर स्ती-पुरुप के सम्बन्धों के जो यथातथ्य सून्म विवरण दिए हैं उनसे भी यह श्रमुमान किया जा सकता है कि कढाचित् उन्होंने कभी दाम्पत्य जीवन का भोग किया होगा। जनश्रुतियों पर श्राधारित स्र के जीवन-वृत्तों में केवल महाराज रखराज सिंह ने स्र के वैवाहिक जीवन का परिचय दिया है श्रीर वह भी चमस्कार वर्णन के उद्देश्य से।

गोस्वामी हरिराय ने दिल्ली के पास सीही प्राम में रहने वाले एक निर्धन सारस्वत ब्राह्मण के यहाँ सूरदास के जन्म का उल्लेख किया है, तथा बताया है कि उनके तीन बढ़े भाई भी थे। परन्तु गोस्वामी हरिराय के विवरण भक्त कि मिहिमा से इतने अधिक अतिरंजित हैं कि उन पर सहज ही विश्वास नहीं होता। उन्होंने लिखा है कि जन्माध होने के कारण सूरदास के माता-पिता उनसे असन्तुष्ट थे। अतः वे बहुत थोड़ी अवस्था में ही घर छोड़कर चार कोस दूर एक गाव में तालाब के किनारे रहने लगे। ६ वर्ष की अवस्था से ही वे सगुन बताने लगे थे। इस गुण के कारण तथा उनकी गान विद्या से प्रभावित होकर उनके अनेक सेवक हो गए और वे 'स्वामों' वन गये। अठारह वर्ष की अवस्था तक वे वहीं रहे। पुनः अचानक विरक्ति होने पर वे अपनी इकड़ी की हुई समस्त सम्पत्ति घरवालों को देकर मथुरा के विश्रात घाट पर आकर ठहर गए। बाद में 'मथुरिया

१ स्० सा० पद ३५५, ६५६

#### चपु-विदीनता

त्रवास के पार्थिय जीवन के सन्दर्भ में यही एक बात है जिस पर मतैक्य है पर के बस्मान्य में या बाद में कभी प्रत्ये हो गए ये एवं विषय में मत-भेर है। ब्रुगांग के प्रवेत पदी ने उनके प्रत्ये होने की स्पष्ट सूचना मिलती है, पर प्रभावय होने का कहीं मजेत नहीं मिलता। बृद्धावस्था में प्रशक्त ! दिय हो जाने के सम्बन्ध में जो कथन हैं वे प्रधिक्षांश सामान्य होटि के हैं प्रीर हन डीवता के स्पष्ट कथनों में भी जनमान्य होने का कोई उन्लेख न होना था प्राप्त प्रवस्था में किमी समय —प्राय ब्रुगावस्था के निकट— उनके प्रत्ये हो जाने की सम्भावना को प्रधिक पुष्ट करता है। उनके काव्य में बाह्य जगत् के प्रथाने बद्धम निवस्थ भी उनके जन्मान्ध होने की सम्भावना का खड़न करते हैं।

मून 'चीरासी पार्ता' में भी स्रदास के जन्मान्ध होने का उल्लेख नहीं है। महाप्रभु दातभाचार्य से भेंट होने के समय वे अन्वे थे या नहीं, यह भी निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। 'वार्ता' में कहा गया है कि जब श्री-श्राचार्य जी भोजनोपरात गद्दी पर विराजमान हुए तव सूरदास जी ने श्रपने स्थल से श्राकर उनके दर्शन किए। 'वार्ता' के दूसरे प्रसग मे पुनः श्री-श्राचार्य जी के साथ स्रदास द्वारा श्रीगोकुल श्रीर श्रीनाथ जी के दर्शन करने का उल्लेख है। यदि दर्शन करने का वाच्यार्थ लिया जाए तब तो इस समय तक सूरदाम का दृष्टिहीन न होना माना जाएगा। परन्तु 'दर्शन' के वाच्यार्थ पर त्राग्रह नहीं किया जा सकता, क्योंकि ग्रन्य प्रसंगों में भी स्रदास द्वारा मार्ग में चौपड़ के खेल में लवलीन लोगों का देखा जाना तथा नवनीत प्रियजी के दर्शन करने का उल्लेख है तथा अनितम प्रसग में देहायसान के पूर्व गोस्वामी विष्ठलनाथ के दर्शन की इच्छा करने का उल्लेख है। ऐसी दशा में दर्शन का ऋर्थ मानस-दर्शन ही लेना उचित होगा। 'चौरासी वार्ता' में केवल श्रकवर से मेंट वाले प्रसंग में सूरदास के श्रन्धे होने का उल्लेख हुत्रा है। परन्तु उससे जन्मांध या वाद में ग्रन्धे होने के प्रश्न का समाधान नहीं होता।

गोखामी हरिराय ने स्रदास को जन्मांध ही नहीं लिखा, यहाँ तक लिखा है कि उनके नेत्रों का ग्राकार तक नहीं था, केवल भौहें थीं, इसीलिए थे 'स्र' थे, 'ग्राँधरा' नहीं। इसमें सन्देह नहीं कि प्रकृति ने स्रदास के चर्म-चत्तुहीन होने के श्रभाव की पूर्ति प्रचुर मात्रा में की थी, पर उन्हें जन्म से

चौवों' की प्रतियोगिता में श्रपना 'महातम' वढ़ाना उचित न समक्त कर वे गऊवाट पर श्राकर रहने लगे।

उक्त विवरणों में जाति तथा जन्मांधता सम्बन्धी कथनों के श्रितिरक्त श्रीर कोई ऐसी वात नहीं है जिस पर सन्देह करने की श्रावश्यकता हो। इतना श्रवश्य कहा जा सकता है कि उक्त विवरणों को मुख्यतया मौखिक रूप में प्रचलित कथाश्रों से ही संकलित किया गया होगा, नहीं तो उनमें इतनी श्रिधिक श्रितरजना न होती। दिल्ली के पास किसी ग्राम में पैदा होने की बात स्रदास मदनमोहन के सम्बन्ध में भी प्रचलित है जिन्होंने दिल्ली में किसी सुन्दर स्त्री से श्रपनी दोनों श्राँखें फोड़वा ली थीं। जिस प्रकार श्राँखें फोड़वाने की बात श्रष्टछाप के स्रदास के वृत्त में जोड़ ली गई, सम्भव है इसी प्रकार सीही ग्राम के जन्म श्रीर निवास की बात भी जोड़ ली गई हो।

सूरदास के गजवाट पर निवास करने की साची मूल 'चौरासी वार्ता' तथा गोस्वामी हरिराय द्वारा दिए हुए विवरण से मिलती है। पडित मुंशीराम शर्मा ने 'साहित्य लहरी' में उल्लिखित 'गोपाचल' श्रौर जनश्रुति में प्रचलित 'चनकता' को गजवाट या गोवाट वताया है जो श्रागरा मधुरा के वीच मधुरा से २४ मील दूर है। जो हो, सूरदास गजवाट पर रहते थे, वहाँ से महाप्रमु वल्लभाचार्य के द्वारा वे गोवर्धन ले जाये गए, जहाँ रहकर वे श्राजन्म श्रीनाथ जी के कीर्तन के पद रचते श्रीर गाते रहे। ढाढी वाले पदों में भी उन्होंने कहा है कि में गोवर्धन से श्राया हूँ, शिर गोवर्धन पर हमारा वास है, घर छोड़कर अन्यत्र नहीं जाता हूँ। श्रे यों तो कृष्ण-भिक्त के नाते बज, वृंदावन, मधुरा श्रीर यमुना श्रादि से स्रदास का श्रतीय श्रागा था ही, कुछ पदों में उन्होंने साधारण भिक्तभाव से भी श्रिधिक व्यक्तिगत तन्मयता से उनका वर्णन किया है जिमसे विदित होता है कि उन्हें बजभूमि का धनिष्ट परिचय था श्रीर उन्होंने श्रपना सम्पूर्ण जीवन वहीं विनाया।

'नौरासी वार्तां से स्चित होता है कि वे कभी कभी थोटी बहुत यात्रा भी करते थे तथा श्री नवनीत प्रिय जी के दर्शन करने ने प्रायः गोकुल जाते थे। श्री कृष्ण की रामभूमि पारसोली के प्रति उनका उत्कट श्रमुगग था, वहीं उन्होंने श्रपनी जीवन-यात्रा समाप्त की थी।

रे. सुरसीरम पृ० १८-१६ । २० स्० मा० पद ६५३। ३ वही पद ६५५।

चजु-विधीनता

स्दान में पार्षिय लीवन के सम्बन्ध में यही एक यात है लिस पर मतिक्य है पर व जन्मान्य में या बाद में कभी प्रत्ये हो गए में इन विषय में मत-भेक है। स्रसायर के प्रनेक पदी ने उनके पत्ये होने की स्पष्ट सूचना मिलतों है, पर जन्मान्य होने का यही सकत नहीं मिलता। बुडावस्था में प्रयान हेदिय हो जाने के सम्बन्ध में जो कथन हैं वे प्रधिकांश सामान्य योदि के हैं प्रीर हन डीवता के राष्ट्र कथनों में भी जन्मान्य होने का कोई उल्लेख नहींना प्रप्राप्त प्रवस्था में फिसी समय —प्रायः बुडावस्था के निकट—उनके प्रन्ये हो जाने की सम्भावना को प्रधिक पुष्ट करता है। उनके काष्य में बात जगत के यथा प्रस्त पहला भी उनके जन्मान्य होने की सम्भावना का खटन परते हैं।

मूल 'चौरासी वार्ता' में भी सुग्दास के जन्मान्ध होने का उल्लेख नहीं है। महाप्रभु दलनाचार्य से भेंट होने के समय वे अन्धे थे या नहीं, यह भी निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। 'वार्ता' में कहा गया है कि जब श्री-श्राचार्य जी भोजनोपरात गद्दी पर विराजमान हुए तब सूरदास जी ने श्रपने स्थल से 'प्राकर उनके दर्शन किए। 'वार्ता' के दूसरे प्रसग में पुनः श्री-श्राचार्य जी के साथ स्रदास दारा श्रीगोकुल श्रीर श्रीनाथ जी के दर्शन करने का उल्लेख है। यदि दर्शन करने का वाच्यार्थ लिया जाए तब तो इत समय तक स्रदाम का दृष्टिदीन न होना माना जाएगा। परन्तु 'दर्शन' के वाच्यार्थ पर ऋाग्रह नहीं किया जा सकता, क्योंकि ग्रन्य प्रसगों में भी स्रदास हाग मार्ग में चौपड़ के खेल में लवलीन लोगों का देखा जाना तथा नयनीत प्रियजी के दर्शन करने का उल्लेख है तथा ग्रन्तिम प्रसंग में देहायसान के पूर्व गोस्वामी विद्वलनाथ के दर्शन की इच्छा करने का उल्लेख है। ऐसी दशा में दर्शन का ऋर्य मानस-दर्शन ही लेना उचित होगा। 'चौरासी वार्ता' में केवल श्रकवर से भेंट वाले प्रसंग में सूरदास के श्रन्धे होने का उल्लेख हुआ है। परन्तु उससे जन्मांध या बाद में अन्धे होने के प्रश्न का समाधान नहीं होता।

गोत्वामी इरिराम ने स्रदास को जन्मांध ही नहीं लिखा, यहाँ तक लिखा है कि उनके नेत्रों का ग्राकार तक नहीं था, केवल भीहें थीं, इसीलिए थे 'स्र' थे, 'ग्राँधरा' नहीं। इसमें सन्देह नहीं कि प्रकृति ने स्रदास के चर्म-चत्तुहीन होने के श्रभाव की पूर्ति प्रचुर-मात्रा में की थी, पर उन्हें जन्म से

श्रन्धा मानना तर्क सगत नहीं है। इस विचार श्रीर युक्ति के युग में हम गोस्वामी हरिराय के कथन के सम्बन्ध मे यही कह सकते हैं कि भक्त सूरदास के प्रति उनका श्रत्यन्त उच्च भाव था, इसी कारण उन्होंने सूरदास के सम्बन्ध में श्रानेक चमत्कारपूर्ण वातों का सकलन श्रीर प्रचार किया।

भक्तमाल में नाभादास ने भी स्रदास को दिन्य दृष्टि-सम्पन्न कह कर प्रकारान्तर से उनके चत्तु-विहीन होने की सूचना दी है। स्रदास के संबन्ध में ख्रौर भी जितनी सान्त्वियाँ हैं उनमें उनके अन्धे होने के सम्बन्ध में कई चमत्कारपूर्ण वातों का कथन है। किसी में उनके अन्धे होने की परिस्थिति का वर्णन है, तो किसी में उनकी दिन्य दृष्टि की सान्ती दी गई है। जनश्रुतियों का विवेचन करते हुए हमने इन कथनों के मूलभाव को समक्तने का प्रयत्न किया है।

#### शिद्धा-दीद्या श्रीर ज्ञान

स्रदास का काव्य उनकी उच्च शिक्ता, विस्तृत अनुभव, लौकिक विषयों के गभीर और सूक्त ज्ञान तथा गभीर आध्यात्मिक चिंतन का प्रत्यक्त प्रमाण है। काव्य और सगीत दोनों में वे असाधारण रूप से व्युत्पन्न थे। यद्यपि काव्य के विभिन्न अगों पर उन्होंने प्रत्यक्त रूप में कोई विवेचन नहीं किया, पर काव्य के विषय में ऐसी कौन सी बात है जो स्रसागर में न मिल सके ? वस्तुतः स्रसागर हमारे साहित्य की सबसे प्रौढ रचनाओं मे अेष्ट स्थान का अधिकारी है। जब हम यह सोचते हैं कि यह रचना वजभाषा की सबसे पहली रचना है, तो अत्यन्त आश्चर्य होता है।

काव्य-कला की ही भाँति सगीत का भी गंभीर शान स्रदास को था, इसका प्रमाण न केवल उनके रचे हुए पदों में विभिन्न राग गगिनियां का उल्लेख है, वरन् स्रसागर में स्थान स्थान पर हमें संगीत का जो उच्च वातावरण मिलता है उससे विदित होता है कि स्रदाम की प्रकृति में काव्य श्रीर सगीत मूर्तिमान होकर युल गए थे। स्वय महाप्रभु वल्लभाचार्य ने उनके भावपूर्ण सगीत से प्रभावित होकर उनको श्रीनाथ जी की पीतन-मेवा सौंपी थी।

स्रदास उच्चकोटि के भक्त ये। महाप्रभु से भेंट होने के पूर्व ने ही वे विरागी श्रोर सभात भक्त के रूप में भगवद्भवन करते हुए गऊपाट पर रहते ये। उस समय उननी श्रवस्था लगभग ३२ वर्ष की थी। उस समय भी वे पद-रचना श्रीर सगीत में पर्याम निषुण थे। वे हतने विश श्रीर श्रनुभरी ये कि उन्होंने तीन चार दिन में ती भीमदागान भीर मुने जिनी का वास्तिविक भाव हदाराम कर लिया भीर तरम्बन्धी पाशु पर रचना से महाप्रभु पर गमीर प्रभाव डाल दिया। पर्वाध कार्यों के प्राप्त पार्थ में उनका हिंद कीए परिवती देशा नहीं था प्रीर म उन्होंने प्राप्त काव्य में वार्योतिक विचारी का प्रतिपादन या विध्यम दिया है, किर भी भिक्त भाव के प्रकाशन के प्रस्मी से विदिन होता है कि उन्हें सहग्रामीन दार्योतिक सिद्यानों का यथार्थ जान या। प्रप्त समदाय की भन्ति भावना का देशा विश्वय प्रीर व्यावहारिक रूप उनके काव्य में मिलता है पैसा कदानित प्रम्यत दुर्लभ है।

इतना निरतृत मान प्रीर फ्रनुना सहदान में कही से प्राप्त हुन्ना, यह जानने या में स्थान नहीं। गोरमामी हिस्सिय जी इन विषय में मीन हैं। जनके विचार से तो सुरदास पूर्व जनम के उच्च सरकार लेकर पेदा हुए थे श्रीर देश प्रेरणा ने ही ये इतने मिद्ध हो गए। इनमें सन्देह नहीं कि कान्य श्रीर समीत के गुगा उनमें जन्मजात ये तथा प्रकृति ने ही उन्हें बुद्धि श्रीर विवेक प्रनुर माथा में दिया था, तथापि उन्होंने शिक्ता श्रीर शान प्राप्त करने के लिए उचित प्रवकाश श्रीर प्रयक्तर प्राप्त किया होगा।

गद्दाम वहाभाचारं ने भगविद्गीला के गान की प्रेरणा लेने के बाद स्रवास की काव्य छीर सर्गात की समस्त शक्तियों उभर छाई छौर फिर उन्होंने जीवन पर्यन्त श्रीहण्ण के परम मनोहर रूप छौर लीला का गुण-गान करने मे छपनी वाणी का श्रमार किया। पुण्टिमार्ग मे दीव्तित होकर स्रदास को काव्य, सगीत तथा विविध कलाछों का सपन्न वातावरण सहज ही प्राप्त हो गया। यहाभ-सप्रदाय के छितिरक्त स्रदास के समय मे गोस्वामी हितहरिवश के राधावहाभी सम्प्रदाय तथा स्वामी हिरदास के टट्टी सम्प्रदाय की भी प्रयांत चहल-पहल थी छौर उनके द्वारा भी तन में काव्य, सगीत छादि कलाछों की उन्नति हो रही थी। छाकवर के साम्राज्य की शाति-व्यवस्था की स्थापना तथा सांस्कृतिक उन्नति भी स्रदास के समय में होने लगी थी। इस समस्त परिस्थित ने उनकी काव्य-रचना पर प्रभाव डाला होगा तथा उनके श्रमुभव छौर ज्ञान को बढ़ाया होगा।

स्रदास को गोस्वामी विद्वलनाथ के घनिष्ट सम्पर्क में रहने का अवसर मिला था। गोस्वामी जी के प्रति उनका भाव अत्यन्त उच्च था। यद्यपि महाप्रभु वल्लभाचार्य उनके दीचा गुरु थे और उन्हें वे अपने इष्टदेव श्रीकृष्ण के ही समान पूज्यभाव से देखते थे, तथापि अपने गुरु-स्थान पर प्रतिष्ठित उनके पुत्र गोस्वामी विद्वलनाथ के प्रति भी उनके मन में उतना ही आंदर

था। इस संसार से विदा होने के समय उन्होंने महाप्रभु श्रीर गोत्वामी जी दोनों के प्रति श्रपनी उत्कट भक्ति भावना का प्रकाशन किया था।

स्वय महाप्रभु भगवान् कृष्ण के गोपाल रूप के उपासक थे, उनके समय में गोपियों की माध्य भाव की भक्ति विकसित नहीं हुई थी। गोस्वामी विहलनाथ के समय 'स्वामिनी जी' जो पहले-गोपियों का सामूहिक नाम था निश्चित रूप से राधा हो जाती हैं ग्रौर सम्प्रदाय के भक्त किव राधा कृष्ण की लीला का गान करने लगते हैं। उपासना-पद्धति के इस परिवर्तन में तत्कालीन वैष्ण्य सम्प्रदायों—राधायल्लामी, गौड़ीय ग्रादि का प्रभाव रहा होगा। जो हो, स्रदास के भक्ति-भाव में हमे यह- परिवर्तन ग्रौर विकास ग्रत्यन्त कम-व्यवस्थित ग्रौर तर्कसगत रूप में मिलता है। इसी प्रकार श्रीमद्भागवत के भाव को ग्रपने भक्ति-भाव के ग्रानुकृल विकसित करके स्रदास ने ग्रपनी ग्रसाधारण बुद्धिमत्ता, विवेक, संवेदनशीलता ग्रौर विचार की स्पष्टता का परिचय दिया है। इतना होने पर भी उनका काव्य ग्रपने प्रकृत गुण को छोड़कर श्रुष्क-विचार की भूमि पर कहीं नहीं उतरा।

स्रदास की भक्ति, विश्वास और कान्य की प्रवृतियों के अध्ययन में उपर्युक्त विषयों की विशद विवेचना और समीक्षा की गई है।

#### श्रध्ययन की सामग्री

गत पृण्डों में स्रदास के जीवन-वृत्त का जो विवरण दिया गया है, उसके आधारों के सम्बन्ध में यथास्थान सकेत होता गया है, परन्तु उन आधारों के विस्तृत परिचय और समीच्ण की आवश्यकता. है। उनके अतिरिक्त अन्य अनेक लोतों से भी स्रदास के सम्बन्ध में कुछ न कुछ वृत्त मास होता है। आगामी पृण्डों में उस समस्त सामग्री का पर्यालोचन किया जाता है।

स्रदास की जीवनी के अध्ययन में निम्नलिखित आधार-सामग्री मात होती है:—

स्रदास की रचनाएँ, २. चौगसी वैष्णवन की वार्ता,
 हरिराय के भावप्रकाश-सहित वार्ता, ४. श्रन्य वार्ता साहित्य
 ५. वलभ-दिग्विजय—गोस्वामी यदुनाथ, ६. भक्त माल—नाभादास,
 ७. भक्तिविनोद—किव मियासिंह, ८. रामरिस्तावर्ला—महागण रपुगानिंह,
 ६. भक्तनामावली—ध्रुयदास १०. नागर समुख्यय—नागरीदान,
 ११. व्यासवाणी—हरिराम व्याम, १२. श्राईने श्रकारी,

१२. मुतख्युत्तावारीख, १४. मुशियाते श्रवुलफजल, १५. मूल गुसाई चिरत तथा १६. जनश्रुतियाँ।

श्रन्य सागग्री जिसका उपयोग किय के जीवन-वृत्त के सन्यन्थ में किया जाता है, मूलतः उपर्युक्त नागग्री पर ही न्यूनाधिक श्रश में श्राधारित है; जेसे, भारतेंदु हरिश्चन्द्र, गासां द तासी, मर जार्ज गियुर्सन, श्नसाक्षोपीडिया बिटानिका श्रीर श्री राधाप्णदास के लेख। यह खेद की बात है कि उप युक्त सामग्री देराने में जितनी श्रिधिक जान पड़ती है, वास्तव में उतनी है नहीं, क्योंकि सूरदास के विषय में श्रिधिकांश में जनश्रुतियों का संग्रह श्रथवा उनका उल्लेखमात्र कर दिया गया है। इससे भी श्रिधिक खेद का विषय यह है कि श्रय तक उपर्युक्त सामग्री का सम्यक् ऐतिहासिक विवेचन नहीं किया गया। श्रालोचकों में किसी ने उक्त सामग्री के एक श्रश के प्रति श्राग्रह किया है, तो किसी ने दूसरे श्रश के प्रति। श्रतः सूरदास के जीवन-वृत्त के निर्माण के लिए समस्त सामग्री का श्रन्वेपण परीक्तण श्रावश्यक है।

#### सूरदास की रचनाएँ

स्रदास के नाम से प्रसिद्ध तीन रचनाएँ — स्रसागर, स्रसागरसारावली श्रीर साहित्यलहरी — प्राप्त हैं। इनके श्रितिरक्त विभिन्न लेखको ने जिन रचनाश्रों का उल्लेख किया है वे या तो स्रसागर के ही स्फुट श्रश हैं श्रथवा श्रप्रामाणिक हैं। इन तीनों रचनाश्रों का विस्तृत विवेचन श्रागामी प्रकरण में किया गया है। उस विवेचन के फल-स्वरूप किय के जीवन-वृत्त के सम्बन्ध में श्रयाविध प्रचलित एतिह्य में सशोधन करना श्रावश्यक हो जाता है। साहित्यलहरी हमारे स्रदास की प्रामाणिक रचना न होने के कारण उससे प्राप्त तिथि श्रीर ऐतिहासिक वृत्तात का उपयोग नही किया जा सकता। स्रसागर-सारावली की भी वही श्रवस्था है। ऐसी दशा में किव के विषय में कुछ भी जीनकारी प्राप्त करने के लिए उसकी रचनाश्रों में स्रसागर का ही एकमात्र श्राधार रह जाता है।

स्रसागर एक वृहद् ग्रंथ है जिसके द्वारा किव के विश्वासों, विचारों, भावनाश्रों श्रोर मनोवृत्तियों के विषय में श्रसदिग्ध जानकरी प्राप्त हो सकती है। किव की भक्ति श्रीर उसके काव्य के श्रध्ययन में, जो उसके जीवन श्रीर रचनाश्रों के श्रध्ययन के मुख्य श्रश हैं, किव के मानसिक जगत के सम्बन्ध में प्राप्त इस जानकारी का विस्तृत विवेचन किया गया है। परन्तु उसके पार्थिव जीवन के विषय में सूरसागर विशेष सहायक नहीं है। सूरसागर के बृहद् श्राकार में विखरे हुए श्रात्म-कथात्मक उल्लेखों का सूरदास का श्रध्ययन करने वालों ने न्यूनाधिक उपयोग श्रवश्य किया है। परन्तु इस उपयोग में प्रायः इस वात का विस्मरण हो गया है कि किव की गीतात्मक व्यक्तिगत शैली में रचित सामान्य कथन भी प्रायः स्वकथन जान पडते हैं। वास्तविक स्वकथनों को स्वकथनवत् सामान्य कथनों से श्रलग कर सकना सरल नहीं है, विशेष कर ऐसी दशा में जब कि उनकी पृष्टि श्रथवा खडन के लिए ऐतिहासिक प्रमाणों का श्रभाव हो। इस सम्बन्ध में एक दूसरी कठिनाई यह उपस्थित होती है कि स्रस्तागर के सम्पूर्ण पदों की प्रामाणिकता भी संदेह से परे नहीं हैं, श्रर्थात् श्रधिकाश पदों को प्रामाणिक मानते हुए भी कुछ पदों के प्रचेप की सम्भावना श्रस्वीकार नहीं की जा सकती। कि के मानस के श्रध्ययन में ये प्रचित्त पद विशेष कठिनाई उपस्थित नहीं कर सकते, पर जीवन वृत्त के विषय में एक भी प्रचित्त पद श्रध्ययन को पथ भ्रष्ट कर सकता है। श्रतः श्रात्मकथनों के उपयोग में पर्यात सतर्कता की श्रावश्यकता है।

स्र्सागर के जिस अशा में सबसे अधिक आत्मकथन मिलते हैं वह है विनय के पद । ये पद आत्म-निवेदन के रूप में रचे गए हैं, अतः उनमें ऐसे श्रानेक पद हो सकते हैं जिनमें वस्तुतः आत्मकथन न होते हुए भी आत्मकथन का पूर्ण आभास हो। अन्य प्रमाणों के अभाव में ऐसे कथनों की ऐतिहासिक प्रामाणिकता में सदेह की सभावना बनी ही रहती है।

श्रिधकांश जीवन—'तीनों पन'—को विषय वासना में व्यर्थ नष्ट करने फे सम्बन्ध में इस प्रसग में श्रानेक कथन मिलते हैं। इन कथनों में श्रित-श्रायोक्तियों की सभावना बहुत है, क्योंकि पतित पावन प्रभु के समज्ञ उद्धार का श्रिधकारी वनने के लिए श्रिपने दोपों की श्रुतिरंजिना तथा श्रिपने विषय में सामान्य रूप से समस्त सभव दोपों की कल्पना करना किन के लिये सर्वथा स्वाभाविक है। श्रातः उन्हें श्राज्ञरशः मत्य मानना भारी श्रम होगा।

मन की मायावश्यता के वर्णन में किव कहता है, "श्रव में माया के हाथ विक गया। रज़ वश पशु की भाति परवश हाकर मैंने 'श्रोपीत रानी' को नहीं भजा। हिंसा-मद-ममता-रस में भूल कर श्राशा में लिपटा रहा। यहीं करते श्रधीर हो गया श्रीर श्रित निद्रा ने श्रवाया नहीं। श्रवने ही श्रजान-तिमिर में 'परम ठिकानी' विसर गया।"

1 में सार्व (समा ), स्टब्स् १,पर ४७।

"एरि-मुमिरन फे निना कितने दिन खो दिए। पर-निंदा को रसना का रस यना कर कितने दिन नए कर दिए। तेल लगाकर 'रुचि मर्दन' किया, वस्त्रों को मल मल कर धोया, तिलक बनाकर 'स्वामी' ऐकर चला छौर विषयी लोगों के मुख देखे। 'कालवली' से सब जग कीप गया, ब्रह्मादिक भी रो दिए। कहो, छाधम सुर की कीन गति होगी जो उदर भर कर पड़ कर सो रहा ?" ?

मन को प्रयोध देने के लिए कवि ने इसी प्रकार के कथन किए हैं।

काया नगर में 'साहियी' करते समस्त जन्म गँवा देने का विवरण देते हुए वह 'सुरापान ग्रॅंचयो' श्रीर 'भाव-भक्ति' के विना नर-जन्म की न्यर्थता का वर्णन करते हुए 'परस प्रिया के भीनो' तथा 'भेया-यन्धु कुटव घनेरे' का ग्लानि के साथ रमरण करता है। ग्रात्म-भर्त्सना ग्रीर श्रात्म-हीनता के कथन इस प्रसग में भरे पड़े हैं। उनमें से कुछ नीचे दिये जाते हैं:—

"मेरी यह देही नख-सिख लों पाप की जहाज है। ऋपना साज देखते हुए ऋौर पतित 'ऋांखि तर' नहीं ऋाते। तीनों पन भर निवाह दिया पर तो भी वाज नहीं ऋाया।"\*

"ग्रन्छा गात ग्रकारथ गला दिया। निशा-दिन विषय-विलासों में विलसता रहा। तव चारों फूट गई थीं ? ग्रव दई का मारा दीन दुःख पाकर पछताने लगा।" ६

"वालापन खेलते ही खो दिया, युवावस्था में विपय-रस में मत्त रहा। वृद्ध हुश्रा तब सुक्ते सुध श्राई। इसी से दुखित पुकारता हूँ। सुतों ने तज दिया, तिया ने तज दिया, भ्राता ने तज दिया, तन से त्वचा भी श्रलग हो गई। श्रवणों से सुनाई नहीं देता, चरणों की गति थक गई, नयनों से जलधारा वहने लगी। केश पक गए, कठ कफ से ठॅघ गया श्रीर दिनरात कल नहीं पड़ती। माया-मोह श्रीर तृष्णा तो भी नहीं छोड़ती।" 'नियम, धर्म, वत, जप, तप, संयम तथा साधु-सग नहीं चीन्हा। जो दरस-मलीन, श्रीर श्रति-दीन दुर्वल हैं उन्हें मैंने दुःख दिया। 'न

'इसी स्वाँग को काछ कर मैंने तीनों पन में निबाह किया।' ध

'घातक, कुटिल, चबाई, कपटी, महाकूर, सतापी, लंपट, धूत, दमड़ी का पूत, विषय-जाप का जापी, श्रमच्य का भच्चण श्रीर अपान का

वही, पद ५२। २ वही, पद ५७-६३। ३. वही, पद ६४। ४. वही, पद ६४। ५. वही, पद ६६। ६. वही, पद १०१। ७. वही, पद ११८। ६. वही, पद १३६।

पान करने वाला, कामी, कामिनी के रस-वश, लोम श्रौर लालसा को स्थापित करने वाला, मन, वचन श्रौर कर्म से सबको दु:सह, कटु-वचन बोलने वाला, विकार जल से भरे सूर-सागर के समज्ञ बिधक-श्रजामिल वापी है।' ।

'तीनों पन मैंने भक्ति नहीं की। मैं काजल से भी काला हूँ।'र एकं स्थान पर किन ने लगभग पच्चीस पंक्तियों में समस्त समन दुर्गुणों की एक लबी सूची देने की चेष्टा की है। र

इन कथनों की सामान्य लौकिक सत्यता में किसी प्रकार के सदेह की र्मभावना नहीं है। परतु त्रान्य प्रमाणों के ग्राभाव में इन सामान्य सत्यों को कवि के व्यक्तिगत जीवन के इतिहास के निर्माण में स्वतः सिद्ध प्रमाण मानने में सदैव संकोच बना रहेंगा । ढोंगी 'स्वामी' बन कर चलना, सुरापान करना, भच्याभच्य खाना, स्त्री में लिप्त रहना, स्त्री, पुत्र श्रीर बधुश्रों द्वारा परित्यक्त होना, बंधु-बाधव श्रौर भारी कुट्ंब से सहायता न पाना तथा वृद्धावस्था के समस्त क्लोशों से पीड़ित होना त्रादि कथन सामान्य लौकिक जीवन के चित्रग्र हैं तथा अपने में समस्त अवगुणों का आरोप किन की अतिरजना का द्योतक है। इससे श्रिधिक से श्रिधिक उसके चरित्र की सरलता, निष्कपटता श्रीर तीव्र सेवेदना का निष्कर्ष निकाला जा सकता है श्रौर उसके किसी न किसी प्रकार के लौकिक जीवन, सासारिक अनुभव से सपन्न लबी अवस्था तथा विरक्त भाव के भी यत्किचित सकेत समवतः सत्य से ऋधिक दूर न होंगे। पर हैं ये कथन सामान्य ख्रौर उपदेश पूर्ण ही। एक स्थान पर स्वयं कवि मन को संबोधित करके विषय-वासना में लिप्त रहने की आलोचना करते हुए कह देता है: 'सूरदास ग्रपने ही को सममाता है, लोग बुरा न माने ।'४ स्पष्ट ही उसके समस्त कथन अपने ही सममाने को नहीं हैं, ये तो अधिकतर उसने लोगों के बुरा मानने के डर से अपने ऊपर अन्योक्तियाँ की हैं।

इन पदों में किसी किसी के प्रचित्त होने को भी संभावना है। उदाहरण के लिये निम्न पद जिसमें उपर्युक्त पदों का ही भाव व्यक्त किया गया है प्रचित्त जान पड़ता है:—

"हरि जू मैं इस कारण दुख-पात्र हूँ कि मुक्ते विषय-रस मात्र तज कर श्री गिरिधरन-चरन-रित न हुई; जव आह्य या, तत्र असद्व्यय किया ग्रौर ब्रज-वन की यात्रा नहीं की; तुम्हारे दास प्रेम से नहीं पोपे, वरन् अपना गात्र

<sup>1.</sup> वही, पद १४०। २. वही, पद १७८। ३. वही, पद १८६।

<sup>े</sup> वही. पद ६३ ।

पोपा; भयन सँवार कर नारि रम तथा मुत, वाहन, जन श्रीर भ्रातृ में लोभी यना रए।; महानुभावों के निकट नहीं गया श्रीर न 'शृत-विधान' जाना; छन-तल करके इपर-उपर से परधन हर कर सब 'दिन-रान' दौडता रहा; तिर पर शुद्धाशुद्ध बहुत मा बोक वहन किया श्रीर 'दान' (ऋण १) लेकर कृषि की। जो हदय का कुनील श्रीर काम-भृतृष्णा-जल के कलिमल का पान है ऐसे कुमति सूरज जाट को प्रभु के विना कोई 'धान' नहीं है। श यह पद किसी जाट 'सूरज' या बनाया हुश्रा है जो किया के विषय में प्राप्त श्रन्य कुतातों के श्राधार पर सूरदास से भिन्न जान पड़ता है।

परीचित-कथा के प्रसग में भी भक्ति-विद्दीन जीवन की व्यर्थता पर पश्चात्ताप-पूर्ण कथन हैं जो विनय के तद्विपयक पदों से ग्रत्यन्त समता रखते हैं। परीचित के प्रसग में होने से उनकी सामान्य सत्यता में तो विशेष ग्रतर नहीं पटता; पर यदि वे विशेषस्प से इसी प्रसग के लिये रचे गए हों, तो उनमें किये के जीवन के व्यक्तिगत सकेतों की ग्रधिक सम्भावना नहीं होनी चाहिए। फिर भी इनमें ग्रीर विनय के पदों में समता होने के कारण इन पर भी विचार करना ग्रसगत न होगा:—

'द्धा-उधर देखते जन्म चला गया। इस भूठी माया के कारण दोनों हगों से श्रंध हो गया। कभी भागवन नहीं सुनी।'र

'न हरि-भक्ति की, न साधु-समागम किया ।'३

'जन्म ऐसे-ही-ऐसे बीत गया। या तो यदुपति के विना घर घर भरमता रहा या सोता रहा या वैठा रहा। या तो कहीं खान-पान-रमणादि में रहा या व्यर्थ-वाद में। या तो कहीं रक्क बना या ईश्वरता प्रकट की।'\*

'सब दिन विषय के हेतु चले गए। तीनों पन ऐसे खो दिए। श्रव सिर के केश श्वेत हो गए। श्रॉखों से श्रध हो गया; श्रवण से सुनाई नहीं देता श्रीर चरण-समेत थक गया। गगा-जल तज कर कूप-जल पीता हूँ, हिर को तज कर प्रेत पूजता हूँ।'

"कभी 'रहस-रहस' कर बैठा श्रौर 'ढोठा' गोद में खिलाया, कभी फूल कर सज्जा में बैठा श्रौर मूळों पर ताव दिया। टेढ़ी चाल से सिर पर टेढ़ी पाग रख कर टेढा-टेढ़ा चला "६

'ग्रव मैंने जाना कि देह बूढी हो गई। सीस, पाँव, कर कहना नहीं

१. वही, पद २१६। २. वही, पद २६१। ३. वही, पद २६२। ४. वही, पद २६३ ४. वही, पद २६६। ६. वही, पद ३०१।

'मैं तो तुम्हारे घरं का ढाढी हूँ। नाम सुनकर सुख पाता हूँ। गिरि गोवर्धन पर इमारा वास है; घर को छोड़कर श्रन्यत्र नहीं जाता हूँ। मेरी ढाढिन नाचती गाती है श्रीर मैं भी ढाढ बजाता हूँ। १९

त्रागामी पद में भी ढाढिन का उल्लेख है। र

'नद का उदय सुनकर बृषभानु का जगा श्राया।'<sup>३</sup>

इन पदों को यदि किन के व्यक्तिगत जीवन के स्पष्ट सकेत माने, तो इनसे उसकी जाति ख्रौर निवास-स्थान का परिचय मिलता है। परतु जब तक इन कथनों की पुष्टि अन्य प्रमाणों से नहीं हो जाती तब तक इन्हें किन की अपने इष्टदेव के बाल-स्वरूप के प्रति व्यक्तिगत भिक्त भावना का निर्देशक ही समका जा सकता है।

गुरु माहात्म्य, अपने इष्टदेव, व्यक्तिगत भक्ति-भावना तथा अन्य उपासना पद्धतियों के सबध में भी सूरदास ने अधिक स्पष्ट सकेत किए हैं। इन पदों पर भक्ति-भावना के विवेचन में विचार किया जाएगा।

रास के वर्णन में एक स्थान पर किव ने 'हरिवसी, हरिदासी जहाँ। हरि करुणा करि राखहु तहाँ।'र कहकर हितहरिवश श्रीर हरिदास की श्रीर सकेत किया है।

किव का यमुना-प्रेम और यमुना के निकट उसका वास भी एक पद से सूचित होता है। इस पद में यमुना के प्रति असाधारण आत्मीयता है. "श्री यमुना जी, तेरा दरस मुझे भाता है। वंशीवट के निकट वसता, हूँ, जहाँ ज़हरों की छिव आती है। दुखहरनी, मुखदेनी श्री यमुना जो प्रातः हो तुम्हारा यश गावे! मदन-मोहन की अधिक प्यारी, तू पटरानी कहलाती है। वे वृन्दावन में रास विलास करते और मधुर मुरली वजाते हैं। सूरदास दर्पात की छिव निरख कर विमल विमल यश गाता है।" र

सूरदास के निवास-स्थान, वज-वास श्रीर श्री विद्वलनाथ के सत्सग की सूचना निम्न-पद से स्वष्टतया मिलती हैं:—

"मधुरा दिन-दिन अधिक विराजती है। केशव राय का तेज-प्रताप तीन लोकों में गाजता है। जिसके पग-पग में कोटिक तीर्थ हैं और 'मधु-विश्रांत' (विसरातें) विराजती हैं। प्रातः काल यसुना का स्नान करने में जीवन-मरण के भय भागते हैं। श्री विद्यल के विपुल-विनोद में विद्यार करने

<sup>ी.</sup> वही, पद देपपार ने. वहीं पद ६५६। रे. वहीं, पद ६५७। ४. स्० सा० (वें० प्रे०), पृ० ३६३, पद ५७ १० वहीं, पृ० ५⊏१, पद ४३।

से वज का वास 'छाजता' (पवता) है। उन्हीं का सेवक स्रदास गिरिराज पर कहता सुनता है।""

कि विस्तृत जान ग्रीर प्रनुभव के प्रमाण में चीपट, कृपि-कार्य, शासन प्रवध ग्रीर ज्योतिप ग्रादि के वियरण जो उसने विशेष कर सांग रूपकों में दिए हैं तथा प्रसंग-वश हटयोग ग्रादि पथों के सविवरण उल्लेख भी कभी-कभी उसके ज्यक्तिगत-जीवन के सकेतों में सम्मिलित किए जाते हैं। पर यहाँ उनका उल्लेख करना ज्यर्थ है, क्योंकि किव के जान-विस्तार ग्रीर ज्यापक श्रनुभव का प्रकाशन तो उसके समस्त काज्य में हुआ है; ये कितप्य सकेत उसके समन्न विशेष महत्त्व नहीं रखते।

सुरदास की जाति के सम्बन्ध में श्रानेक वाद-प्रवाद प्रचलित हैं। सूरदास के बाहाण होने या न होने के विषय में ब्रालोचक गण विशेष चितित रहे हैं। इस प्रसग में उपर्युक्त कथनों के साथ 'श्रीधर बॉभन करम कसाई'? में ब्राह्मण के लिये 'बाँभन' शब्द का प्रयोग तथा 'महराने के पाडे' का कृष्ण के द्वारा वारवार चौका छूत करने<sup>३</sup> का उल्लेख विशेष विचारणीय है। ये प्रसंग भागवत मे नहीं हैं। इस ऋतिम प्रसग से भक्ति पथ में छूत-छात के विचार की व्यर्थता तो घोषित ही की गई है, साथ हा इससे ब्राहाग्त्व के प्रति उदासीनता ह्योर उपेचा का भाव भी व्यक्ति होता है। कवि ने अपने समस्त काव्य में बाह्यणों की कहीं भी स्तुति-प्रशासा नहीं की, वरन् अनेक बार उसने जाति-पाँति का स्पष्ट प्रत्याख्यान किया है। भक्ति के विचार से उसका यह दुष्टिकोण सर्वथा युक्तियुक्त है तथापि जाति-पाँति के प्रति सामान्य रूप से तथा बाह्यणों के प्रति विशेष रूप से उसकी उदासीनता उसके ब्राह्मण नु होने का सुकेत माना जा सकता है। कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति का प्रकाशन करते हुए एक स्थान पर तो उसने स्पष्ट कह दिया है कि 'स्रदास प्रभु, तुम्हारी भक्ति के लिये मैंने अपनी जाति छोड़ दी है।' उपर्युक्त विवेचन से सूरदास के जीवन-वृत के सम्बन्ध में निम्न-सूचनाएँ मिलती हैं:--

१. स्रदास अधे थे। पर उनके जन्मांघ होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। वृद्धावस्था में अशक्त-इद्रिय हो जाने के सम्बन्ध में जो कथन हैं, वे अधिकतर सामान्य कोटि के हैं, पर दीनता के इन स्पष्ट कथनों में भी जन्मान्ध

१. वही, पृ० ४७४, पद ३२। २. सू० सा० (सभा), पद ६६५। ३. वही, पद ८६६-८६७। ४. सू० सा० (वें०प्रे०), स्कध १, पृ० १७, पद १०७। फा० ४

होने का कोई उल्लेख न होनां कदाचित्-वय-प्राप्त श्रवस्था में किसी समय— श्रिधिकतर वृद्धावस्था के निकट—उनके श्रिधे होने की समावना को श्रिधिक पुष्ट करता है। कवि के द्वारा बाह्य-जगत् के यथार्थ सूद्धम चित्रण भी उसके जन्मान्ध होने की संमावना का खण्डन करते हैं।

- २. संभव है सूरदास ने गाईस्थ्य-जीवन का भी यहिंकचित् अनुभव किया हो। पर उनका जीवन ससार के विस्तृत अनुभव से पूर्ण, उनकी अवस्था पर्याप्त लबी, उनका जीवन, विशेष कर अतिम चरण में वैराग्य पूर्ण और परीपकार की भावना से अोत-प्रोत तथा उनका मन भक्ति में अधिकाधिक निमिष्जत होने को निगतर प्रयत्नशील रहा।
- ३. वे किव श्रौर गायक थे श्रौर श्रिकंचन की भाँति भगवान का गुग्-गान करना उनका कार्य था। उन्होंने किसी समय सन्यास प्रह्ण कर लिया था।
- ४. उनका निवास किसी समय वज-प्रदेश में यमुना के तट पर गोवर्धन गिरि पर हो गया था। यमुना-स्नान और यमुना के प्रति भक्ति-भावना उनके भक्त-जीवन का एक अग तथा किसी मन्दिर में कीर्तन करना उनका कार्य था।
- ५. सूरदास की जाति क्या थी, इस विषय में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। वे अवाह्मण, ढाढ़ी या किसी अन्य जाति के थे ऐसा अनुमान हो सकता है। जाति-पाँति के विषय में वे उदासीन थे। भक्ति-पथ में वे इस मेद-भाव का कोई स्थान नहीं मानते थे।
- ६ गिरिराज पर कीर्तन करते समय स्रदास को कुछ काल तक श्रीविद्वलनाथ के सत्त्वग श्रीर सेवा का भी सौभाग्य प्राप्त हुत्र्या था।
- ७. श्रीगोरवामी विद्यलनाथ के जजवास-काल में वहाँ पर्याप्त चहल-पहल रहती थी। स्रदास कदाचित् विद्यलनाथ जी के स्थायी जजवास का उल्लेख करते हैं, जो सवत् १६२८ के बाद हुआ। श्रतः सवत् १६२८ के बाद तक कि की वित रहने की पूर्ण सभावना है। इससे यह भी अनुमान किया जा सकता है कि श्री विद्यलनाथ के जीवन-काल में ही किव का निवन हुआ होगा, किव के जीवन-काल में विद्यलनाथ जी का नहीं; अर्थात् किय ने सवत् १६४२ के पहले ही अपनी जीवन-लीला श्रवश्य सवरण कर दी होगी।
- म. अनुमानतः स्रदास के समय में राधावल्लभी सम्प्रदाय के प्रव-र्तक श्रीहितहरिवंश और टट्टी सम्प्रदाय के प्रवर्तक श्री हरिदास के सम्प्रदायों की काफी ख्याति हो गई थी, क्योंकि स्रदास जी ने हितवशियों श्रीर हरि-

दासियों के निकट रहने की याचना की है। चूंदावन में श्री राधावल्लभ जी की मूर्ति की स्थापना संवत् १५८२ में हुई थी श्रीर श्रीहितहरिवंश जी का रचना काल संभवतः संवत् १६०० से १६४० तक है। स्वामी हरिदास का रचना काल संभवतः संवत् १६०० से १६१७ तक श्रमुमान से है। स्रदास गोस्वामी विहलनाथ जी के समकालीन तो थे ही संभवतः इन दो महात्माश्रों का स्तरंग भी उन्होंने पाया था। निश्चय ही स्रदास जी का समय कृष्ण-भक्ति श्रीर काव्य-संगीत कलाश्रों के विचार से श्रत्यन्त सम्पन्न था।

### चौरासी वैष्णवन की वार्ता

स्रदास के सम्बन्ध में सबसे श्रधिक इतिवृत्त 'चौरासी वैष्ण्वन की वार्ता' में स्रदास जी की वार्ता से प्राप्त होता है। श्रद्याविध वार्ताश्रों के रच-यिजा श्रौर रचनाकाल के विषय में कोई मत निश्चित रूप से स्थापित नहीं हो सका । जनशुति में इनके रचयिता श्रीवल्लभाचार्य जी के पोत्र श्री गोकुलनाथ जी प्रसिद्ध रहे हैं। इस सम्बन्ध में सबसे श्राधनिक मत श्री विद्या-विभाग काकरोली से सवत् १६६८ में प्रकाशित 'प्राचीन वार्ता-रहस्य--द्वितीय-भाग' से पास होता है। इस ग्रंथ की 'प्रस्तावना' में उक्त विद्या-विभाग के संचा-लक श्री कंठमिए शास्त्री ने 'वार्ता साहित्य' के तीन संस्करण (!) माने हैं। प्रथम सस्करण श्री गोकुलनाथ जी के कथाप्रयचनों के रूप में प्राप्त होता है। इसमें ⊏४ ग्रीर २५२ वार्ताग्रों का वर्गीकरण नही हुन्रा था। इसे वे सग्रहात्मक वार्ता साहित्य कहते हैं श्रीर इसका समय स० १६४५ से सं० १६६० मानते हैं। द्वितीय सस्करण में ये वार्ताएँ श्री हरिराय (समय सं० १६४७ से १७७२) के द्वारा ८४ श्रीर २५२ नामों से कम-बद्ध होकर वर्गी-कृत हुई ग्रौर उन पर 'श्री गोकुलनाथ जी कृत' लिखा जाने लगा, क्योंकि श्री हरिराय जी ने यह सम्पादन उन्हीं के तत्त्वायधान में किया था। इस संस्करण का समय शास्त्री जी ने स० १६६४ से सं० १७३५ माना है। नृतीय सस्करण श्री गोकुलनाथ जी के श्रानन्तर श्री हरिराय जी के द्वारा हुग्रा जिसमें उन्होंने न्याख्या ग्रौर स्पष्टीकरण के लिये वार्ताग्रों में परिवर्द्धन किया तथा साथ ही अपनी 'भावप्रकाश'नामक टिन्पणी भी सम्मिलित कर दी। इस सस्करण का समय स० १७३५ के ग्रानन्तर स० १७८० तक माना गया है। यदि शास्त्री जी का उक्त वर्गीकरण ठीक है तो द्वितीय संस्करण वाली वार्ताश्चों को जो स० १६६४ से स० १७३५ के बीच में क्रमबद्ध की गईं, श्री गोकुलनाथ जी कृत माना जा सकता है, यद्यपि श्री गोकुलनाथ जी ने उन्हें स्वय लिपिब्द नहीं किया। 'प्राचीन वार्तारहस्य, • दितीय भाग' में 'श्रष्टछाप' के किवयों की वार्ताएँ इस द्वितीय संस्करण से नहीं ली गई हैं, वरन् उनका श्राधार सं० १७५२ की श्री हरिराय जी के भावप्रकाश-सहित 'श्रष्ट सखान की वार्ता' हैं। ऐसा क्यों किया गया इसका कोई कारण नहीं बताया गया। वस्तुतः हिंदी साहित्य के इतिहास के वैज्ञानिक श्रध्ययन की हिष्ट से इस वार्ता साहित्य के स्वतन्त्र रूप से श्रध्ययन-समीच्ण श्रोर सस्करण की श्रावश्यकता है। उस समय तक वार्ता साहित्य के पूर्वोक्त 'सस्करणों' की वात प्रमाण कोटि में नहीं श्रा सकती। 'चौरासी वैष्णवन की वार्ता' के उक्त भावप्रकाश से रिहत जो मुद्रित सस्करण प्राप्त होते हैं उनके विवरणों की श्रपेचा उक्त 'वार्ता रहस्य' के विवरणों में श्रधिक विस्तार हैं। ये विस्तार ऐतिहासिक वृत्तातों की श्रपेचा चमत्कारों से श्रधिक सम्बन्ध रखते हैं। सम्भव है इन मुद्रित सस्करणों का श्राधार सवत् १७५२ से पहले वाली कोई प्रति हो। श्रतः ८४ वार्ता में से स्र्रदाम के सम्बन्ध में इतिवृत्त सक्तित करने के लिये उन्हीं का श्राधार हैना श्रधिक समीचीन होगा। नीचे भाव-प्रकाश रहित चौरासी वैष्णवन की वार्ता में स्र्रदास की वार्ता से प्राप्त विवरण दिए जाते हैं: १—

'सुरदास जी गऊघाट पर रहते तिनकी वार्ता'

वार्ता प्रसग १—स्रदास जी सेन्यासी वेष में आगरा और मथुरा के बीचों-बीच गऊघाट पर स्थल बना कर रहते थे। ये 'स्वामी' कहलाते थे तथा इनके बहुत से सेवक थे। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य एक बार बहुत दिनों बाद आडेल से वज आए और गऊघाट पर उतरे। सेवकों द्वारा स्रदास को उनके आगमन की सूचना मिली। जब श्रीआचार्य जी भोजनोपरात गही पर विराजमान हुए तब स्रदास जीने अपने स्थल से आकर उनके दर्शन किए।

स्रदास जी बहुत श्रन्छे गायक थे। श्राचार्य जी ने उन्हें भगवत्-यश वर्णन करने की श्राजा दी तो उन्हों ने दो पद सुनाए जो हिर के प्रति 'पितत' भक्तं की विनय के रूप में थे। श्राचार्य जी को उनका यह 'घिघियाना' पसंद नहीं श्राया श्रीर उन्होंने भगवत् लीला वर्णन करने की श्राजा दी।

सूरदास जी ने अपनी अज्ञानता प्रगट की तो आचार्य जी ने उन्हें स्नान करके आने की आजा दी। स्नानोपरात सूरदास जी को नाम सुना, समर्पण करा और दशमस्कध की अनुक्रमणिका वता कर आचार्य जी ने उनके सब दोप दूर किए। नवधा भक्ति सिद्ध होने के उपगंत स्रदास जी ने भगवत् लीला वर्णन

९ चीराशी वैष्णावन की वार्ता—लर्क्मा वेंक्टेश्वर प्रेम स०१६८५

की। पहले उन्होंने दरान स्रंघ की मुदोधिनी टीका के मगलानम्स की कारिका के एक रलीर का भाग एक पट में गाया जो इस प्रकार था— 'चकई री चल चरस्मियेवर वहां न प्रेम क्रियेवा' प्रीर फिर वन उन्हें सपूर्ण लीला का प्रभ्यास हो गया, तब नंद-महोत्सर गाया; रथा—'वज भरो महर के पृत जब यह बात मुनी।' प्रकन्न होपर प्राचार्य वी ने स्रवास जी को 'पुरुपोत्तम सहस नाम' सुनाया, तब उन्हें सपूर्ण भागवत स्पार होगई प्रीर उन्होंने उसी के प्रमुखार भागवत के जादश रक्षां पर पद बनाए। स्रवास के सब सेवक भी हरी समय बल्लभ-सेपदान में दीचित हुए। प्राचार्य वी गऊघाट पर तीन दिन रहे। जब वे वज को गए, तो स्रदास जी भी उनके साथ हो लिए।

यातां प्रसग २—मज में सब से पहले स्रदास जी ने श्री ग्राचार्य जी के साथ श्रीगोकुल के दर्गन किए श्रीर उसी समय उन्होंने 'श्रीगोकुल' की याल लीला का एक पद ग्राचार्य जी के ग्रागे सुनाया, यथा—'शोभित कर नवनीत लिये।' ग्राचार्य जी चहुत प्रसन्न हुए ग्रीर उन्होंने श्रीनाथ जी के मदिर में कीर्तन की सेवा का ग्रामाव स्रदास जी के द्वारा पूरा करने का निश्चय कर लिया तथा स्रदास जी को श्रीनाथ जी का दर्शन कराया। दर्शन करके स्रदास जी ने ग्राचार्य जी के ग्रागानुसार 'ग्रव हों नाच्यो बहुत गुपाल' पद गाया। पर ग्राचार्य जी इस से सतुण्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा कि ग्रव तो तम में कुछ ग्रविद्या रही नहीं है, इसलिये भगवत्-यश वर्णन करो। तब स्रदास जी ने 'कौन सुकृत इन ब्रज वासिन को' यह पद गाया। यह पद सुनकर ग्राचार्य जी बहुत प्रसन्न हुए क्योंकि इससे स्वित हुग्रा कि स्रदास जी को 'माहात्म्य' ग्रीर 'स्नेह' का पारस्परिक सबध ग्रीर श्रवर जात हो गया।

वार्ता प्रसग ३—स्रदास जी ने सहस्राविष पद किए, जो 'सागर' कहलाए ग्रीर जगत् में प्रसिद्ध हुए। देशाधिपति ग्रकवर वादशाह ने उनकी कीर्ति सुनकर उनसे मिलने की इच्छा की। भगवदिच्छा से स्रदास जी से उसकी मेंट हुई। ग्रकवर ने कुछ गाने की प्रार्थना की तो स्रदास जी ने 'मना रे किर माधव सो प्रीति' पद गाया। ग्रकवर बहुत प्रसन्न हुग्रा, पर उसने ग्रपने यश-गान की प्रार्थना की। स्रदास जी ने गाया, 'नाहिंन रह्यों मन में ठौर'। इस पद की ग्रातिम पिक्त 'स्र ऐसे दर्श को ए मरत लोचन प्यास' सुन कर ग्रकवर ने पूछा कि तुम्हारें लोचन तो दिखाई नही देते, ध्यासें कैसे मरते हैं १ स्रदास जी ने उत्तर नहीं दिया, पर ग्रकवर को स्वयं

इसका समाधान स्क गया। देशाधिपति से विदा होकर स्रदास जी श्रीनाय जी के द्वार पर लौट त्याए।

वार्ता प्रसंग ४—एक समय मार्ग में जाते हुए स्रदास जी ने कुछ लोग चौपड़ के खेल में लवलीन देखे । श्रपने सगी 'भगवदीयों' को उपदेश करके उन्होंने 'मन तू समक्त सोच विचार' पद गाया जिसमें चौपड़ के 'रूपक' में भक्ति का उपदेश था। फिर श्रीनाथ जी के द्वार पर श्राकर स्रदास बहुत दिन तक रह कर सेवा करते रहे।

वार्ता प्रसग ५—बीच बीच में वे कभी कभी श्रीनवनीत प्रिय जी के दर्शन को श्रीगोकुल चले श्राते थे। एक बार गोकुल श्राकर श्री नवनीत प्रिय जी के दर्शन करके स्रदास जी ने बाल-लीला के बहुत से पद सुनाए, जिन्हें सुनकर श्रीगुसाई जी बहुत प्रसन्न हुए। श्रीगुसाई जी ने भी एक 'पालना' का पद संस्कृत में बनाया, जिसे स्रदास जी ने यथासमय नवनीत प्रिय जी के समन्न गाया। तदुपरांत उन्होंने इसी भाव के बहुत से पद बनाए, जिन्हें सुनकर श्री गुसाई जी बहुत प्रसन्न हुए। पद गाकर स्रदास जी फिर श्रीनाथ जी के द्वार पर लौट श्राए।

वार्ता प्रसंग ६—श्रीनाथ जी की वहुत दिनों सेवा करने के उपरांत भगवदिच्छा से श्राना मरण-काल निकट जानकर सूरदास जी रासलीला की भूमि पारसोली ग्राए श्रीर श्रीनाथ जी की ध्वजा के सामने दराडवत् लेट गए तथा श्रीस्राचार्य जी, श्रीनाथ जी स्रौर श्रीगुसाई जी का दर्शन की इच्छा हेतु स्मरण करने लगे। इधर श्रीगुसाई जी ने श्रीनाथ जी का शृङ्कार करते समय सूरदास जी को कीर्तन करते न देखकर पूछा तो जात हुआ कि वे पारसोली की ग्रोर गए हैं। श्रीगुसाई जी समक्त गए ग्रौर उन्होंने ग्रपने सेवकों से कहा कि 'पुष्टि मांग का जहाज' जाता है जिसे जो कुछ लेना हो ले ले। राज-भोग आरती करके स्वयं गुसाई जी पारसोली पधारे और उनके साथ रामदास, कुंभनदास, गोविंद स्वामी श्रौर चतुर्भुजदास ग्रादि भी ग्राए। श्री गुसाई जी के श्राने पर स्रदास जी, जो श्रचेत हो गए थे, चैतन्य हुए ग्रौर कहा कि मैं तो महाराज की बाट देखता या तथा 'देखो-देखो जू हरि जू को एक सुभाय' पद गाया जिसमें भगवान् की भक्त-वत्सलता का वर्णन है। गुषाई जी स्रदास जी का दैन्य देखकर वहुत प्रसन्न हुए। चतुर्भुजटास ने शंका की कि स्रदास जी ने 'भगवत्-यश' तो बहुत वर्णन किया, पर श्री श्राचार्य जी का यश नहीं गाया। इस पर स्रदास जी ने कहा कि मैं तो

दोनों में कोई श्रतर नहीं देखता, भने सब श्री श्राचार्य जी का ही यश वर्णन किया है। इस समय उन्होंने गाया, 'भरोसो हढ इन चरणन केरो' जिसमें धीवल्लभ के प्रति श्रमन्य भाव प्रकट किया गया है। इस पद को कह कर स्रदास मूर्विष्ठत हो गए। इसी पद में स्रदास ने श्रपने को 'द्विविध श्रांधरों' भी कहा है। भी गुनाई जी ने पूछा कि चित्त की वृत्ति कहां है ! इस पर स्रदास जी को चेत श्राया श्रीर उन्होंने गाया, 'विल वित्त वित्त हों कुमिर राधिका नन्द सुबन जासो रित गानी,' जिसमें श्री राधा के प्रति उत्कट प्रेम-भिक्त प्रकट की गई है। यह पद गाकर स्रदास जी के चित्त में श्री ठाकुर जी के श्रीगुरत का ध्यान श्राया जिसमें उन्होंने 'करुण रस के भरे नेत्र देखे।' श्री गुसाई जी के पूछने पर कि नेत्र की वृत्ति कहां है, स्रदास जी ने 'खजन नैन रूपरस माते' गाया जिसमें रूप के प्रति उत्कट श्रासक्ति प्रकट की गई है। इतना कहकर स्रदास जी ने शरीर त्याग दिया श्रीर भगवत्-लीला में सम्मिलत हो गए।

इन वार्ता-प्रसंगों से दो प्रकार के निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं— एक तो स्रदास के संप्रदायिक विश्वास, उनकी भक्ति-भावना के विकास तथा उनके स्वभाव के विषय में तथा दूसरे उनके निवास-स्थान, जीवन-काल श्रीर उनको कतिषय भौतिक परिस्थितियों के विषय में । वार्ता-प्रसगों के हिष्ट-कोण में पहले प्रकार के निष्कर्ष श्रिधिक महत्त्वपूर्ण हैं, क्योंकि उनके सम्बन्ध में विवरण श्रिपेना-कृत श्रिधिक हैं। इन प्रसगों से निम्नलिखित बातें ज्ञात होती हैं:—

१ जिस समय श्रीवल्लभाचार्य जी से सूरदास की भेंट हुई, वे गऊघाट पर स्वामी-वेप में रहते थे तथा उनके बहुत से सेवक थे। इससे यह प्रकट होता है कि सूरदास जी इस समय प्रौढ़ावस्था को अवश्य प्राप्त कर चुके होंगे।

श्रीत्राचार्य जी इस समय गद्दी पर विराजमान होने लगे थे, ऋर्थात् उनका विवाह हो चुका था। श्रीवल्लभाचार्य जी का विवाह स० १५६० या १५६१ में हुआ था। स्रदास से उनकी भेंट इसके बाद ही हुई होगी।

२ ग्राकवर बादशाह से भी सूरदास की भेंट हुई थी। ग्राकवर का राज्यकाल सवत् १६१३ से १६७२ तक है। ग्राकवर से भेंट के समय सूरदास जी श्रीनाथ जी के मेदिर में रहते थे।

३. श्रीगुसाई विद्वलनाथ जी के जीवनकाल में ही स्रदास का देहावसान हो गया था। श्रतः यह घटना श्रीविद्वलनाथ जी के व्रजवास स० १६२८ श्रीर उनके निधन सं० १६४२ के बीच की है।

४ सूरदास के निधन के समय चतुर्भुजदास, कुंभनदास, गोविन्द-स्वामी श्रीर रामदास विद्यमान थे।

५. स्रदास पहले सन्यास लेकर गऊवाट पर रहते थे, वाद में आचार्य जी की आज्ञा से गोवर्द्धन पर श्रीनाथ जी के मदिर में रह कर कीर्तन की सेवा करने लगे।

- ६. कभी कभी वे बाहर भी जाते थे। गोकुल में श्री नवनीतिप्रयाजी के मदिर में वे प्रायः कीर्तन करने जाते थे।
- े ७. सूरदास जी अधे थे। वे कब अधे हुए इसका कोई उल्लेख नहीं। उनके अधे होने का उल्लेख अकबर के प्रसग में है।
- द. स्रदास जी अच्छे गायक, आशु कवि, भावुक और चतुर थे। वे सस्कृत भी जानते थे, पर रचनाएँ भाषा में ही करते थे।
- ह. स्रदास जी पहले दास्य-रित से भिक्त करते थे। वल्लभाचार्य जी के द्वारा उनके सप्रदाय में दीव्तित होने के बाद श्री सुबिधिनी टीका-सिहत श्रीमद्भागवत का ज्ञान होने पर उन्हें क्रमशः गोलोकवासी श्री विष्णु भगवान् के प्रेमरूप श्रीर नदनदन के बाल रूप का श्रनुभव हुन्ना। शीघ ही स्रदास जी को स्नेह की वह उत्कृष्ट श्रनुभूति प्राप्त हो गई जहाँ भक्त को भगवान् के माहात्म्य का ध्यान नहीं रहता। यह भाव परिवर्तन श्रीवल्लभाचार्य जी के तीक-चार दिन के संपर्क से ही हो गया।
- १०. सूरदास जी कृष्ण के वालरूप के उपासक हो गए, पर धीरे-धीरे, कदाचित् श्रीविष्टलनाथ जी के सपर्क के समय वे राधा-कृष्ण की युगल-मूर्ति तथा राधा के भी उपासक होगए। श्रत में राधा के ही भाव में तल्लीन होकर उन्होंने इह-लीला सवरण की।
- ११. गुरु के प्रति सूरदास जी का भाव ग्राति उच्च था। वे गुरु ग्रीर इष्टदेव में कोई ग्रातर नहीं मानते थे।
- १२. श्रीवल्लमाचार्य जी पर उनके व्यक्तित्व का गहरा प्रभाव पड़ा था तथा श्रीविष्टलनाथ जी न केवल उनकी भावुकता, काव्य-चातुर्य श्रीर सगीतजता के कारण उनका ब्रादर करते थे, ब्रापित साप्रदायिक भक्ति-भावना की उच्च ब्रानुभूति के विचार से भी स्रदास को ब्रादर्श व्यक्ति समभते थे। स्रदास के गूढ भाव को कदाचित् उस समय ब्रान्य लोग पूर्णतया नहीं सममते थे।
- १३. स्रदास जी के स्त्रभाव मे नम्रता, निरिममानता श्रीर कोमलता श्रत्यधिक थी।

१४. उन्होंने भागवत के द्वादरा स्कंधों पर पद-रचना की थी। उनकें पद उनके जीवन-काल में ही खूब प्रसिद्ध हो गए थे छौर उनकी सख्या 'सहसाविध' हो गई थी। कदाचित् सख्या तथा भाव-गंभीरता के कारण उनके पद उन्हों के समय में 'सागर' कहलाने लगे थे। श्री हरिराय के भावप्रकाश-सहित चीरासी वार्ता

गोस्वामी हरिराय का समय स० १६४७ से सं० १७७२ माना जाता है।' ये वार्ता साहित्य के द्वितीय सस्करण के संपादक कहे गए हैं। तृतीय संस्करण मे जिसका समय सं० १७३५ से १७८० तक वताया गया है, उन्होंने अपनी टिप्पणी 'भाव प्रकाश' के नाम से जोड़ी है तथा मूल वार्ताश्रों में भी परिवर्डन किए हैं। 'प्राचीन वार्ता रहस्य'—द्वितीय भाग मे दी हुई वार्ताएँ 'श्रष्ट सलान की वार्तां की सं० १७५२ की प्रति पर श्राधारित हैं। इस प्रकार स्रदास की वार्ता उनके निधन के सौ वर्ष से भी ऋधिक समय के बाद इस संग्रह में दी गई। श्री हरिराय ने स॰ १६६४-१७३५ वाले सस्करण में गोकुलनाथ जी के समय वे परिवर्द्धन क्यो नहीं किए जिन्हें उन्होंने तृतीय सरकरण में करना श्रावर्यक समका। इस प्रश्न का उत्तर कदाचित् यह दिया जा सकता है कि श्री हरिराय जी ने वार्ताओं के चरित-नायकों के विषय मे श्रिधिकाधिक जानकारी प्राप्त करके वार्तात्रों का परिवर्द्धन स्त्रीर उनकी टीका की होगीं। निश्चय ही ये वार्ताएँ ''श्री गोऊलनाथ-कृत'' नहीं कही जा सकती, अपितु। इनके कर्ता श्री हरिराय जी स्वय है श्रीर उनकी जानकारी का श्राधार जनश्रुतियाँ ही हैं जो उन्होंने, जहाँ तक सूरदास का सम्बन्ध है, उनके देहावसान के सौ सवा-सौ वर्ष के बाद संकलित की होगी।

श्री हरिराय-कृत 'भाव-प्रकाश' सहित स्रदास की वार्ता द्वारा निम्न बाते मूल वार्ता से ग्राधिक विदित होती हैं। जो बाते 'भावप्रकाश' से ज्ञात होती हैं उनके ग्रागे '(भावप्रकाश)' लिख दिया गया है:—

स्रदास जी का जन्म दिल्ली के पास सीही ग्राम में एक निर्धन सारस्वत-ग्राह्मण के यहाँ हुन्ना था। इनके तीन बड़े भाई न्नीर थे। स्रदास जन्म से ही नेन-विहीन थे, यहां तक कि नेनों का न्नाक्षार भी नहीं था, केवल भींहें थीं। इसीलिये ये 'स्र' थे, 'न्नाँधरा' नहीं। माता-पिता इनसे न्नात्यनत न्नास्तुष्ट थे। छः वर्ष की न्नास्था में इन्होंने दान में प्राप्त खोई हुई मोहर का पता बता कर उन्हें चमत्कृत कर दिया; पर माता-पिता के न्नाग्रह करने पर भी वे घर में नहीं रहे न्नीर चार कोस दूर एक गाँव मे तालाब के किनारे रहने लगे। वहाँ भी इन्होंने ब्राह्मण ज़मींदार की खोई हुई गाएँ बताकर उसे चमत्कृत कर दिया। फलस्वरूप उस ज़र्मीदार ने तालाब के किनारे इनके लिये एक स्थल बनवा दिया। स्रदास अपने सगुन बताने और गान-विद्या के जोर से 'स्वामी' बन गये। उनके अनेक सेवक हो गये। वे अठारह वर्ष की अवस्था तक वहीं रहे। अचानक उन्हें पुनः विरक्ति हुई और उन्होंने अपनी इकट्ठी की हुई समस्त सपित घर वालों को देकर वहाँ से लाठी लेकर प्यान किया। कुछ सेवक उनके साथ आए, कुछ वहीं माया में उलके रहे। वहाँ से चल कर स्रदास मथुरा के विश्रात घाट पर ठहरे। पर श्री कृष्णपुरी में तथा 'मथुरिया चौबों' की प्रतियोगिता में अपना महातम बढाना उचित न समक्त कर वे गऊघाट पर आकर स्थल बना कर रहने लगे। (भावप्रकाश)

तानसेन के द्वारा स्रदास-रचित एक पद सुनकर अकबर ने स्रदास जी से मिलने की इच्छा प्रकट की । दोनों की मेंट मधुरा में हुई । अकबर ने उन्हें दो-चार प्राम तथा बहुत-सा द्रव्य देना चाहा, पर स्रदास जी ने अस्वीकार कर दिया । अकबर के आग्रह करने पर उन्होंने केवल यह मागा कि मुक्तसे फिर कभी मिलने का प्रयत्न न करना । आगरे में आकर अकबर ने स्रदास के पदों की 'तलाश' की और उन्हें फारसी में लिखा कर बॉचा । द्रव्य के लालच से अनेक कवीश्वर स्रदास की 'छाप' लगाकर अकबर के पास पद लाने लगे । इसका निर्ण्य पदों को पानी में डालकर किया गया । जो स्रदास-रचित थे उनका कागज स्ला रहा और जो अन्यों के थे उनका कागज गल गया।

सूरदास जी श्रीनाथ जी के मंदिर से श्री नवनीत प्रिया जी के दर्शन को उस समय जाते थे जब कुभनदास जी श्रीर परमानददास जी के कीर्तन का 'श्रोसरा' (बारी) होता था।

सूरदास जी का टहलुआ गोपाल नामक एक लड़का था। उसकी श्रनुपस्थिति में एक बार स्रदास जी के महाप्रसाद लेते समय कीर श्रटक जाने पर स्वयं श्रीनाथ जी ने उनके सामने श्रपनी जल की कारी रख दी श्रीर इस प्रकार एक भक्त की महायता की।

गोवर्धन व एक लोभी विनया को स्रदास जी ने वहे प्रयत्नपूर्वक श्रीमाथ जी का दर्शन कराया। श्रीनाथ जी ने स्रदास जी की प्रार्थना स्वीकार करके ऐसा दर्शन दिया कि उस विनया को दढ़भक्ति हो गई।

एक वार परमानददास आदि दस पद्रह वैष्ण्व स्रदास जी से मिलने

न्नीर भी गोवर्धननाथ जी के दर्शन करने न्नाए। स्रदास जी ने न्नादर-सम्मान करके उन्हें हरिजनो न्नीर संतों की महिमा-स्चक पद सुनाए तथा उन लोगों के न्नामह से योग का पत्याख्यान-स्चक एक पद सुनाया।

वहुत दिनों के बाद स्रदास जी ने श्रनुभव किया कि भगवदिच्छा उन्हें बुलाने की है। परन्तु उस समय तक उनके सकल्यित सवा लाख कीर्तनों में एक लाख ही प्रकट हो सके थे। धरदास जी का श्रसमंजस देख कर श्रीगोवर्धननाथ जी ने स्वयं प्रकट होकर स्रदास को वताया कि पचीस हजार कीर्तन मेंने पूर्ण कर दिए हैं। स्रदास जी ने कीर्तन का 'चोपड़ा' एक वैष्णव से दिखलवाया तो सचमुन स्रदास जी के कीर्तन के बीच बीच 'स्र्र्यम' के 'भोग' ( छाप ) के साथ पचीस हजार पद श्रीर मिले। तदनंतर श्रीनाथ जी ने स्रदास जी को श्राज्ञा दी कि मेरी लीला में श्राकर 'लीला रस' का श्रन्भव करो।

श्रकवर वादशाह पहले जन्म में वालमुकुंद ब्रह्मचारी था, जो विना छाने दूध के साथ गाय का रोम पी जाने से म्लेच्छ हो गया था। ( भावप्रकाश )

श्री गिरिराज में त्राठ द्वार हैं जिनके ग्राधिकारी 'ग्रष्टसखा' हैं। स्रदास जी गोविद कुंड के ऊपर ग्राने वाले द्वार के मुखिया हैं। उसी द्वार के सम्मुख पारसोली चद्रसरोवर है। (भावप्रकाश)

स्रदास जी के चार नाम हैं। श्री ग्राचार्य उन्हें 'स्र' कहते थे, क्यों कि उनकी भक्ति दिन दिन चढती हुई 'श्र्र' के समान थी। श्री गुसाई जी उनकी दीनता ग्रौर निरिभमानता के कारण उन्हें 'स्रदास' कहते थे। स्रदास ही इनका नाम हो गया था। श्री स्वामिनी जी ने स्वरूप के प्रकाश के कारण इनका नाम 'स्रजदास' रखा। श्रतः इन्होंने बहुत कीर्तनों में 'स्र्ज' भोग (छाप) रखा। श्री गोवर्धनननाथ जी ने स्वय 'स्र्रथाम' की छाप के पचीस हजार कीर्तन बनाकर इन्हें दिए। इस प्रकार स्रदास जी के चारनाम प्रकट हुए। (भावप्रकाश)

इसके श्रितिरिक्त श्री हिरिराय ने श्रपने भावप्रकाश में स्थान स्थान पर भाव श्रीर सप्रदाय सबधी व्याख्याए भी जोड़ी हैं। श्रारम्भ में ही इन्होंने स्रदास जी को 'कृष्ण सखा' श्रीर उन्हें निकुंज-लीला में सखी जनों का श्रमुभव प्राप्त होने के कारण 'चंपकलता' सखी कहा है श्रीर सखा-सखी के श्रमेद को विस्तारपूर्वक समकाया है। चमत्कारों से परिपूर्ण है। चमत्कारों के अतिरिक्त इससे निम्न महत्त्वपूर्ण बातें ज्ञात होती हैं:—

- १. सूरदास सारस्वत ब्राह्मण श्रीर सीही ग्राम के निवासी थे।
- २. वे जन्माध थे।

रै. श्रकवर से उनकी मेंट मधुरा में हुई थी, तानसेन उस समय श्रकवर के दरबार में सम्मिलित हो चुका था।

यह श्राश्चर्य की बात है कि मूल वार्ता में जहाँ श्रन्य वैष्ण्वों की जाति के विषय में श्री गोकुलनाथ जी ने कथन किया है, वहाँ स्रदास-जैसे उच्च भगवदीय की जाति के विषय में वे मौन बने रहे। 'प्राचीन वार्ता-रहस्य' में वताया गया है कि सवत् १६६७ वाली प्रति में भी स्रदास को सारस्वत ब्राह्मण कहा गया है। परतु जब तक उक्त प्रति की परीन्ता नहीं हो जाती, उसकी प्राचीनता श्रौर प्रामाणिकता पर विश्वास नहीं किया जा सकता। यदि श्रीहरि-राय जी ने जनश्रुतियों के श्राधार पर स्रदास जी की जाति श्रौर जन्म-स्थान के सम्बन्ध में नवीन वृत्तात जोड़ा है, तो यह भी सभावना हो सकती है कि सौ वर्ष के बीच में किसी श्रन्य स्रदास का वृत्तात 'श्रष्टछाप' वाले स्रदास के साथ मिल गया हो। स्रदास के सम्बन्ध में विभिन्न लेखों को देख कर इस प्रकार के मिश्रण की सभावना सरलता से समक्ती जा सकती है। एक कियदती के श्रनुसार स्रदास मदनमनोहर (मोहन) दिल्ली नगर के समीप किसी गाँव में रहते थे। जो हो, स्रदास की जाति श्रौर जन्मभूमि के विपय में श्री हरिराय जी का विवरण निस्सकोच निर्णयात्मक रूप में मानने का कोई कारण नहीं जान पड़ता।

सूरदास की जन्माधता के विषय में तो कैवल इतना कहना पर्यात होगा कि यदि सूरदास जी को जन्माध माना जाए तो इस विचार और युक्ति के युग में भी हमें चमत्कारों में विश्वास करना पड़ेगा।

तानसेन अकवर के दरवार में स॰ १६२१ में आया था, अत' उसके द्वारा अकवर को स्रदास का परिचय मिलना असम्भव नहीं है। अकवर का मधुरा में स्रदास से भेट करना भी सम्भव हो सकता है।

<sup>9.</sup> चौरासी वैष्णवन की वार्ता में वर्णित ६२ भक्तों में से कम में कम ७२ भक्तों की जाति का उल्लेख शीर्पकों में ही वार्ताकार ने कर दिया है। इनमें कम से कम २५ के ब्राह्मण और ११ के सारस्वत ब्राह्मण होने का उल्लेख है। २. स्रसागर - श्री स्रदास जी का जीवन चरित्र, ए० २५

प्रन्त में यह स्वीकार करना पड़ेगा कि श्री हरिराय-रचित भावप्रकाश प्रीर वार्ता का नवीन सरकरण संप्रदायिक दृष्टि से प्रधिक महत्त्वपूर्ण है प्रीर कदाचित् एसी कारण एसका ऐतिहासिक गहत्त्व प्रपेचाकृत कम हो गया है, क्योंकि साप्रदायिक कारणों से लेएक ने इसमें अनेक ऐसी चमत्कार-पूर्ण जनभुतियों को सम्मिलित कर लिया है जो युक्ति के समच च्लामात्र भी नहीं टिक सकतीं। मूल वार्ता में जिसका विवेचन पीछे किया जा चुका है, चमत्कारों का अभाव है।

#### श्रन्य वार्ता साहित्य

श्री हरिराय जी के भावप्रकाश वाली वार्ता के श्रितिरिक्त श्रन्य वार्ता-साहित्य का परिचय भी 'प्राचीन वार्ता-रहस्य' से मिलता है। सम्वत् १८५१ की निजवार्ता में स्रदास जी को श्री वल्लभाचार्य का समययस्क कहा गया है। श्रीवल्लभाचार्य जी का जन्म सम्वत् १५३५ में हुश्रा या। 'निजवार्ता' के श्रनुसार इसी सम्वत् में ग्रदास जी का भी जन्म हुश्रा।

'श्रप्ट सखान' की वार्ता में जो श्री हरिराय जी के भावप्रकाश से रहित है, सूरदास को सारस्वस्त ब्राह्मण कहा गया है।

हन वार्तात्रो का ग्राधार भी कदाचित् जनश्रुतियाँ ही हैं, ग्रतः इनकी प्रामाणिकता के लिए विशेष श्राग्रह नहीं किया जा सकता।

### श्री वल्लभ-दिग्विजय

यह यन्थ गुसाई विद्वलनाथ के छठे पुत्र यदुनाथ जी ने स० १६५८ में रचा । इसके अनुसार वल्लमाचार्य जी अपने विवाह और तृतीय 'पृथ्वी-प्रदिच्या' के बाद अडेल से बज आए और गऊघाट उत्तरे तथा सूरदास सारस्वत पर अनुप्रह करके उसे शरण में लिया। श्रीवल्लभाचार्य जी ने तीसरी प्रदिच्या स० १५६७ में समाप्त की थी और उनका विवाह १५६०-१५६१ में हो चुका था। अत. इस यन्थ के अनुसार सूरदास का सम्प्रदाय में प्रवेश सम्बत् १५६७ के आस-पास माना जा सकता है।

इस प्रन्थ का रचना-काल देखते हुए इसकी प्रामाणिकता मे सन्देह का स्थान कम है, यदि वास्तव में यह प्रन्थ इसी सम्वत् का तथा श्री यदुनाथ का ही रचा हुन्ना है।

#### भक्तमाल

श्री नाभादास जी ने 'श्रष्टछाप' वाले स्रदोस के विषय में जाति श्रादि

१ अष्टछाप और वल्लभ-सम्प्रदाय-डा॰ दीनदयालु गुप्त, पृ॰ १५४

३८ ]

[ जीवनी

का कोई विवरण नहीं दिया, केवल एक छप्पय र उनकी प्रशसा में रचा है, जिससे निम्न बातें ज्ञात होती हैं:—

१. स्रदास की कविता में उक्ति, चोज, अनुप्रास, श्रद्धत श्रर्थ श्रौर तुक हैं। उनकी कविता सुनकर कविगण सिर हिलाने लगते हैं।

२. उनकी दिन्य दृष्टि में हरि की लीला प्रतिविम्बत होकर हृदय में भासने लगी थी, ख्रतः उन्होंने हिर के जन्म, कर्म, गुन, रूप सभी का रसना से प्रकाश किया।

इन स्रदास के श्रितिरिक्त नाभादास ने विल्वमङ्गल स्रदास श्रीर स्रदास मदनमोहन के भी विवरण दिए हैं। विल्वमङ्गल भी कृष्ण भक्त थे, उन्हें चिन्तामिण वेश्या के सङ्ग से वैराग्य-प्राप्ति हुई थी तथा कृष्ण ने उनका हाथ पकड़ा था, प्रियादास ने उन्हें ब्राह्मण वताया है। स्रदास मदनमोहन राधा-कृष्ण के उपासक, गानविद्या में प्रवीण श्रीर संडीले में श्रकवर के कर्मचारी थे। ये श्रन्धे नहीं थे।

# भक्तविनोद—कवि मियांसिह

भक्तविनोद से सूरदास के सम्बन्ध में निम्न-लिखित वातें प्राप्त होती हैं:--

१. स्रदास पूर्व जन्म मे एक यादव ऋौर कृष्ण के परममित्र थे।

२. इनका जन्म श्रीकृष्ण के वरदान के छनुसार मथुरा प्रांत में एक विप्र के यहाँ हुन्ना था। ये जन्म से अन्धे थे, अतः माता-पिता को इनके जन्म से हर्षे नहीं हुन्ना। केवल इनकी माता इनसे प्रीति करती थी, त्राठ वर्ष की अवस्था में इनका यजोपवीत हुन्ना स्रीर इनका नाम स्रदास प्रसिद्ध हुन्ना।

४. माता-पिता के साथ एक बार ये कृष्ण-जन्मपुरी गए ग्रीर वहीं रह गए। वहा पर सन्तों के सत्सङ्ग ग्रीर कृष्णचिरित्र के अवणादि से इनका पूर्व-सचित ज्ञान उदय् हो गया ग्रीर ये कृष्ण-लीला में रम गए। कृष्ण की लीला के गायन से इनकी सब देशों में ख्याति हो गई।

५. एक बार क्ष-पतन से स्वय कृष्ण भगवान् ने गोप-वेश धारण करके इनकी रक्षा ग्रौर इन्हे दृष्टि-दान दिया। स्रदास ने साक्षात् भगवान् का दर्शन करके नयनों से ग्रन्य कुछ न देखने की इच्छा से पुन. ग्रन्थे होने का वरदान माग लिया।

भक्तमाल सटीक—नवल किशोर, प्रेस सन् १६१२—छणय ७३।
 वही, छणय ४१। ३. वही, छणय १२६।

- ६. म्लेच्छ दिलीश ने एक बार मूर की बुलाया श्रोर शाने पर उन्हें उठकर प्रणाम किया। बादशाह ने प्रश्न किया कि मेरे सदन में कीन भामा यादवद्यल की श्रीर कृष्ण-भक्त है ? स्रवास के कहने से समस्त राज महिपिया बुलाई गईं। एक के बाद एक निकलती चली गई। श्रन्तिम स्ती ने स्रदास को पहचान लिया श्रीर उन्हें पकर कर सबके देखते-देखते प्राण त्याग दिए। शाह के पूछने पर स्रदास ने उम म्बी का पूर्वजन्म से लेकर इम जन्म का समस्त वृत्तांत सुनाया।
  - ७. दिल्लीश्वर ने स्रदास जी को कुछ द्रव्य देना चाहा पर स्रदास ने स्वीकार नहीं किया।

यह वृतांत, स्पष्ट ही, जन-श्रुतियों के श्राधार पर प्रशसात्मक ढग से लिखा गया है। यह भी नहीं कहा जा सकता कि इसमें वर्णित चमत्कारी तथा श्रन्य प्रसद्भ वास्तव में 'श्रण्टछाप' वाले स्रदास के ही हैं।

# रामरिसकावली-महाराज रघुराजसिंह

रामरसिकावली से नीचे लिखी वातें शात होती हैं.-

- १. स्रदास उडव के श्रवतार थे।
- २ ये जन्म से ही नयन-विहीन थे। पर एक बार ऋपनी पत्नी के सन्तोष के लिये उन्होंने उसके शृगार में त्रुटि बताकर सब को चमत्कृत कर दिया।
- ३. शाह ने इन्हें दिल्ली बुलाया। वहां इन्होंने उसकी लड़की की जांव का तिल बताकर शाह को श्राश्चर्य-चिकत कर दिया।

इसके श्रितिरिक्त महाराज रघुराजिस ने सूरदास की कविता की बहुत प्रशासा की है श्रीर परवर्ती कवियों का काव्य सूरदास का जुठा बताया है। भक्त-नामावली—धुवदास अ

धुवदास का जन्म लगम्ग सम्वत् १६५० ऋौर निधन सम्वत् १७४० माना जाता है। इन्होंने भी सूरदास के विषय में कोई इतिवृत्त नहीं दिया केवल उनके द्वारा वर्ष्णित गोपियों की प्रीति की प्रशसा की है।

### नागर-समुच्चय-नागरीदास

महाराज सावन्तसिंह उपनाम 'नागरीदास' का कविता-काल सम्वत् १७८० से १८१६ तक माना जाता है। ये राज-पाट छोड़ कर वज में रहने लगे थे। इन्होंने लिखा है कि एक वजवासी लड़का सूरदास दो तुक के होली के 'मड़ौद्रा' बनाता था। श्रीगुसाई जी ने उसे खुलाकर उसके 'भड़ौग्रा' सुने श्रौर उसे भगवत्-यश वर्णन करने की सलाह दी। नागरीदास जी ने सूरदास के सम्बन्ध में कतिपय जनश्रुतियों का उल्लेख किया है जिससे उनकी महत्ता का प्रदर्शन होता है।

परन्तु यह त्रजवासी लड़के का उल्लेख विचित्र है, क्योंकि श्रीगुसाई जी के समय में सूरदास जी किसी प्रकार लड़के नहीं हो सकते। सूरसागर-सारावली दो तुक की कविता है और वह होली के गान (भड़ी आ) के ही रूप में गाई गई है। सम्भव है सूरसागर-सारावली इस त्रजवासी लड़के ने ही कालातर में रची हो और इस प्रकार उसने अपने व्यक्तित्व को सूरदास के साथ सम्मिलित करने की चेष्टा की हो।

### व्यास-वाणी—हरिराम व्यास

हरिराम व्यास का रचना काल संवत् १६२० के लगभग माना गया है।
एक पद में इन्होंने स्वामी हरिदास, हरिवश, कृष्णदास, मीरावाई, जैमल, परमानन्ददास के मिक्तपूर्ण काव्य की प्रशंसा के साथ स्रदास के विषय में लिखा
है कि स्रदास के विना अय कीन किव पद-रचना कर सकता है। इससे प्रकट
होता है कि इन्होंने यह पद स्रदास आदि की मत्यु के उपरात लिखा है
और स्रदास जी इनके वृन्दावन-वास में किसी समय विद्यमान थे।

# श्राईने श्रकवरी, मुंतखबुत्तवारीख, मुंशियाते श्रवुलफ्रजल

श्राईने श्रकवरी श्रौर मुतखबुत्तवारीख में वावा रामदास गर्वेया के पुत्र स्रदास की श्रकवर के दरवार में विद्यमानता का उल्लेख है श्रौर तीसरे प्रथ में वादशाह की श्राज्ञा से श्रबुलफज़ल द्वारा काशी-स्थित स्रदास के नाम लिखे गए एक पत्र का सप्रह है, जिसमें काशी के करोड़ी के प्रति स्रदास की शिकायत के श्राधार पर रोष प्रकट किया गया है श्रीर स्रदास को पूर्ण श्राश्वासन दिया गया है कि वहाँ का हाकिम उस करोड़ी के स्थान पर वही रखा जाएगा जिसकी स्रदास सिफारिश करेंगे।

निश्चय ही ये दोनों स्रदास, चाहे वे भिन्न-भिन्न हों या एक ही, 'म्राष्टछाप' के स्रदास नहीं थे। र

९॰ नागर-समुचय---ज्ञानसागर प्रेस, पृ० २१२

२ व्यास-वाणी-प्रका० राधाकिशोर गोस्वामी, पृ० १२-१४

<sup>.</sup> दे॰ ऋष्टछाप और वल्लभ—डा॰ दीनदयाल गुप्त, पृ॰ १६०

मूल गुसाईचरित

इसके लेखक याया बेनीमाधवदास ने लिखा है कि सं॰ १६१६ के श्रारभ में ही स्र्दास जी कामदिगिरि के एकात प्रदेश में गोंस्वामी तुलसीदास से मिलने श्राए। उन्हें गोकुलनाथ जी ने कृष्ण रग में 'वोर' कर भेजा था। वे सात दिन तक रहे ग्रीर जब जाने लगे तो उन्होंने गोस्वामी जी के पद-कज पकड़े तथा गोस्वामी जी ने उन्हें प्रवोध करके गोकुलनाथ जी के लिये पत्र दिया।

यह ग्रन्थ यड़ी चतुरतापूर्वक लिखा गया है, पर श्राधुनिक विद्वानों ने इसके लेखक की चतुरता का पर्दा उवाड़ दिया है। श्रुन्य चूकों के साथ वावा वेनीमाधवदास स्रदास की भेंट के सवय में भी चूक कर गए। यदि वे गोकुलनाथ जी के स्थान पर गो० विद्यलनाथ का नाम लिख देते तो कदाचित् कुछ विश्वासी पाठक उनको बात मान लेते। स्रदास श्रीर तुलसीदास की भेंट की यह बात श्रप्रामाणिक है। जनश्रुतियाँ

स्रदास के जीवन-वृत्त संग्धी जिस सामग्री का पीछे विवेचन किया गया है, उसका वहुत-सा ग्रश स्वय जनश्रुतियों पर ग्राधारित है। फिर भी उन पर सम्यक्रप से विचार करना तथा उनकी ग्रपेक् हित प्रामाणिकता की परीक्षा करना ग्रावश्यक है। जैसा कि ऊर सकेत किया जा चुका है स्रदास की लोक-प्रियता ने जनमूत में ग्रनेक स्रदास नामक व्यक्तियों को एक ही व्यक्तित्व में मिश्रित कर दिया है। कभी-कभी यह मिश्रण स्पष्ट तथा ग्रत्युक्ति-पूर्ण जान पड़ता है, परतु लोक-ज्ञान इस सम्बन्ध में युक्ति की विशेष ग्रपेक्षा नहीं करता। वास्तव में भक्त किय स्रदास ने लोगो की कल्पना ग्रीर भावना को इतना ग्रधिक प्रभावित कर दिया कि उनके पार्थिव जीवन के विषय में जो बात जितनी ही ग्रविक ग्राइत ग्रीर चमत्कारपूर्ण होती है, लोक विश्वास उसके प्रति उतना ही ग्रधिक ग्राक्षित होता ग्राया है। इसका फल यह हुग्रा है कि स्रदास की जीवनी ग्रथ से इति तक चमत्कारमयो हो गई है ग्रीर उसका ऐतिहासिक इतिवृत्त ग्रत्यंत गौण एवं ज्ञुन-प्राय हो गया है। ४

जनश्रुतियों में सबसे प्रथम स्थान स्रादास के ग्रंधे होने का है। 'सूर' श्रौर चर्म-चत्तु-हीनता एक प्रकार से समानाथीं हो गए हैं, साथ ही दिल्य-दृष्टि संपन्नता का भी उसके साथ श्रानिवार्य-सा सम्बन्ध हो गया है। सूर की दिल्य दृष्टि-

१. दे॰ तुलसीदास श्रीर वल्लभ-संप्रदाय—डा॰ माताप्रसाद गुत, पृ॰ ४०। फा॰ ६

सपन्नता में लोक-विश्वास इतना ऋषिक दृढ़ हो गया कि कदाचित् इतिवृत्तज्ञान-रहित सूर के जीवन के सम्बन्ध में शीघ ही यह विश्वास चल पड़ा-कि वे
जन्म से ही ऋषे थे। सौ-सवा-सौ वर्षों के भीतर ही इस विश्वास ने इतनी
दृढता प्राप्त करली कि वह लेख-बद्ध होने लगा। गोस्वामी हिराय ने इसी
लोक प्रसिद्धि को ऋपने भावप्रकाश में स्थान दिया। वैसे जन्माधता की
वात स्पष्ट रूप मे न तो स्रदास के किसी स्वकथन से सूचित होती है ऋौर न
मूल वार्ता के किसी वाक्य से। उनके काव्य में दृश्य जगत् के इतने यथार्थ
वर्णान हैं कि उन्हें किसी जन्माध के द्वारा विश्वत मानने में युक्ति को सर्वथा
रियाग देना पड़ेगा।

कदाचित् इस शका का समाधान करने तथा भगवान्-द्वारा स्र की भक्ति का समादर प्रमाणित करने के विचार से एक विचित्र एव ग्राकर्षक घटना का निर्माण कर लिया गया। अधे सूर का मार्ग चलते हुए कृप में गिर पड़ना अत्यन्त स्वाभाविक है। यदि सूर जैसे अनन्य भक्त की भी भक्तवत्सल भगवान् सहायता न करेगे तो उनका विरुद कैसे चल सकता है १ फिर भगवान् यदि कृप से निकाल कर उन्हे हिष्ट-दान न देते तो अधूरी कृपा से क्या लाभ था ! स्रदास उस ग्रापार रूपराशि का साचात् दर्शन किस प्रकार करते जिसके वर्णन में उनकी ऊँची से ऊँची कल्पना ग्रीर सद्दम से सूक्म भावना सहज-स्वभाव व्यक्त हुई है १ श्रीर सूर यदि एक वार दर्शन करके उन नयनों को सदा के लिये वन्द न करा लेते तो उनका अनन्य भाव किस प्रकार श्रद्धुएए। रहता ? वे नयन तो। उन्होंने कृष्ण के रूप मे श्रमन्त काल के लिए 'वसा' ही दिए थे। (भले ही गोस्वामी हिरिराय के समय तक यह जनश्रुति 'त्राण्टछाप' वाले स्रदास के चरित्र में सम्मिलित न हुई हो, लोक-विश्वास से उसका उनमूलन होना कठिन है। इस कल्पित घटना से सम्बधित दोहा । इतना अधिक प्रसिद्ध है कि सूर के सम्बन्ध में इसे भूनना संभव नहीं जान पड़ता, क्योंकि इसका श्रांतरिक भाव श्रत्यन्त मार्मिक श्रीर सर्वथा यथार्थ है। कवि मियासिंह ने भी इसी दोहे के भाव का उल्या किया है। र

हाथ छुडाए जात हो, निवल जानिक मोहि ।
 हिरदे तें जव जाइहो, मरद बदोगी तोहि ॥

२. कहा भयो करते छुटे, कर्णवार भवसिंध।

मन ते छूटन कठिन जन, भक्त कुमुद उर इदु॥

श्रूषे होने के सम्बन्ध में एक श्रीर किवदती, किसी रूपवती स्त्री के दारा जिस पर स्रदास श्रचानक मोहित हो गए थे, इनकी श्रांखें फुट्वाने की है। गोस्वामी हरिराय जी ने सूरदाम का जन्म दिल्ली के पास सीहीग्राम-निवासी एक बाहाण परिवार में माना है। यह किनदती भी दिल्ली के पास किसी गींव के रहने वाले ब्राह्मण स्रदास के ही सम्बन्ध में है। पर उन्होंने इसे ग्रपने भावप्रकाश में सम्मिलित नहीं किया । संभव है उनके समय तक यह किंवदंती 'श्रप्टछ:धी' स्रदास के चरित्र में सम्मिलित न हुई हो। यह भी हो सकता है कि 'त्नी का विषय था' इस कारण हिरिराय जी ने इसे नं लिखा हो तथा उन्हें जन्मांधता की बात ग्राधिक पसन्द ग्राई हो। भले ही यह घटना विल्वमंगल सूरदासर के जीवन की हो, श्रथवा सूरदास मदन मनोहर स्रथ्वज बाहाण् रे के जीवन की, हमारे स्रदास के विषय में भी इसकी कलाना ग्रसगत नहीं है। उनका काव्य इस वात का साची है कि भक्ति-भावना के उदय के पूर्व उनका स्त्री के रूप पर ग्रासक्त होना सर्वथा सभव है। (वास्तव में स्त्रियों के वाह्य ग्रौर ग्रातरिक ग्राकर्षण के स्रदास ने इतने सूच्म, सजीव ऋौर यथार्थ वर्णन किए हैं कि उनके विषय में इस प्रकार की था:सक्ति की कल्पना किए विना उनके काव्य के एक ग्रत्यन्त प्रमुख अग का स्पष्टीकरण नहीं होता। साथ ही उनके भक्त-जीवन पर इस कल्पना से कोई लाछन भी नहीं ज्याता, विलक इससे भक्ति के उदय के लिये उनके रसिक ग्रौर भाव-प्रवण हृदय की साची मिल जाती है 🗓

एक अन्य लोक प्रसिद्ध सूर द्वारा रचित पदों की सख्या के सबध में है। मूल 'वार्ता' में 'सहस्रावधि' पदों का उल्लेख है। पर कदाचित् सूर की किवत्व-शक्ति की अपिरमेयता में लोगों का विश्वास इतना अधिक बढ़ा कि 'सहस्रावधि' कल्पना को विशेष कछ दिए बिना ही 'लच्चावधि' बन गया और किंवदती चल पड़ी कि सूरदास ने सवालाख पदों की रचना की। 'सवा' के लिए एक दूसरी कल्पना की जाने लेगी, जिसने 'सूरश्याम' की 'छाप' को भी लगे हाथ स्पष्ट कर दिया। कहा गया कि 'सूरश्याम' वाले पच्चीस हजार पद स्वय गोवर्धननाथजी ने रच कर संपूर्ण 'सूरसागर' में सम्मिलित कर दिए। गोस्वामी हरिराय ने तो यहाँ तक लिख दिया कि जब गोवर्धननाथ जी के कथनानुसार सूरदास ने एक वैष्णव से अपना 'चोपड़ा' दिखलवाया

१. हिन्दी नवरत्न । २. भक्तमाल सटीक—छुप्य ४१। ३ स्रसागर-सूरदास जी का जीवन-चरित्र, पृ०२५

तो सममुच उसमें सूरश्याम की 'छाप' वाले पच्चीस हजार पद समस्त लीलाओं में विखरे हुए मिले। स्रसागर मारावली में यह सख्या 'एक लच्च' तक ही सीमित रखी गई है। कदाचित् गोवर्धननाथ जी की इस मक्त-वत्सल्ता की अवतारणा के पूर्व ही 'सारावली' बन चुकी होगी। पर उस समय तो स्रश्याम की 'छाप' वाले पदों से रहित सूरसागर की बहुत सी लीलाएँ अपूर्ण होगी। ऐसी शकाओं के लिए मक्त विषयक लोक विश्वास में स्थान नहीं है। इस विश्वास में यह यथार्थता भी बिन्न नहीं डालती कि आजकल सूरसागर में कुल मिलाकर पाँच हजार से अधिक पद नहीं मिलते। सूर की उत्कृष्ट कवित्व-शक्त तथा गमीर मिक्त-भावना को देखते हुए सवा लांख पदों को रचना तथा स्वयं भगवान द्वारा उनके सकल्प की पूर्ति में सहायता की कल्पना भक्तों के लिए असगत नहीं है।

इनके श्रांतिरक्त स्रदास के विषय में श्रानेक चमत्कारों की कल्पनाएँ जनश्रुतियों के रूप में चलती हैं, जिनमें भक्तों के संप्रदाय में उनके उच्च स्थान की सूचना मिलती है। गोस्वामी हरिराय ने श्रारमिक जीवन से ही उनका इतिवृत्त श्राद्मुत श्रार चमत्कारपूर्ण वर्णित करके यही स्थापित करने की चेष्टा की है कि स्रदास जी पूर्वजन्म से ही मिक्त के सस्कार लेकर पैदा हुए थे जिमसे कि इस जन्म में वे 'ऐसे कुपा पात्र भगवदीय' होसके। कि मियॉमिह श्रीर महाराज रघुराजिस हैं दिल्लीश्वर के साथ मेंट के श्रावसर पर स्रदास के द्वारा सपादित जिन चमत्कारों का वर्णन निया है, वे भी भक्त कांव- स्रदास की दिव्य-दृष्टि-सपन्नता एव महत्ता के प्रदर्शन की लोक-मनोवृत्ति के ही परिचायक हैं। इसी प्रकार महाराज रघुराज मिंह के द्वारा वर्णित स्रदास की पत्नी के मम्बन्ध में उनका दृष्टि-चमत्कार वास्तव में स्रदास के विवाहित या श्राविवाहित होने की स्वना देने के लिये नहीं गढा गया, वरन् उसका उद्देश्य वही है जो श्रान्य चमत्कारों की कल्पना का लोक-मत उनके विवाहित-श्रविवाहित होने की सामान्य घटना के विपय में विलक्क चितित नहीं जान पड़ता।

सामान्य लोगों में प्रचलित इस प्रकार की श्रानेक जनश्रुतियों के साथ साथ दल्लभ-सम्प्रदाय में कतिपय परपरागत कथन प्रमिद्ध हैं जिनसे मुछ विद्वानों के श्रानुमार किय के जीवन-वृत्त के निर्माण में महायता ली जा सकती है। परन्तु इम सम्बन्ध में यह नहीं भुला देना चाहिए कि सम्प्रदाय में प्रचलित जनश्रुतियाँ भी भक्तों के माहात्म्य-प्रदर्शन की ही दिष्टि से श्रिधिक महत्त्वपूर्ण समक्ती जाएंगी, इतिवृत्त के विचार से उनका भी वहीं स्थान है जो म्नन्य जनभुतियों का । जिमतकार-प्रदर्शक जनशुतियों के श्रितिरिक्त संप्रदाय
में कुछ ऐसी भी जनभुतियों प्रचलित हैं जो शुद्ध इतिवृत्त से सम्बन्धित हैं।
इन पर म्लग से विचार करने की म्यावश्यकता है।

सप्रदाय में एक जनशृति है कि स्रदास जी सारस्वत बालण थे। श्री गोकुलनाथ जी के समय में स्रदास क' जाति के सम्बन्ध में पिचय देने की कदाचित् 'प्रावश्यकता श्रनुभव नहीं की गई थी। संभव है यह जनशृति पहले से चलती श्राई हो श्रीर वल्लभ-दिग्वजय के रचियता श्री यदुनाथ ने तथा गोस्वामी हरिराय ने उसे लेखबद्ध कर दिया हो। यह भी सम्भव है कि उनके समय तक किसी श्रन्थ स्रदास के सम्बन्ध में प्रचलित जाति-सम्बन्धी इस मत को लोकमत ने 'श्रप्रद्धाप के सम्बन्ध में प्रचलित जाति-सम्बन्धी इस मत को लोकमत ने 'श्रप्रद्धाप' स्रदास के चरित्र में सम्मलित करना श्रारम्भ कर दिया हो श्रीर ईन विद्वानों ने स्रदास-जैसे उच्च भक्त के विषय में जाति की उच्चता को सुख-साध्य समक्त कर सहर्ष उसे उनके चरित्र में सम्मलित कर िया हो श्रीर उनके वाद वही साप्रद यिक जनश्रुति बन गई हो। स्रदास की जाति के सम्बन्ध में सम्प्रदाय के बाहर एक जनश्रुति उन्हें भाट श्रथवा ब्रह्मभट्ट श्रीर चदवरदायों का वशज बताती है। साहित्यलहरी ने इस जनश्रुति को इतिवृत्ताक्षक श्राधार देने की चेष्टा की है जिसके फल-स्वरूप श्रनेक विद्वान् इस मत की श्रोर कुक गए हैं।

सीही ग्राम में स्रदास के जन्म स्थान की जनश्रुति गोस्वामी इत्रिराय के द्वारा सकित ग्रीर तदनन्तर सप्रदाय में प्रचित्तत जान पड़ती है। 'ग्रष्टिञ्जाप' के स्रदास ही सीही ग्राम में उत्पन्न हुए थे ग्राथवा ग्रान्य कोई स्रदास इसका कोई ग्रसदिग्ध प्रमाण नहीं है।

काँकरोली में यह भी प्रसिद्ध हो चला है कि सूरदास ने नददास के लिये साहित्यलहरी का निर्माण किया था। इस अपेद्माकृत नधीन और कम प्रचलित जनश्रुति का आधार कदाचित् साहित्यलहरी के निर्माण तिथि-विषयक प्रसिद्ध पद की अतिम पिक्त के 'नन्दनन्दन दास हित' शब्द हैं। इसकी पुष्टि अब तक प्राप्त किसी आधार से नहीं होती; अतः इसे अनावश्यक कर्लपना-मात्र मानने में कोई हानि नहीं है।

डाक्टर दीनदयालु गुप्त ने कॉकरोली और नायद्वारा से एक श्रीर जन-श्रुति सकलित की है जो कदाचित् इन समस्त जनश्रुतियों से श्रिधिक महत्त्वपूर्ण

<sup>9.</sup> उदाहरणार्थं सरजार्ज प्रियर्शन, इनसाइक्लोपीडिया विटानिका, बगला-विश्वकोष

**¥**₹ ]

[ जीवनी

श्रीर श्रिधिक प्रामाणिक जान पड़ती है। वह हैं सूर्यांस की जन्म-तिथि के विषय में। कहा जाता है कि सूरदास जी महाप्रभु वहामाचार्य से दस दिन छोटे थे। श्राचार्य जी का जन्म वैशाख कृष्ण ११ संवत् १५३५ को हुश्रा था, इस प्रकार सूरदाम की जन्म-तिथि वैशाख शुक्क ५ हुई। श्रीनाथ द्वारा में प्रति वर्ष वैशाख शुक्क ५ को श्राचार्य जी के जन्मोत्सव के दस दिन बाद गुप्त रूप से सूरदास जी का जन्म-दिन मनाया जाता है। सप्रदाय में इस उत्सव का मनाय जाना भक्त के गौरव की पराकाष्ठा का द्योतक है। यह कहना कि सूर-दास का श्री बह्मभाचार्य के समवस्यक होना श्रमभव है श्रीर यह कल्पना करना कि गौरव प्रदर्शन के लिए इस जनश्रुति की गढ़न्त की गई होगी कदा-चित् ऐतिहासिक सतर्कता को स्वभाव की वामशीलता की सीमा पर पहुँचाना होगा। पर किसी श्रन्य प्रमाण के श्रमाव में इस जनश्रुति के श्राधार पर सूर-दास की जन्म-तिथि वैशाख शुक्क ५ सवत् १५३५ गानकर पूर्ण सन्तोप नहीं किया जा सकता। इस प्रश्न को भी श्रन्य प्रश्नों के साथ पुष्टि, खरडन

श्रथवा संशोधन के लिए ऐतिहासिक प्रमाणों की निरतर श्रपेत्ता बनी रहेगी। र सूग्दास के काव्य की महत्ता के विषय में भी लोक़मत ने पर्याप्त रुचि श्रीर सजगता का परिचय दिया है। इस सम्बन्ध की जनश्रुतियों का इति वृत्तात्मक यथार्थता से किसी प्रकार का विरोध नहीं होता। उनकी प्रामाणि कता केवल सहृदयों की सात्ती की श्रपेत्ता रखती हैं। न जाने निम्न दोहा किस गुमनाम पारखी ने कव रचा, पर स्रदास का नाम लेते ही हिन्दी साहित्य से परिचित प्रायः प्रत्येक व्यक्ति को उसका स्मरण हो श्राता है:—

'सूर', सूर 'तुलसी' ससी, उडुगण 'केशवदास', । स्रव के कवि खद्योत सम, जहँ तहँ करत प्रकास ॥

किसी ग्रन्य ग्रज्ञात समालोचक का निम्न-दोहा भी कुछ-कुछ इसी भाव को न्यक्त करता है ग्रौर काफी प्रसिद्ध है:—

ा न्यक्त करता है ज्ञौर काफी प्रसिद्ध है :—

कविता कर्ता तीन हैं, तुलसी केण्या है :—

कविता खेती इन लुनी, सीला विन तानसेन से स्रदास की मित्रता की किंवदर्ती क

हो सकती है; पर उमले हैं च स्रदास की प्रशसा

् <sup>र</sup> लग्यो, किथीं स चुँ 🗸 ी, तन मन धुँ

राजाकृ जान र

प्रसिद्धि के प्रति उदासीन किसी श्रन्य समा्लोचक ने संस्कृत के एक श्लोक के श्रनुकरण में लिख दिया:—

सुन्दर पद कवि गग के, उपमा को वस्वीर। केशव प्रर्थ गैंभीर को, सूर तीनि सुण तीर॥\/

गग श्रीर वीरवल के परवर्ती काल में उक्त दोहे में वर्णित उन दोनों कवियों की प्रशसा में लोगों ने चारे नन्देह करना श्रारम्भ कर दिया हो, स्र के विषय में जो कुछ कहा गया है उसमें कदाचित् श्राजतक किसो को सन्देह नहीं हो सकता।

तुलनात्मक समालोचनार्थां में महाराज रघुगज सिंह के कवित्त श्रोर श्रिधिक सन्तुलित निर्ण्य उपस्थित करते हैं। एक कवित्त है:—

मितराम, भूपण, विहारी, नीलकन्ट, गग, वेनी, शम्भु, तोप, चिन्तामिण, कालिदास की। टाकुर, नेवाज, सेनापित, शुकदेव, देव, पजनेश, धनानन्द, धनश्यामदास की। सुन्दर, मुरारी, योधा, श्रीपित हूँ, दयानिधि, युगल, किवद, त्यां, गोविंट, केशीदास की। भने रमुराज श्रीर किवन श्रन्ठी उक्ति, मोहिं लगी भूटी जानि जूंटी स्रदास की।

इस प्रकार काव्य का मूल्याकन सजग लोकमत निरन्तर करता आया है जो प्रायः जनश्रुतियों के रूप मे सुरिच्चत बना रहा। सूरदास के सम्बन्ध में श्रीर भी उक्तियाँ सकलित की जा सकती हैं, जो शिष्ट और काव्य-प्रेमी समाज में उनकी लोकप्रियता की परिचायक हैं।

१ सूरसागर-श्रीसूरदास का जीवन-चरित्र पृ० ६

सूरदास द्वारा रचित एक लाखे पदीं में चुपचाप सिमलित कर दिया। परतु सवा लाख पदों की किंवदती पर इस अद्भुत केल्पना के द्वारा सही लगाने वाले श्रीर 'सूरश्याम' की छाप की भी लगे हाथ व्याख्या करने वाले गोस्वामी हरिराय ने उक्त दो रचनाश्रों का उल्लेख तक न किया (जिनके ग्राधार पर श्राजकल के विद्वान् स्रदास के जन्म, रचनाकाल तथा श्रन्य इतिवृत्त का निर्माण करते हैं) फिर, आज तक सारावली और साहित्यलहरी की कोई प्राचीन हंस्तलिखित प्रतियां भी नहीं मिलीं। सारावली केवल बाबू राधाकृष्णदास द्वारा सम्पादित भ्रौर श्री वेंकटेश्वर प्रेस से प्रकाशित सूरसागर के साथ संलग तथा साहित्यलहरी सरदार किन की टीका के साथ खड्गविलास प्रेस से प्रकाशित मिलती है। केवल इतने ही प्रमाण इन दोनों रचनात्रों की प्राची-नता में सन्देह पैदा करने को पर्याप्त हैं। यह सन्देह उनका सूक्म विश्लेषण त्र्योर समीक्त करने पर श्रौर दृढ़ हो जाता है। श्रागामी पृष्टों में यह स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि सारावली किसी प्रकार से सूरसागर के पदों की 'सूचिनका' नहीं है स्त्रौर न उसमें सूरसागर की कथा का यथार्थ सार ही स्त्रा सका है। वह स्वतन्त्र रचना है त्रौर कथावस्तु भाव, भाषा, शैली त्रौर रचना के दृष्टिकोण के विचार से सूरदास की प्रामाणिक रचना नहीं जान पड़ती। इसी प्रकार साहित्यलहरी जिसमें सूर की भक्तिभावना का सर्वथा श्रमाव है, जिसकी भाषा अत्यन्त असमर्थ, शिथिल और असाहित्यिक है, जिसकी शैली व्यक्तित्वहीन श्रीर श्रस्तव्यस्त है श्रीर जिसमें भक्त कवि सूर-दास की प्रकृति के विरुद्ध रीतिकालीन कवियों जैसा असफल और फूहड साहित्यिक प्रयत्न किया गया है, त्र्राष्टछाप के सूरदास की रचना नहीं हो संकती। दोनों रचनाश्रों में प्रयुक्त कवि-छापों के श्राधार पर भी यही निष्कर्प निकलता है कि ये रचनाए हमारे सूरदास से भिन्न किन्हीं ग्रन्य व्यक्तियों की कृतियां है। सूर की इन तथाकथित रचनात्रों का विस्तृत विश्लेपण करके उपयुक्त निष्कर्ष प्रमाणित किया जाएगा। उसके पहले सूरदास की श्रमर कृति स्रसागर का परिचय देना उचित है। सूरसागर

इस रचना की स्चना 'वार्ता' से भी मिलती है। 'वार्ता' में कहा गया है कि स्रदास ने श्रीमद्भागवत के द्वादश स्कघों पर पद-रचना की। भागवत की भाति स्रसागर की कथावस्तु भी द्वादश स्कंघों में विभक्त है तथा स्थान-स्थान पर स्वयं किव ने भागवत के अनुसार कथा-वर्णन करने की सूचना दी है, जैसा कि निम्न उदाहरणों से प्रकट होता है:— श्री मुख चारि श्लोक दए प्रज्ञा कें। समुक्ताइ । मज्ञा नारद सों कहे, नारद न्यास सुनाइ । न्यास कहे सुकदेव सी द्रादस स्कथ बनाइ । सूरदास सोई कहे पद भाषा करि गाइ ॥ स्कंथ १, पद २२५॥

 $\times$   $\times$   $\times$ 

स्र कही क्यों कि सकै जन्म कर्म श्रवतार। कहे कह्युक गुरु कृपा तें, श्री भागवतऽनुसार॥ स्कध, २ पद ३७६॥

 $\times$   $\times$   $\times$ 

मुकदेव कह्यो जाहि परकार। सूर कह्यो ताही अनुसार॥ स्कंध ३, पट ३८७॥

 $\times$   $\times$   $\times$ 

तिन हित जो जो किए ग्रवतार। कहों सूर भागवतऽनुसार॥ स्कंध ३, पद ३६०॥

× × ,×

यों भयो दत्तात्रेय ग्रवतार। सूर कहाौ भागवत ग्रनुसार॥ स्कंध ४, पद ३६६॥

तहॅ कियो जज्ञ पुरुष अवनार।

X

स्र कह्यो भागवतऽनुसार् ॥ स्कंध ४,<sup>२</sup>षद ३६८ ॥

× × ×

सुक ज्यों राजा को समुक्तायों।

सूरदास त्यों ही कहि गायौ॥ स्कथ ४, पद ४०६॥

× × ×

वरन्यों रिषभ देव अवतार। सूर कह्यो भागवतऽनुसार॥ स्कध ५, पद ४०६॥

 $\times$   $\times$   $\times$ 

ज्यों सुक नृप को कहि समुक्तायो । सूरदास त्यों ही कहि गायो ॥स्कंध-५, पद ४१० ॥

 $\times$   $\times$ 

```
4२ ]
```

```
सुकदेव ज्यों दियों नृपहि सुनाइ।
स्रदास कहा ताही भाइ॥ स्कंध ५, पद ४११॥
            X
                            ×
                                           X
ज्यों सुक तृप सों किह समुकायी।
स्रदास त्यों ही किह गायो। स्कंध ६, पद ४१६, ४१८,४१६॥
                           X.
                                          X
सुक ज्यों तृप कों कहि समुकायी।
सूरदास जन त्यों ही गायौ ॥ स्कंथ ७, पद ४२६ ॥
                                          X
सुक नृपति पाहि जिहि विधि सुनाई।
सूरजन हूँ तिही भाति गाई ॥ स्कंध ८, पद ४३८ ॥
सुक जैसे नृप को समुकायौ ।
सूरदास त्यों ही किह गायौ ॥ स्कध ६, पद ४४६,४४७, ४५२, ४५३,
                                 ४५६, ६१७, ६१८ ॥
           X
                           X
                                         X
जैसे सुक नृप कीं समुकायी।
सूरदास त्यों ही किह गायौ ॥ स्कघ १० पू०, पद, ६२० ॥
शुक जैसे वेद ऋस्तुति गाई।
तैसे ही मैं किह समुक्ताई ॥ स्कंध १० उत्तरार्ध पृ०
                              ५६४, पद १२६, १३०॥
ज्यों शुक नृप सी कहि समुकायो।
स्रदास ताही विधि गायो॥ स्कंघ १० उत्तरार्घ, ए० ५६४, पद १३८॥
                                         ×
```

पुनि भयो नारायण ग्रवतार।
सूर कह्यो भागवतऽनुसार॥ स्कंध ११, पृ॰ ५६८, पर ५॥
× × ×

या विधि भयो बुद्ध ग्रवतार। सूर कह्यो भागवत श्रृनुसार॥ स्कथ १२, पृ० ५६६, पद २॥

 $\times$   $\times$   $\times$ 

शुक नृप सों कछो जा परकार । सूर कछो तारी श्रनुसार ॥ स्कथ १२, पृ० ६००, पद ३॥

 $\times$   $\times$   $\times$ 

द्त शौनकिन किह समुभायो । स्रदास त्यों ही किह गायौ ॥ स्कध १२, पृ० ६००, पद ५ ॥

उपर्युक्त उद्धरणों में यह विशेष रूप से दृष्टव्य है कि भागवत श्रथवा शुकदेव के श्रनुसार कहकर गाने का उल्लेख किव ने नवम स्कध में सात वार, चतुर्थ, पंचम श्रोर द्वादश स्कधों में तीन तीन वार, तृतीय श्रोर दशम उत्तरार्ध में दो-दो वार श्रोर प्रथम, द्वितीय, षण्ठ, सप्तम, श्रष्ट, दशम पूर्वार्ध श्रोर एकादश स्कंधों में केवल एक-एक वार किया है। स्रसागर के द्वादश स्कधों के श्राकार की पारस्परिक, तथा भागवत के द्वादश स्कधों के साथ, तुलना करते समय इस बात को ध्यान में रखना श्रावश्यक है। स्रसागर के द्वादश स्कधों के श्राकार-विस्तार की तुलनात्मक तालिका इस प्रकार है:—

| , स्कंध      | ,                    |   | पद-संख्या |     | पृष्ठ-संख्या |
|--------------|----------------------|---|-----------|-----|--------------|
| विनय के पद   | )                    |   | १२१२ )    |     |              |
| तथा          | }                    |   | + * }     | २१६ | ३४           |
| प्रथम स्कध   | J                    |   | १०७       |     |              |
| द्वतीय स्कंध |                      |   | ₹⊏        |     | યૂ           |
| तृतीय स्कंध  |                      | t | १८        |     | યૂ           |
| चतुर्थ स्कध  |                      |   | १२        |     | ६            |
| पचम स्कध     |                      |   | 8         |     | ą            |
| पष्ठ स्कध    |                      |   | 8.        |     | ३            |
| सप्तम स्कंध  | 1.0                  |   | =         | -   | 8            |
| ग्रष्टम स्कध | •                    |   | १४ -      |     | 8            |
| नवम स्कध     |                      |   | १७२       |     | ३२           |
| दशम स्कंधपृ  | ्रविद्ध <sup>°</sup> |   | ३६३६      |     | ४७२          |
|              |                      |   |           |     |              |

332

| स्कंध               | पद-संख्या                             | ,<br>पृष्ठ-सज्या |
|---------------------|---------------------------------------|------------------|
| दशम स्कंध-उत्तराद्ध | १४२                                   | ~ ~ ~ <b>₹</b> ७ |
| एकादश स्कंध         | Ę                                     | २                |
| द्वादश स्कथ         | ч                                     | २                |
|                     | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |                  |

४५७८

नागरी-प्रचारिणी-सभा के खडशः प्रकाशित स्रसागर के अश में रागकल्ग्रह्म, लखनऊ के संस्करण और विशेषकर इस्त-लिखित प्रतियों की सहायता से सकलित करके कुछ पद बढ़ाए गए हैं। दशमस्कध—पूर्वाई की उपर्युक्त पदसख्या में ये बढ़े हुए पद सम्मिलित कर दिये गए हैं; परन्तु इनकी सख्या बहुत कम है, क्योंकि इन खड़ों में दशमस्कध का बहुत थोड़ा अश आ सका है बढ़े हुए पदों की सबसे अधिक सख्या 'विनय' के पदों में है। सभा के प्रकाशित खड़ों में 'विनय' के पदों की संख्या २२३ अर्थात उपर्युक्त संख्या की लगभग दूनी है। अन्य स्कंधों में भी कुछ पद बढ़े हैं तथा कहीं-कहीं सख्या देने के नियम में विभिन्नता है। उदारहण के लिये सभा के सस्करण में तृतीय स्कध में १३ पद हैं, जब कि उपर्युक्त संख्या १८ है। इस अतर का कारण केवल यह है कि इस स्कध के वणर्ना-सक लम्बे पदों को सभा के संस्करण में वीच से तोडकर अलग सख्या नहीं दी गई है। सभा के संस्करण में बढ़ाए हुए पदों को मिलाकर स्रसागर के समस्त पदों की संख्या ४७०७ होती है।

इन सख्यात्रों पर तुलनात्मक दृष्टि से विचार करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि श्रन्य समस्त स्कंध मिलकर दश्म स्कंध—पूर्वार्क्ष की पद-संख्या के लगभग श्राठवें भाग श्रीर पृष्ट सख्या के लगभग पाँचवें भाग के वरावर हैं। श्रनुपात में श्रन्तर होने का कारण यह है कि श्रन्य स्कधों में वर्णनात्मक लम्बे पदों की सख्या छोटे पदों की सख्या से श्रिषिक है। श्रातः श्राकार का विस्तार वास्तव में पृष्ठ संख्या से श्रिषिक सही जाना जा सकता है। दशमस्कंध—पूर्वार्क्ष के वाद श्रन्य स्कधों में 'विनय' के पदों को यदि सम्मिलित करके देखें, तो प्रथम स्कध का, नहीं तो नयम रक्ष का स्वसे पहला स्थान है। इन दोनों के वाद दशम स्कंध—उत्तरार्क्ष का स्थान है। श्रेष स्कधों का समिनलत विस्तार ३४ पृष्टों से श्रिषक नहीं है।

शीमद्रागवत के द्वादश स्कंषों के श्राकार से इन संख्यात्रों की तुलना रोचक होगी। नीचे भागवत रे के स्कर्षों की तालिका दी जाती है:—

| स्कथ               | पृष्ठ-संख्या  |
|--------------------|---------------|
| प्रथम स्कंध        | ७१            |
| द्वितीय स्कध       | 80            |
| तृतीय स्कय         | १४०           |
| चतुर्ग स्कथ        | १३⊏           |
| पचम स्कथ           | 23            |
| पण्ड स्कथ 🕠        | ७२            |
| सप्तम स्कथ         | ६२            |
| ग्रष्टम स्कध       | <b>E</b> ¥    |
| नवम स्कथ           | <b>=</b> 3    |
| दशमस्कंध—पूर्वार्ध | १८८           |
| दशमस्कध—उत्तरार्ध  | १७३           |
| एकादश स्कध         | ' <b>?</b> ३१ |
| दादश स्कध          | પૂ १          |

इससे स्पष्ट है कि यद्यपि दशम स्कध—पूर्वार्ध अन्य स्कधों की अपेद्या आकार में वड़ा है, फिर भी उसमें दशम स्कध—उत्तरार्ध से केवल १५, तृतीय से ४८, चतुर्थ से ५० और एकादश से ५७ एष्ठ अधिक हैं। दशम स्कंध—पूर्वार्ध को एष्ठ-सख्या शेष स्कंधों की सम्मिलित एष्ठ-सख्या का लगभग छठा भाग है। विस्तार की दृष्टि से दशम स्कध—उत्तरार्ध का दूसरा, नवम का सातवा और प्रथम का दसधा स्थान है।

इस प्रकार सूरसागर के दशम स्कध—पूर्वार्ध का विस्तार श्रन्य स्कधों की श्रपेता इतना श्रिषक है कि यह कहने में सकीच नहीं होता कि सूर-सागर के किव के समत्त दशम स्कंध—पूर्वार्ध की रचना ही मुख्य है, श्रन्य स्कंध तो मानों प्रथापालन की भॉति रच दिए गए है। 'विनय' के फुटकर पद तथा रामकथा-सन्वन्धी नवम स्कध के पद इसमें श्रवश्य श्रपवाद-स्वरूप हैं। सूरसागर के द्वादश स्कधों की भागवत के द्वादश स्कंधों से वस्तुतः श्राकार में में ही विषमता नहीं है, श्रनुपात में भी उनमें कोई समानता नहीं

१ शुकोक्ति सुधा, सागर-निग्यसागर यत्रालयं, सवत् १६७०।

दिखाई देती | नीचे दिये हुए कथावस्तु के विवेचन से यह श्रीर भी स्पष्ट हो जाता है कि किसी श्रर्थ में सूरसागर भागवत का श्रनुवाद नहीं कहा जा सकता श्रीर न संपूर्ण भागवत की यथातथ्य कथा कहना ही कि का उद्देश्य जान पड़ता है | दशम स्कंघ की स्थिति भिन्न होने के कारण उसका विवेचन श्रन्य स्कंघों के बाद किया गया हैं |

## विनय के पद श्रीर प्रथम स्कंध

स्रसागर का आरंभ विधिवत् मगलाचरण के एक पद से होता है जिसमें करणामय स्वामी हिर की असीम कृपा का उल्लेख करके उनके चरणों की वदना की गई है। दूसरे पद में स्रदास अमूर्त, अव्यक्त ब्रह्म की अगमता, अनिर्वचनीयता और अचिन्त्यता का वर्णन कर के सगुण-ब्रह्म के लीला-गान का प्रस्ताव करते हैं। इसके बाद अनेक पदो में भक्त-वस्तल हिर भगवान् की करणा और मनुष्य के कर्मों की हीनता एव व्यर्थता का प्रतिपादन किया गया है। इन पदों में नाना प्रकार से किव ने अपनी अर्थात् सामान्यतया मनुष्य की दीनता, साधन-हीनता और ससार में लितता का बखान करके दीनानाथ, सर्वशक्तिसंपन्न और शरणागत के कर्म-अकर्म का विचार न करने वाले भगवान् के असीम अनुग्रह के उदाहरण देते हुए भक्ति की याचना और उसकी महत्ता का वर्णन किया गया है। किव के इसी विनयपूर्ण दिख्दकोण के कारण इन पदों को 'विनय के पद' कहते हैं।

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से प्रकट है विनय के पदों की संख्या श्री वेकटेश्वर प्रेस के सस्करण में केवल ११२ है जो सभा के सस्करण में २२३ कर दी गई है। साधारणतया सूरसागर की प्रतियों में विनय के पद ख्रारंभ में ही दिए जाते हैं, परन्तु कुछ प्रतिया ऐसी भी मिली हैं जिनमें उन्हें ख्रत में दिया गया है। इन पदों की रचना के विषय में विद्वानों में दो भिन्न अनुमान पाए जाते हैं। (अधिकाश विद्वान तो उन्हें सूर की आरभिक कृति मानते हैं, न केवल इसलिए कि वे प्रायः प्रयारम में मिलते हैं, वरन् इसलिए भी कि इनमें सूर का वह 'विवियाना' वर्णित है जिसे श्रीकृष्ण के लीलागान में दीचित करके महाप्रभु विद्वानां वे छुड़ा दिया था। इसमें सदेह नहीं कि इन पदों में किव की विरक्त भाव-सभूत शात और देन्यपूर्ण दास्य भिक्त का ही प्रकाशन हुद्या है जो आगे श्रीकृष्ण के रूप-सीदर्य और लीला-माधुर्य में दव गई। किंतु दूसरी ओर इन पदों में जो विचार की प्रीडता, अनुभव की गभीरता और स्थिर मनस्विता मिलती है उसके आधार पर कुछ लोग वृद्धावस्था में इनकी रचना होने का अनुमान कर सकते हैं। कुछ

प्रतियों में इनका प्रंत में पाना जाना भी इस प्रमुगान की विचित् वल देता है। वस्तुनः इन पदों की भाव घारा का मृहसागर में व्यक्त सर्व प्रधान भक्ति भावना ने पूर्णतया तादालय नहीं है श्रीर भागवत के कथा-प्रसमी में ही उनकी रायत हो सकती है। उनका धारभ या प्रत में दिया जाना विशेष प्रयोजन नहीं रखता। परमानंद रूप शीकृष्ण का लीलागान करते हुए भी, यह श्रनुमान किया जा सकता है कि स्रवास भी प्रारंभिक देन्य भावना सर्वथा लुप्त नहीं होगई भी फ्रीर कभी कभी उसका भी प्रकाशन होता रहा होगा। यह भी कटा जा सकता है कि जीवन सभ्या के निकट आते आते वह दैन्य कदाचित् पुनः कवि के चेतन स्तर पर श्राकर गुरार होगया।

विनय के पढ़ों के बाद प्रथम स्कथ छारंभ होता है। इस स्कथ में सभा के सस्करण के त्रानुसार केवल १२ पद हैं जिनमें श्रानेक चोपाई श्रादि वर्णनात्मक रीली वाले छन्दों के समूह कथा के लघु प्रसगों के श्रनुसार त्रालग त्रालग सदया देकर विभाजित कर दिए गए हैं। यह स्वयं स्पष्ट है कि भागवत के प्रथम स्कथ के १६ ग्राप्यायों की कथा जो शुकोित सुधा सागर के ७१ पृष्टों में छाई है इन ११६ पदों मे छत्यंत सच्चेप के साथ प्रायः सार के रूप मे कही गई है।

हरि कथा की प्रशासा के बाद केवल दो दोहों में भागवत के स्रवतरण का उल्लेख करके शुकदेव के जन्म की कथा वर्णित है। भागवत में यह कथा नहीं मिलती। भागवत के श्रोता-वक्ता की परपरा का उल्लेख करने के बाद सूत-शीनक का सवाद ग्रारभ होता है जिसमें सबसे पहले व्यास के त्रावतार की कथा सुनाई जाती है। तदनन्तर भागवत के अवतरण का कारण देकर उसकी कथा के माहात्म्य के बहाने राम-नाम की महिमा का विषय पाकर कवि कई गेय पदों मे नाम-माहात्म्य का वर्णनकरता है। भजन की महिमा के दृष्टान्त स्वरूप ही विदुर श्रीर द्रीपदी की क्थाए लगभग २० पदों में गाई गई हैं । भागवत में इस स्थल पर ये कथाएं नहीं मिलती । इसी प्रकार भीष्म के द्वारा युधिष्ठिर को धर्मीपदेश देने के भागवती प्रसङ्ग के वहाने कवि विस्तार के साथ भीष्म की हरि-भक्ति की प्रशसा में अनेक पद गाता जाता है। इस प्रसंग का विस्तार भागवत की ऋषेचा ऋषिक है। भगवान् के द्वारका-गमन का उल्लेख श्रौर कुन्ती की दीन विनय के बाद भागवत के श्रनुसार परीचित की कथा दी गई है। परीचित की स्रासन मृत्यु के प्रसङ्ग को लेकर किव को पुनः वैराग्य-भाव समन्वित पदों की रचना का अवसर मिल जाता है। परीचित के निराश जीवन में हिर भिक्त की ही एक आशा-फा०~-

किरण है त्रौर जब वह गंगा तट पर जाता है तो शुकदेव उसे भागवत की मोच्चदायिनी कथा सुनाने त्रा जाते हैं। शुकदेव उसे खट्वाग राजा का -उंदाहरण देकर श्राश्वासन देते हैं कि हरि भक्ति के लिए एक सप्ताह का शेष जीवन बहुत है। भागवत में यह प्रसङ्ग इस स्थल पर नहीं है।

इस स्कंध में जहाँ किव ने भक्ति श्रीर भगवान की महिमा तथा ससार की श्रसारता का वर्णन किया है वहीं गेय पदों का व्यवहार किया है श्रीर वहीं किवत्व के भी दर्शन होते हैं। पूरे स्कध की रचना भक्ति के माहात्म्य के ही लिए हुई जान पड़ती है। भागवत में दिए हुए श्रवतारों की गणना तथा भागवत धर्म के विस्तार श्रादि सूरसागर में नहीं हैं।

### द्वितीय स्कंध

इस स्कध में केवल ३८ पद हैं जो श्रिधकांश भागवत की कथा के प्रसङ्गों में प्राप्त भक्ति-माहात्म्य, नाम-मिहमा, हरिविमुख-निदा, भिक्त-साधन श्रादि विषयों पर गाए गए हैं। स्कंध का श्रारभ श्रवश्य शुकदेव के द्वारा सात दिन तक हरि-कथा कहने के प्रस्ताव से होता है। केवल दो पदों में विराट् रूप का वर्णन है श्रीर श्रत्यत सच्चेप में चौबीस श्रवतारों की गणना श्रीर ब्रह्मा की उत्पत्ति का उल्लेख हुश्रा है। एक पद में 'एकोइऽह बहुस्याम्' का भावान्तर देकर स्कध समाप्त होता है।

भागवत के इस स्कथ में जो श्रासन, प्राणायाम श्रादि का विषयविस्तार के साथ वर्णन करके श्रात्मा परमात्मा के सम्बन्ध की श्राध्यात्मिक व्याख्या दी गई है, वह सूरसागर में नहीं मिलती । इसी प्रकार सृष्टि की कथा का विस्तार भी सूरसागर में नहीं है।

#### तृतीय स्कंध

इस स्कध में सभा-सस्करण के अनुसार केवल ११ पद हैं यद्यपि इनमें
अधिकांश चौपाई आदि वर्णनात्मक शैली के छन्दों के समूह हैं। भागवत
में इस स्कंध में ३३ अव्याय हैं। इस स्कंध को भागवत के तृतीय स्कध का
किव की रुचि के अनुसार किया हुआ सार कह सकते हैं। भागवत में प्राप्त
कृष्ण की वन और द्वारका की सिद्धित कथाए स्रसागर में नहीं है। उद्धव
के पश्चात्ताप-प्रकाशन के साथ आरंभ करके विदुर-जन्म की कथा वा वर्णन
किया गया है। यह कथा भागवत में नहीं है। सृष्टि की कथा अत्यंत उद्धेप
में दी गई है तथा हिरएयकशिष्ठ और हिरएयाच की कथाए भी भागवत के

श्रनुसार फिन्तु सित्ति रूप में हैं। केवल हिरएया इरारा पृथ्वी को जल में छिपाने का प्रसङ्ग भागवत में नहीं है। किपल-श्रवतार की कथा भी श्रपेता-कृत सित्ति है, उसमें कर्दम-देवहूित-विवाह तथा श्रन्य सन्तानों की उत्पित्त के प्रसङ्ग नहीं दिए गए। किपल हारा माता के जानेपदेश का प्रसङ्ग भी संतिप्त श्रीर किंचित् कवि के भित्त भाव से प्रभावित है। चतुर्थ स्कंध

इस स्कध में भी केवल १३ पद हैं जो श्रिधकांश वर्णनात्मक छन्द में हैं। स्कंध का श्रारंभ सीधा 'दत्तात्रेय श्रयतार' से होता है। उन्तेप में यह कथा देकर 'यश पुरुप' श्रयतार की कथा दी गई है। यह कथा भी भागवत के श्रनुसार है, केवल 'शिय-श्राहुति' का प्रसङ्ग स्वतन्न है। तदनन्तर ध्रुव श्रीर 'पृथु' की कथाए श्रत्यंत संन्तेप में कह दी गई हैं। 'पुरजन' की कथा राजाश्रों की वशावली न देकर सीधी श्रारभ कर दी गई है श्रीर कथा के श्रनेक विवरण 'कम कर दिए गए हैं। कथा में जो इन्द्रिय-निग्रह सम्बन्धी रूपक है वह भी स्पष्टतया रूपान्तरित नहीं हो पाया। प्रचेताश्रों की कहानी तो दी ही नहीं गई। श्रंतिम पद में गुरु की महिमा श्रीर जान की महत्ता का

### ग्रालकारिक शैली में गायन है।

भागवत में लम्बी-लम्बी वशाविलयों, लम्बे लम्बे स्तोत्रों, कथात्रों के लाचिएक ग्रौर त्राध्यात्मिक सकेतों के साथ जो अनेक विवरण श्रौर विस्तार हैं उनका सूरसागर में एकान्त ग्रभाव है। साथ हो भागवत में सकेतित तत्कालीन समाजिक परिस्थित, ब्राह्मणों की हीनावस्था, शैवों के पतन के चित्र, ब्राह्मण भक्ति के उपदेश ग्रादि के। सूरसागर में स्पर्श भी नहीं किया गया।

#### पंचम स्कंध

स्रसागर का यह स्कथ तो श्रोर भी छोटा है। इसमें केवल ४ पद हैं जो सभी वर्णनात्मक शैली के छन्द में हैं। इनमें केवल दो कथाश्रों का वर्णन है—'ऋषभदेव' श्रोर 'जड़ भरत'। भागवत में ऋषभ के भावी श्रनुयायियों के श्रशुर्च जीवन का चित्र दिया गया है, परन्तु स्रसागर मे कहा गया है कि एक राजा श्रावगी हो गया था जो वेद-धर्म छोड़ कर श्रपवित्र जीवन विताता था। प्रजा को भी उसने ऐसा ही सिखाया जिससे श्राज तक श्रावगी (जैन) श्रपवित्र जीवन विताते हैं। जड़ भरत के तीनों जीवनों की कथा भागवत के श्रनुसार वर्णन करके स्कंध समाप्त होता है।

' स्पष्ट है कि भागवत के पचम स्कथ के लगभग सभी विवरण— ऐतिहासिक कथाएं, सामाजिक संकेत, धार्मिक उपदेश, नाना द्वीमों श्रीर लोकों के वर्णन-विस्तार, लम्बे-लम्बे वंश-वृत्त सुरसागर के कि ने छोड़ दिए हैं।

## षष्ठ स्कंध

इस स्कथ में अधिकांश वर्णनात्मक शैली के केवल आठ पट हैं। स्कथ का आरंभ 'अजामिलोद्धार' की कथा से होता है जिसमें अजामिल के उद्धार को तर्क-सम्मत कारणों से उचित सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया है। इसके बाद सुर-गुरु बृहस्पति, विश्वरूप और बृत्रासुर की कथा है। दधीचि की कथा में गोपाल की प्यारी गायों के विष्टा खाने का कारण बताया गया है कि दधीचि की खाल एक गौ ने चाट कर उतार ली थी जिससे गौओं का मुख अपवित्र हो गया। इसी प्रकार मानस से इंद्र के लाए जाने और चित्रकेतु के शाप के सम्बन्य में भागवत से किंचित् विवरणात्मक भिन्नताएँ हैं।

भागवत की कथाओं के विवरणों के अतिरिक्त स्तोत्र, देवताओं की वंशावली तथा ऐतिहासिक विवरण स्रसागर में नहीं हैं। स्रसागर के इस स्कध के दो पदों में गुरु के प्रति उत्कट भक्ति-भाव दिखाया गया है।

## सप्तम स्कंध

इस स्कध के अधिकाश वर्णनात्मक शैली के आठ पदों में तीन कथाएं दी गई हैं जो अलग अलग और एक दूसरे से स्वतन्न हैं। भागवत में ऐमा नहीं है। पहली कथा 'नृसिंह' अवतार की है। यह भी भागवत की अपेक्षा सित्ति है। दूसरी कथा 'त्रिपुर वध' की है और तीसरी 'नारद-उत्पति' की। भागवत में ये कथाएँ हण्टान्त रूप से दी गई हैं। कथाए अत्यन्त मिल्स और रूप-रेखा मात्र हैं। भागवत की अपेक्षा स्रसागर में राम-नाम की महिमा का गान कुछ अधिक हुआ है।

कथात्रों के विवरण के साथ भागवत में भक्ति की व्यापकता, भागवत-धर्म की महत्ता, शिव की अपेत्रा विष्णु-महिमा का आविक्य, मनातन धर्म, मूर्तिपूजा, आद-वर्म, मोत्त-धर्म आदि से गम्बन्वित उपदेश दिए गए हैं। स्रसागर में इन सबका अभाव है।

इस स्कंध में क ति गेय दें है जो दि

नोय दें पटा पटा की सरपा सबह है जो दि, कि सम भिनता के साथ भागवत की कथा का दांचा गात्र है। स्रसागर का किव कथा की श्रपेता भगवान की शरणागत-वस्तलता में श्रिकि किच दिसाता है। तदनन्तर क्रिंग श्रवतार की कथा है जिसमें भागवत की श्रपेता विवरणात्मक सत्तेष के साथ कुछ भिन्नता भी है। स्रसागर में गोहिनी रूप से शिव के छले जाने के प्रसग में स्पियों के श्राक्षण का वैराग्य-परक उल्लेख करते हुए 'सुन्द-उपसुन्द' की कथा का निर्देश किया गया है जो भागवत में इस स्थान पर नहीं है। 'वामन श्रवतार' की कथा भी श्रत्यन्त सिन्ति है श्रीर श्रन्त में 'मत्स्य श्रवतार' का सार देकर रक्षध गमाप्त होता है। इस कथा में मत्स्य श्रवतार का कारण भागवत से भिन्न कल्पित किया गया है तथा सत्यवर्त राजा का नाम न देकर केवल 'तृपित' से निर्देश किया गया है। श्रसुर का नाम देने में भूल हुई है। हयगीव के स्थान पर शखासुर नाम दिया गया है। भागवत के इस रक्षध में भी श्रनेक ऐतिहासिक विवरण, सामा-जिक श्रवस्था के सकेत तथा तत्वित्तन श्रीर धर्मापदेश के विस्तार हैं। परन्तु स्रसागर में इनको एक दम छोड दिया गया है।

नवम स्कंध

यह स्कथ त्राकार में सूरसागर के दशम स्कथ पूर्वार्ध को छोडकर त्रान्य सय स्कधों से वड़ा है। मङ्गलाचरण के वाद सबसे पहले 'पुरुरवा' की कथा है जो कथा की रूपरेखा में भागवत के ही अनुसार है। कथा का उद्देश्य नारी के ग्राकर्पण से वचने की शिक्ता देना है। दूसरी कथा 'च्यवन ऋषि' की है जिसका उद्देश्य हरि-भिक्त की महत्ता का प्रमाण देना है। यह भी भागवत की कथा का ग्रानुसरण करती है। तीसरी 'हलघर विवाह' की कथा है। इस कथा में वंशावली देने का प्रयत्न किया गया है पर वह शुद्ध नहीं है । चौथी अन्नरीप की कथा है । इसमें भी हरि-भक्ति का उपदेश है । कथा सत्तेप में भागवत के ही आधार पर है। पाचवीं 'सौभरि ऋषि' की कथा में विषयासक्ति की व्यर्थता, वैराग्य की महत्ता और भक्ति की श्रेष्ठता का वर्णन है। यह कथा भी भागवत की कथा की ही रूपरेखा मात्र है। भागवत में त्रागामी कथा 'हरिश्चन्द्र' की है, परन्तु सूरसागर में वह नहीं दी गई। इसका कारण यही समका जा सकता है कि उस कथा में न तो भक्ति-भाव के प्रकाशन का अवसर था, न वैराग्य की स्रावश्यकता प्रमाणित करने का । सूरसागर में छठी कथा 'गंगावतरण' की है। इसमें कवि गंगा के प्रति भक्ति-भावना प्रकट करने का अवसर पाकर कई गेय पदों की रचना करता है। सूरसागर की अधिकाश कथाओं में वर्णन शैथिल्य और अस्पष्टता है जिससे उन्हें समफने में किठनाई होती है, परन्तु श्रागामी परशुराम की कथा में श्रीर भी श्रिधिक श्रस्पष्टता है।

स्रसागर की आगामी 'राम कथा' का विस्तार 'कृष्ण कथा' के अति-रिक्त सभी कथाओं से अधिक है। यही नहीं, भागवत की 'राम कथा' से भी वह श्रिधिक विस्तृत श्रीर भावपूर्ण है। प्रारंभिक छ चौपाई, चोपाई, चोबोला की पक्तियों को छोड़कर जिनमें मगलाचरण है, 'रामावतार' की सारी कथा गेय पदों की कवित्व पूर्ण शैली में वर्णित है। इसमें कुल १५८ पद हैं जिनका क्रम इस प्रकार है: वालकाड में १४, ग्रयोध्या कांड में २६, ग्ररण्य कांड में १८, सुन्दर कांड में २२, लका काड में ५८ स्त्रीर उत्तर कांड में ६। वस्तुतः रामावतार की सपूर्ण कथा क्रम व्यवस्थित ढंग से देना कवि का श्रभीष्ट नहीं जान पड़ता। उसने तो राम-कथा के मार्मिक स्थलों पर स्फुट पद-रचना-सी की है उन्हीं को क्रमिक रूप में रखकर उपर्युक्त कांड विभाग से पूरी कथा का एक ढाचा तैयार हो जाता है। सपूर्ण कथा में विवरणात्मकता का एकान्त ग्रभाव है। प्रत्येक पद कवि की गभीर हृदयानुभूति का परिचायक है। कवि ने सीता का सुकुमार, व्यथित, करण चित्र सबसे अधिक आत्मीयता के साथ उतारा है। मदोदरी की करुणा तथा कोसल्या के वात्सल्य को भी निकट से परखा गया है। हनुमान के अनन्य भाव के चित्रण में भी तन्मयता है तथा राम के वज़-कठोर ग्रौर कुसुम-कोमल हृदय को भी स्रदास ने टटोला है। दशम स्कध पूर्वार्थ के श्रतिरिक्त यदि श्रीर कहीं सूर की काव्य-प्रतिभा चमकी है तो इसी रामावतार के प्रसग में।

भागवत में कच श्रीर देवयानी की कथा इस प्रसग में दी गई है कि देवयानी को शाप दिया गया था कि वह किसी बाह्यण छुमार को नई। वर सकेगी। परतु स्रसागर में इस कथा को स्वतंत्र रूप में श्रीर श्रपेचाकृत श्रिक विस्तार के साथ दिया गया है। इस स्कध की श्रितम कथा देवयानी श्रीर ययाति का विवाह है। केवल विवरण की दो एक विभिन्नता श्री के साथ यह कथा सामान्यतया भागवत के ही श्रनुसार है।

उक्त कथाओं के श्रतिरिक्त भागवत की इस स्कथ की श्रन्य कथाएं स्र-सागर में नहीं दी गई। साथ ही भागवत में राजवशों की जो लबी लंबी कमागत स्चिया श्रीर तत्सवधी विवरण हैं, वे भी स्रसागर में नहीं श्राए। मागवत के सामाजिक, एतिहासिक, दार्शनिक श्रीर श्राध्यात्मिक पन्न को भी म्रमागर के कवि ने छोट दिया।

### पकादश स्कंध

इस स्कथ में केवल छ पढ हैं। प्रथम चार छीटे छीटे गेय पद हैं जिनमें किन में भिक्त-भाव प्रकट किया है। पाँचवें पद में नारायण अवतार का उल्लेख है। परतु यह अस्पष्ट और शिथिल है। इसी प्रकार अतिम पद में 'हस अवतार' का उल्लेख है और अञ्यवस्थित एव असमर्थ शैली में कुछ दार्शनिक विचार देने का प्रयत्न किया गया है।

यह स्पष्ट है कि भागवत के एकादश स्कंध का यह सार भी नहीं कहा जा सकता। धमोंपदेश भागवत के इस स्कध की विशेषता है जिसके छतर्गत कर्म, जान ग्रोर भक्ति का विवेचन किया गया है तथा योग छोर साख्य की भी व्याख्या की गई है। परन्तु सूरसागर मे भागवत के उक्त किसी विषय का सम्यक् निर्देश तक नहीं हुछा।

#### द्वादश स्कंध

इस स्कथ में केवल पाँच पद हैं। जिनमें 'बुद्धावतार', 'किल श्रवतार' श्रीर 'किल धर्म' का निर्देश है। श्रत में परीचित के श्रत समय के लिए सतीपपूर्वक तैयार रहने तथा 'जन्मे जय-यज' का उल्लेख करके भागवत की कथा की समाप्ति की जाती है।

भ गवत का द्वादश स्कंघ भी छोटा है। परन्तु उसमें राजाग्रों की वशावली, नाम कीर्तन की महिमा, प्रलय-वर्णन, ब्रह्म-ज्ञान उपदेश, जनमेजय-यज्ञ, वेद-पुराण की परिभाषा-व्याख्या, मार्कण्डेय ऋषि की कथा विशद रूप से दी गई है। ग्रन्त में सम्पूर्ण भागवत की एक रूपक की भाँति व्याख्या करके उसमें व्यवद्वत नामों के लाक्तिणक अर्थ दिए गए हैं। सूर-सागर में इन समस्त विषयों की छाया भी नहीं है।

#### दशम स्कंध

स्रदास का एक मात्र उद्देश्य भक्ति-भाव का प्रकाशन है और उनकी भक्ति के देव हैं श्रीकृष्ण, अतः उन्हीं की लीला का गान उनके काव्य का वास्तविक विषय है। श्रीमद्भागवत में भी श्रीकृष्ण के चरित की ही प्रधानता है, परन्तु अन्य अवतारों की कथाए तथा 'सर्ग', 'विसर्ग', 'वृत्ति', 'रक्ता', 'मन्वन्तर', 'वश', 'वश्यानुचरित', 'सस्था', 'हेतु', 'अपाश्रय' आदि प्रराणों के लक्त्ण विषयों का भी उसमें समावेश हैं। स्रसागर के किन मागवत की बृहद् कथा में से केवल कुछ, ऐसी कथाओं को ही स्कध-कम से चुन कर आनुषितक रूप में पद्य बद्ध किया है जिनमें उसे अपनी भक्ति-

'वाल वत्सहरण' लिला स्रसागर मे तीन बार वर्णित है—दो वार वर्णनात्मक शैली में और एक बार गीत-पद शैली में। गीत शैली वाली कथा दोनों वर्णनात्मक कथाओं के बीच में है। स्रदास ने भागवत से कथा-स्त्र लेकर इस प्रसग को सर्वथा मौलिक रूप में उपस्थित किया है, जिसमें घटना-वैचित्र्य, नाटकीयता, स्वाभाविकता और सखाओं के सरस स्नेह की भाव-सवलित व्यजना उनकी प्रतिभा की उपज है। जहाँ भागवत का यह कथानक अलौकिकता, आध्यात्मिकता और भक्ति-पोषक दार्शनिकता से ओत-पोत है और उसका चरम उद्देश्य ब्रह्मा के मोह का नाश है, वहाँ स्रसागर में सखाओं के सहज स्नेह और गोपाल कृष्ण के गोप-रूप और गोप-लीला का चित्रण प्रमुख है। इस उद्देश्य के लिए स्रदास ने अनेक छोटे छोटे विवरणों की स्वतन्त्र उद्घावना की है।

'वत्सहरण लीला' के बाद स्रसागर में राधा-कृष्ण के प्रथम मिलन का चित्रण है। यह कथानक भागवत से एक दम स्वतन्त्र है। किव ने 'भीरा चकई' खेलने के समय कृष्ण और राधा को यमुना तट पर पहली बार अचानक मिला कर दोनों में प्रथम दर्शन से ही उत्कट अनुराग के जागने का अत्यन्त स्वामाविक और स्वच्छन्द वर्णन किया है। य्यपि इस समय कृष्ण की अवस्था पाच वर्ष और राधा की सात वर्ष वताई गई है, फिर भी किव ने दोनों के रित-विलास को बूदा-विपिन में मनोवैज्ञानिक विकास के साथ चरम परिणित पर पहुचा दिखाया है, मानों दोनों किशोर हों। राधा और कृष्ण अपनी माताओं के सामने अपने प्रेम को गुप्त रखने में भी चतुर दिखाए गए हैं। राधा-कृष्ण की किशोर सुलभ वाल-केलि का किंचित् आभास पाकर उनकी माताए दोनों के वैवाहिक सबध की सुखद कल्पना करने लगती हैं।

इस प्रसग के बाद किय पुनः कृष्ण के दुग्ध-पान छादि दैनिक कारों का वर्णन करने लगता है जिसमें यशोदा का वात्सल्य-चित्रण उसका उद्देश्य है। कृष्ण इठ पूर्वक 'गोचारण' के लिए जाने लगते हैं। गोचारण के अत्यन्त स्वाभाविक मौलिक चित्रण के बीच स्रवास पुनः भागवत का कथा-सूत्र उठाकर बलराम द्वारा 'घेनुक वध' का वर्णन करते हैं। इसके बाद सचेप में कालिय-दह में जल पीकर मृतवत् मून्छिन गांखों को जीवित करने का वर्णन है। परन्तु किय की इचि जितनी गोचाग्ण छीर गोचारण के उपगन्त 'वृन्दावन प्रवेश' तथा कृष्ण यशोदा के प्रेम-चित्रण में

है उतनी वध के प्रसंगों में नहीं। कृष्ण फे सोने, जागने, खाने, पीने के स्वाभाविक भावपूर्ण चित्रण बरावर चलते रहते हैं।

श्रागामी 'कालियदमन' लीला में पुनः भागवत की कथा का सूत्र पकड़ कर सूरदास इस प्रसंग को सम्यक् कथानक के रूप में मीलिक ढंग से उपस्थित करते हैं। भागवत में कालिय दमन का प्रसग 'कालिय-दह-जलपान' से सबद है, परन्तु सूरसागर में दोनों के बीच में कृष्ण की दिनचर्या श्रीर गोचारण-वर्णनों का व्यवधान है। मीलिक रूप से किव कस-नारद के परामर्श के बाद नन्द को कालिय-दह के कमल पुष्प भेजने के लिए कंस के श्रादेश-पत्र भेजने का वर्णन श्रीर श्रत्यन्त स्वाभाविकता के साथ कृष्ण के कालिय दह में कूदकर कालिय नाग को नाथने का चित्रण करता है। इस कथानक में श्रारम्भ, विकास, चरम-सीमा श्रीर पर्यवसान का ऐसा सगटन किया गया है कि सम्पूर्ण प्रसग एक स्वतन्त्र खरड़-काव्य जैसा प्रतीत होता है। नाटकीय घटना-वैचित्र्य, प्रवन्ध-पटुता श्रीर स्वाभाविक चरित्र-चित्रण, सभी में सुरदास की मौलिकता का दर्शन होता है। कालिय-दमन लीला को रोला-दोहा की वर्णनात्मक शैली में दुहराया भी गया है।

'कालियदमन' लीला के बाद भागवत के क्रम के अनुसार 'दावानल-पान' और 'प्रलम्ब वध' का वर्णन है, जिनमें भागवत से किचित् गौण श्रंतर हैं। भागवत में पुनः कृष्ण द्वारा गौओं को दावानल से बचाने का उल्लेख किया गया है, स्रदास ने भी एक पद में इसका उल्लेख किया है। परन्तु उनकी रुचि गोचारण की सुख कीड़ाओं के वर्णन तथा कृष्ण के वज से लौटते समय उनके श्रनुपम रूप के चित्रणों में अपेन्नाकृत श्रिधक है।

कृष्ण के रूप-चित्रण, वशीवादन तथा गोपियों पर उसके प्रभाव के वर्णन सूरसागर की अपनी विशेषताए हैं और किव ने उसमें अपनी अद्भुत किवत्व-शक्ति तथा भक्ति-भावना का परिचय दिया है।

रूप और वशी-वादन के वर्णन-चित्रण और उनके प्रभाव के विस्तृत प्रसग के बाद सूरदास पुनः 'राधा-कृष्ण मिलन' का वर्णन करते हैं। गाय दुहाने के वहाने यशोदा के यहाँ राधा आती है और कृष्ण से प्रेम-मेंट करके लौटते समय मार्ग में सर्प-दश का बहाना करके बेहोश हो जाती है। जब स्वयं कृष्ण गारुड़ी बनकर आते हैं, तब उसे होश आता है। यह कथा भागवत से सर्वथा स्वतन्त्र, मौलिक और कवित्वपूर्ण है।

'राधाकुष्ण मिलन' की उक्त लीला से सम्बन्धित करके सूरदास ने भाग-वत की श्रागामी कथा 'चीरहरण' लीला का वर्णन किया है। भागवत की यह लीला वृषी स्त्रौर शरद् के प्रकृति-चित्रणों से सबद्ध है। स्रतः स्रसागर की 'चीरहरख' लीला का वातावरण भागवत की श्रपेचा श्रधिक स्वाभाविक श्रीर मनोवैज्ञानिक प्रेम-विकास के श्रानुकूल है। कथा मे भी कतिपय 'विव-रणात्मक ग्रतर हैं। श्रीमद्भागवत की गोपिया भद्रकाली कात्यायनी देवी का एक मास तक पूजन करती हैं, जब कि सूरसागर की गोपिया नित्य, नियम से यमुना-स्तान, रवि श्रोर शिव की एक वर्ष भर श्राराधना करती हैं, जिससे उन्हे श्याम-सुन्दर पित मिले । यमुना स्नान के समय कृष्ण जल के भीतर प्रकट होकर नग्न गोपियों की पीठ मींजते ग्रौर उन्हें सुख देते हैं। इसी प्रकार सूरसागर के कृष्ण भागवत के अनुसार जब नम्न दशा में गोपियों को तट पर बुलाते हैं तब यह नहीं कहते कि नग्न होकर यमुना स्नान करना श्रनचित है। स्रदास ऋौचित्य- ऋनौचित्य का प्रश्न ही नहीं उठाते, वे तो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ऋब उनका वत पूर्ण हो गया है, इसलिए उन्हे लाज, सकीच, गुरुजनों की शका आदि त्याग कर विना किसी अतर के कृष्ण से मिलना चाहिए। चीरहरण लीला की भी वर्णनात्मक शैली में पुनरावृत्ति की गई है ।

स्रसागर का आगामी प्रसग 'पनघट प्रस्ताव' पुनः भागवत से स्वतन्त्र है, जिसमें यमुना से जल लानेवाली गोपियों के साथ कृष्ण की छेड़-छाड़ का वर्णन किया गया है। 'माखनचोरी' की भाँति यहाँ भी गोपियां यशोदा के पास उलाहना लेकर जाती हैं, परन्तु 'पनघट प्रस्ताव' गोपियों के माधुर्य भाव के विकास कम में अपेनाकृत अधिक आगे पडता है। अतः उसमें कृष्ण की 'अचगरी' भी अधिक बढ़ी हुई है तथा उसका गोपियों पर प्रभाव भी अधिक स्पष्ट है। इस लीला में राधा का भी उल्लेख आया है, वह गोपियों में प्रमुख है। इस लीला के फल-स्वरूप गोपिया कृष्ण से खुलकर प्रेम करने का निश्चय करती हैं।

भागवत की 'यजपत्नी' लीला स्रवास ने सक्तेष में वर्णनात्मक शैली में दी है। इस वर्णन में किव की अधिक रुचि नहीं है। अतः वह याधिक ब्राह्मणों की पित्नयों के कृष्णानुराग का वर्णन करने में अविक तन्मयना दिखाता है (कृष्ण की मधुर भक्ति में कुल, मर्यादा तथा लीकिक पानिजन की अवहैलना का चित्रण ही स्रदास का मुख्य उद्देश है।)

स्रमागर भी 'मोवर्धन' लीला में भी विवयमों पोर विचार-विंदुश्रों की हिंद से भागपत ने भिन्नता है। भागपत में प्रत्य फथायों की भाति इसका वातावरण भी प्रपेद्धायत पार्थिय प्यीर दार्शनिक प्रधिक है। श्रारम्भ में ही सात वर्ष के कुरण के ज्ञान कर्म मार्ग का विस्तृत उपदेश कराया गया है। परन्तु स्रनागर मे यह प्रथानप मा पे प्रामीण वातावरण चौर बनवासियों के सरल चरित्र को मनोहर रूप में चित्रित करता हुआ आरम्भ होता है। सरदास के रूप्ण दार्शनिक तकों के प्राधार पर बजवासियों की इड-पूजा ते निरत नहीं चरते, चरन् महज-विश्वासी प्रहीगें को श्रपने सपने का हाल सुनाते हैं जिसमें फिसी चतुर्भुंज प्रवतारी पुरुप ने उन्हें मिण गिरि गोवर्धन की पूजा मा त्रादेश दिया था। गोवर्धन पूजा का वर्णन भी त्राकार में भागवत की अपेका बड़ा तथा प्रकार में उससे भिन्न है। स्रदास ने वजनारियों में लिला, चद्रायली ग्रोर गधा तथा चूपभानु की सेविका वदरौला का मौलिक रूप से उल्लेख किया है। राधा-कृष्ण की रस-केलि का भी एक स्थान पर सकेत किया गया है। (भागवत में इद्र का जल वर्षण केवल वर्णनात्मक है, परन्तु स्रवास ने उसमें चिन्नेप्यता और भावात्मकता का समावेश करके उसे श्रिधक स्वाभाविक वना दिया है) भागवत के कृष्ण की ईश्वरता श्रीर योग-शक्ति को ग्रत्यन्त गीए स्थान देकर सूरदास ने उनकी (मानवर्ता)का ही यायहपूर्वक पोपण किया है। गोवर्धन-धारण के प्रसग की भी स्वतन्त्र कथानक के रूप में वर्णनात्मक शैली में पुनरावृत्ति की गई है।

'नद का वरुण दूतों के द्वारा पकड़ कर ले जाए जाने' का प्रसग सूर-सागर में सित्ति श्रीर वर्णनात्मक शैली में है। इसी प्रसग में सूरदास ने गंगा द्वारा कृष्ण के ब्रह्मत्व की नन्द को सूचना देने का उल्लेख किया है। यह उल्लेख भागवत में गोवर्धन लीला में ही है। सूरदास ने कृष्ण द्वारा ब्रज वासियों को श्रपने सगुण श्रीर निर्मुण रूपों को दिखाने का उल्लेख नहीं किया।

स्रसागर का ग्रागामी कथा-प्रसग 'दानलीला' भागवत से सर्वथा स्वतन्त्र ग्रीर मौलिक है। न केवल विस्तार, दो बार ग्रलग ग्रलग ग्रावृतियों तथा किव की तन्मयता की दृष्टि से यह प्रसग महत्त्वपूर्ण है, वरन्
किव के भिक्त-भाव के विकास में इसका विशिष्ट स्थान है। घटना केवल
इतनी है कि कृष्ण मथुरा को दिघ वेचने जानेवाली गोपियों से 'दिघ दान'
माँगते हैं, तकरार होती है ग्रीर ग्रान्त में गोपियों को कृष्ण की माग पूरी
करनी पड़ती है। परन्तु स्रदास ने इस छोटी सी घटना में प्रबन्धात्मकता,

वर्ण्नं-विस्तार, भाव निरूपण एव अपनी अनुपम व्यग्य शैली में माधुर्य भक्ति के सूद्म आध्यात्मिक सकेतों का समावेश करके उसे काव्य और भक्ति-भाव दोनों दृष्टियों से एक असाधारण महत्ता प्रदान कर दी है। जहाँ एक और इसमें धोर ग्रामीण—कहीं-कहीं असस्कृत शृगारी वातावरण है, वहाँ दूसरी ओर उच्च आध्यात्मिक व्यजनाए लौकिक धरातल पर ही टिक कर अलौकिक चमत्कार पैदा कर देती हैं। उद्देश्य है गोपियों के इस बौद्धिक ज्ञान को प्रेम-भक्ति के सर्वात्म समर्पण की स्थित में सर्वथा भुला देना कि कृष्ण ब्रह्म हैं। कृष्ण के द्वारा कवि इस प्रसग मे यह बता देता है कि उनका भक्तों के साथ भाव के अनुकृल सबध होता है, वे योगी को योगी और कामी को कामी के रूप में मिलते हैं। यहाँ गोपियों के काम-भाव की परितृत्ति ही उनका उद्देश्य है।

'दानलीला' की गोपियों में राधा का मुख्य गोपी के रूप में कई स्थलों पर उल्लेख है। 'दानलीला' के फल-स्वरूप गोपियो के मन में कृष्ण के प्रति उत्कट अनुराग पैदा हो जाता है और वे विभोर होकर उन्मत्त की भाँति त्र्याचरण करने लगती हैं। प्रेमोन्माद में तथा कृष्ण के प्रति गूढ भाव की त्रानुमूति मे राधा का स्थान सबसे प्रमुख है। कवि ने त्रानेक पदों में राधा-कृष्ण के चिर सयोग का उल्लेख करके उन्हें भक्ति का युगल ग्राश्रय घोषित किया है। कृप्ण के साथ राधा के भी सौन्दर्य का वर्णन किया गया है। राधा-कृष्ण का प्रेम गोपियों के लिए सामान्य चर्चा श्रौर प्रेमपूर्ण प्रति-द्दन्द्रिता का विपय हो जाता है। अनेक पदों में स्रवास ने राधा, कृष्ण और गोपियों के प्रेम की समस्त प्रकार की ग्रावस्था ग्रों का विशाद चित्रण किया हैं। राधा के रूप-चित्रणों में ही विशेष रूप से इस स्थान पर दृष्टकूट शैली का न्यवहार पाया जाता है। राधा कृष्ण के विहार के ग्रन्तर्गत 'ग्रीप्म-लीला' का भी वर्णन है। 'ग्रीष्म लीला' के वाद श्रनुराग समय के पदी में भी उसी विषय के विविध अगों का वर्शन चलता है तथा 'नैनन समय' ग्रौर 'ग्रॅखियाँ समय' के पदों में कृप्ण की रूप माधुरी का चित्रण तथा उसके प्रभाव का वर्णन भ्रत्यन्त सूद्भता श्रीर विम्तार तथा श्रभिनव कल्पनाश्री के साथ किया जाता है। स्रसागर का यह ग्रश सर्वथा मीलिक र्ग्नार प्रेम-कान्य का ग्रात्युत्तम उदाहरण है। 'दानलीला' के साथ प्रेम का यह प्रमा स्रसागर (वेंक्टेश्वर प्रेम) के १०५ पृष्ठों के विस्तार में पैला हुन्ना है, जिसमे एक से एक उत्तम पद कवि भी गभीर अनुभृति और रचना-पीयल का परिचय देते हैं।

भागवत में नन्द श्रपहरण वाले प्रमंग में गोपों को निर्मुण श्रीर सगुण रूप के दर्शन कराने के बाद राख का वर्णन छारम्भ किया जाता है जो पाँच ग्रध्यायों तक चलने के कारण 'रास पचाध्यायी' कहलाता है। सूरसागर के 'रास पचाध्यायी' या 'रास लीला' का आरम्भ भी कृष्ण के वशीवादन के चराचर-व्यापी प्रभाव से होता है। स्रसागर की काव्यगत विशेषता के श्रितिरिक्त इस श्रश में भागवत के २६ वें श्रध्याय का सम्पूर्ण विपय स्रदास ने दिया है, परन्तु गोपियों में राधा का प्रमुख उल्लेख, कृष्ण के साथ उसके विवाह का वर्णन तथा राधा-कृष्ण-विहार के चित्रण उनकी स्वतन्त्र श्रीर मीलिक कल्पना के परिखाम हैं। राधा कृष्ण के प्रेम-विहार को कवि ने यहाँ भी बहुत विस्तार दिया है। रास-कीड़ा के मध्य में गोपियों को गर्व हो जाने के फल-स्वरूप कृष्ण के श्रतर्धान हो जाने के वर्धान में स्रसागर में भागवत से थोड़ा सा त्रान्तर है। भागवत में वर्णन है कि कृष्ण पहले किसी एक गोपी के साथ श्रतर्धान हो जाते हैं श्रौर वाद में उसे भी उसका गर्व-नाश करने के उद्देश्य से छोड़ देते हैं। सूरसागर में अन्य गोपियों के गर्व का स्पष्ट उल्लेख नहीं है भ्रौर इस विशिष्ट गोपी को सकेत से राधा स्चित किया गया है। आगे चलकर यह स्थप्ट कर दिया जाता है कि जिस गोपी को कृष्ण ने श्रपने साथ लिया था वह राधा थी। राधा ग्रौर श्रन्य गोपियों के विरह का वर्णन करने में भी सूरदास ने भागवत का अनुसरण करते हुए अपनी मौलिक कान्य-प्रतिभा का परिचय दिया है। विरह का श्रनुभव कराने के बाद जब कृष्ण पुनः प्रकट होते हैं तो वे कहते हैं कि वे तो केवल विनोद में ग्रतर्धान हो गए थे। भागवत के कृष्ण की भाँति वे स्वार्थ मैत्री, दया, स्नेह-शीलता तथा 'त्रात्माराम', 'त्राप्तकाम', 'कृतन्न' श्रौर 'गुरुद्रोही' के भावो की व्याख्या करके अपनी परम दयालुता और सुद्धदता का भाव गोपियों को नहीं समक्ताते, वरन् प्राकृत मानव की भाँति आचरण करते हुए रासलीला श्रारम्भ करते हैं। रास के वर्णन में भी कवि की गूढ़ तल्लीनता ने भागवत की अपेत्ता विशेष रसमत्ता पैदा करदी है तथा राधा को कृष्ण के साथ विशिष्ट रूप से सयुक्त करके रास-क्रीड़ा को राधा-कृष्ण में केन्द्रीभूत कर दिया है। भागवत में कृष्ण-गोपियों की रित क्रीड़ा ख्रीर रमण का जो स्पष्ट उल्लेख है श्रौर उसके बाद जो उसकी न्याख्या श्रौर स्पष्टीकरण है उसे भी सूरदास ने ग्रहण नहीं किया। भागवत में रास के श्रतर्गत उसी शरद्-रात्रि को यमुना-जलविहार का भी सच्चेष में वर्णन है, परन्तु सूरसागर में 'जल केलि' दूसरे दिन सबेरे होती है। वर्णान में यहाँ विस्तार तथा चित्रो-

पमता भी अपेद्याकृत अधिक है। 'रासलीला' की भी स्रसागर में वर्णना-तमक शैली में पुनरावृत्ति की गई है। उसके बाद रास की महिमा वर्णन करके किव ब्रह्मा और भूगु के सवाद के रूप में बताता है कि गोपियाँ वस्तुतः श्रुतियाँ थीं जो कृष्ण के सगुण रूप में उनके सयोग सुख का आनन्द लेने के लिए बज में गोपियों के रूप में पैदा हुई थीं। स्रदास बताते हैं कि यह आख्यान 'वामन पुराण' के अनुसार है। भागवत में इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है।

इस प्रसग के बाद राधा-कृष्ण के सयोग श्रौर रित-सबधी वर्णन हैं श्रौर फिर 'राधा को मान' के श्रतर्गत रित-चिह्नयुक्त कृष्ण को देखकर राधा के रूठने, कृष्ण के मनुहार, दूती के कार्य श्रादि के वर्णन तथा श्रत में राधा-कृष्ण की रितलीला के नम चित्र दिए गए हैं।

'खडिता समय' के अतर्गत स्रसागर के लगभग पचीस पृष्ठों में धृण्ट-नायक कृष्ण की खडिता नायिकाओं — लिलता, चद्रावली, सुखमा, राधा, वृदा, प्रमदा— के साथ प्रेम कीड़ाओं का वर्णन है। इन नायिकाओं में राधा का मान ही ऐसा है जिसका स्रदास पृथक् 'मानलीला' के रूप में वर्णन करते हैं। अन्य गोपिया तो थोड़ी-सी दीनता और विनय याचना से ही मान जाती हैं। इस प्रसग में रूप-वर्णन भी हैं— विशेषकर रित चिह्नयुक्त और कृष्ण तथा राधा दोनों के तथा रित कीडा के खुले चित्रण भी हैं। एक स्थान पर बताया गया है कि वस्तुतः कृष्ण का केवल रावा के साथ चिर सयोग है, अन्य गोपियों के यहाँ तो वे केवल शरीर से जाते हैं।

'राधा का वडा मान' वर्णन करके स्रदास इस प्रकार का विषय चौथी वार विस्तार के साथ उठाते हैं और इस वार कृष्ण को अत्यन्त देन्यावस्था में राधा के चरणों पर गिरते हुए चित्रित करते हैं। इस सर्वथा लौकिक ज्यवहार और मानवीय वासनाओं से पूर्ण प्रसग में भी कृष्ण के ब्रतत्व के उल्लेख हैं, परन्तु राधा उन पर तिनक भी ध्यान नहीं देतो। अन्त में कित पुनः याद दिलाता है कि कृष्ण का यह अवतार भक्तों के ही लिए है।

सूरसागर का आगामी प्रसग 'हिडोल लीला' भी भागवत में स्वतन्त्र है। इसमें गोपियों के साथ राधा और कृष्ण के भूला भूलने का वर्णन और चित्रण है।

इतने लगे व्यवधान के बाद स्रदाम पुनः भागवत की कथा का मृत उठाते हैं, परन्तु केवल दो पदों में 'विद्याधर शापमीचन' का उल्लेग परके पुनः राधा-कृष्ण के सयोग-सुरा का वर्णन करने लगते हैं। राधा-कृष्ण-विहार-क्रीडा के ही बीच से 'शखचूट' नामक देख एक गोपी को उठा ले जाता है। 'शखच्ड वध' का उल्लेख केवल एक पद में करके सूरदास कृष्ण की दिनच्यां का वर्णन करने लगते हैं। कृष्ण को जगाने की प्रभा-तियाँ, कलेऊ ग्रोर भोजन के नाना व्यजनों की सूचिया, सखाग्रों के साथ गोचारण, वर्शावादन, गोपों का वशी के प्रति उत्कट ग्रावर्षण ग्रोर कृष्ण का वज-प्रवेश के समय रूप सोंदर्य विव की ग्रनुपम तन्मयता के विपय हैं जिनमें उसकी गभीर भक्ति-भावना के साथ ग्रप्रतिम कवित्व शक्ति का प्रस्फटन हुन्ना है।

कृष्ण के गोचारण के लिए दिन भर वन में रहने के समय गोपियाँ कृष्ण के विरह में किस प्रकार व्यथित रहती हैं तथा उनके रूप सौदर्य ग्रौर मधुर मुरली-वादन की चर्चा में ग्रपना दिन विताती हैं इसका उल्लेख भागवत के पैंतीसवें ग्रथ्याय में हुग्रा है। स्रानागर में यह विषय ग्राधिक विस्तार ग्रौर भावपूर्ण दग से वर्णित है। 'गोपिका वचन विरह ग्रवस्था' के ग्रतर्गत कृष्ण के मुरली-वादन, उनके रूप ग्रौर उसके प्रभाव का भी ग्रानेक पदों में वर्णन है।

परन्तु भागवत में वर्णित 'श्रिरिष्टवध' को स्रसागर में केवल एक पद में टाल दिया गया है। शीघ ही किव पुनः कृष्ण के श्रिग-सौदर्य श्रीर उनके वज-प्रवेश की शोभा का चित्रण करने लगता है। भागवत में 'श्रिरिष्ट वध' के वाद ही नारद की सलाह से कम श्रक्रूर को वज भेजने का निश्चय करता है। परन्तु स्रदास ने इस वात का कोई उल्लेख नहीं किया।

भागवत के त्रागामी प्रसगों 'केशी' त्रीर 'व्योमासुर वध' का भी सूरदास ने त्रात्यन्त सत्त्वेप में वर्णन किया है। 'व्योमासुर वध' तो केवल पाँच-छ पंक्तियों के एक पद में ही समाप्त हो गया। 'केशी वध' में कवि ने किचित् विवरणात्मक मौलिकता का भी परिचय दिया है। वध की इन लीला त्रों में कवि का प्रधान उद्देश्य वजवासियों के भावों—विशेषकर यशोदा के वात्सलय—का चित्रण है।

स्रसागर का त्रातिम महत्त्वपूर्ण मौलिक कथा-प्रसग 'वसंत' ग्रौर 'फाग' लीला है। नित्य वृन्दावन का मनोहर चित्रण करके किव कृष्ण ग्रौर गोप-गोपियों की सम्मिलित ग्रानन्द कीड़ा का होली के रूप में वर्णन करता है जिसमें किसी प्रकार का सकोच नहीं रहता ग्रौर समस्त वज निर्वाध रूप से श्रानन्द स्रोत में निम्म हो जाता है।

कृष्ण को गोकुल से मथुरा लाने के लिए कंस द्वारा अकूर को मेजने का प्रसग स्रदास ने किंचित विवरणात्मक मिन्नता के साथ भागवत के ही अनुसार रखा है। सरसागर में नारद स्वय कृष्ण की सलाह से कस को यह परामर्श देने जाते हैं कि कृष्ण बलराम को मथुरा बुलाना चाहिए। कस के दु!स्वप्नों तथा नारद के भावी कस-वध के स्वप्न का वर्णन भी स्रसागर की मौलिकता है जो इस घटना का सवेदनात्मक प्रभाव वढा देती है। अकूर के कज में पहुँचने के समय जनवासियों विशेषतया गोपियों और यशोदा के करण भावों के चित्रण में स्रदास ने पुनः अपनी मौलिक कवित्व-शक्ति का परिचय दिया है। स्वय अकूर इस करण वातावरण से प्रभावित हो जाते हैं तथा उन्हें यह भी सदेह होता है कि कृष्ण बलराम से किस प्रकार अपनी रक्ता कर सकेंगे। इसी कारण कृष्ण अकूर को अपने बहात्व का आभास देकर उनका सदेह दूर करते हैं। स्रदास कृष्ण-बलराम के साथ अकूर के मथुरा पहुँचने तथा मथुरा के नागरिकों एव कस पर उसके द्विध प्रभावों का वर्णन करके 'अकूर लीला' की पुनरावृत्ति करते हैं।

भागवत के इकतालीसवें ग्रध्याय के मधुरा-प्रवेश के विवरणों में से सूर-सागर में केवल 'रजक वध' का सित्त उल्लेख है तथा कुछ पदों में मथुरा के नर-नारियों के हर्ष का चित्रण है। इसी प्रकार वयालीसवे अध्याय की कथा में दर्जी, माली ग्रौर कुन्जा का केवल सित्ति उल्लेख है, भागवत जैसे विवरण नहीं । यहीं धनुर्भेग का भी उल्लेख है। भागवत के ततालीसवे श्रध्याय की कथा सुरदास ने केवल थोड़े से अतर के साथ उसी के अनुसार किन्तु संज्ञेप में दी है। इसमें 'कुवलया पीड' हाथी तथा 'मुप्टिक ग्रीर चाणूर' मल्लों का वध वर्णित है। स्रसागर में मल्ल युद्ध का वर्णन नहीं है। 'क़ुवलया पीड' की भाँति ये महा भी कृष्ण का मार्ग रोकते हैं श्रीर मारे जाते हैं। श्रन्य -विवरण भागवत की ही भाँति हैं। भागवत के चवालीसवें श्रध्याय की कस-वध की कथा स्रदास ने धर्णनात्मक ढग से न देकर स्तुति के रूप में दी है। कंस के साथ उसके सहयोगियों के वध का भी उल्लेख मात्र किया गया है। वसुदेव-देवकी की मुक्ति, उनके हर्प, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम, उपसेन के राज्याभिषेक, कुन्जा को परम मुन्दरी ख्रीर कृष्ण की पटरानी चनाने ख्रादि के वर्णन के बाद सरसागर में पुनः 'वंस वध" लाला सच्चेप में वर्णनात्मक शैली में टी गई है।

कृष्ण के नद ग्रादि गोरों को मज के लिए विदा करने का वर्णन पुनः

कि को भावात्मक मौलिकता के प्रकाशन का अवसर देता है और वह इस घटना का बड़ी स्वाभाविकता और मार्मिकता से चित्रण करता है।

श्रागामी प्रसंग में स्रसागर में भागवत से श्रीर श्रिधिक स्वतन्त्रता एवं मौलिकता का दर्शन होता है जब स्रदास नन्द के वज-श्रागमन श्रीर यशोदा-नन्द के वार्तालाप का वर्णन करते हैं। माता पिता के विरह-जन्य करण्य वात्सल्य का चित्रण किव ने बडी श्रात्मीयता के साथ विस्तारपूर्वक किया है जिसमें उसने श्रनेक छोटे होटे कथा-सदमों की कल्पना करके श्रपने भाव-चित्रण का प्रभाव बढा दिया है। नन्द श्रीर यशोदा की श्रपेत्ता गोपियों के विरह का चित्रण भी कम प्रभावोत्पादक नहीं है। किव ने उसे विस्तार भी श्रपेत्ताकृत श्रिधक दिया है। 'नेन प्रस्थान पद', 'स्वप्न दर्शन वर्णन', 'पावस समय वर्णन' श्रीर 'चद्रपति तरक वदति' के श्रंतर्गत गोपियों की विरहावस्था का श्रनेक परिस्थितियों में श्रत्यन्त मार्मिक चित्रण किया गया है।

इस लम्बे मौलिक विवरण-चित्रण के बाद केवल एक पद मे सूरदास यताते हैं कि मथुरा में विद्याध्ययन करते समय कृप्ण को बज की सुधि आई। उन्होंने अपने गुरु से दिच्छा। माँगने की प्रार्थना की। गुरु-पत्नी के इच्छा-नुसार, उनके मृत पुत्र को यमलोक से लाकर कृष्ण मथुरा लौटे और तब उद्भव को बज भेजा।

भागवत के छ्यालीसवें ग्रध्याय में उद्धव को वज भेजने का उद्देश्य केवल नन्द-यशोदा को कृष्ण का सन्देश देकर सुखी करना ग्रीर गोपियों को साल्वना देना वताया गया है। कृष्ण गोपियों की भक्ति की प्रशासा गद्गद् भाव से करते हैं ग्रीर उनके पास ग्रपने 'प्रिय सखा, साझात् बृहस्पति जी के शिष्य महामितमान् उद्धव जी' को ग्रपना सन्देश देकर भेजते हैं। परन्तु सूर-सागर में उद्धव को वज भेजने का कारण यह बताया गया है कि उद्धव श्रपने पाडित्य ग्रीर ज्ञान के गर्व में सगुण भक्ति का उपहास करते हैं तथा गोपियों के भाव तथा कृष्ण के गोपी प्रेम की श्रवहेलना करते हैं, इसलिए कृष्ण ने सोचा कि इन्हें वज भेजकर प्रेम-भक्ति में दीचित किया जाए। भागवत ग्रीर स्रसागर के दृष्टिकोण में इस मौलिक ग्रतर के ग्रतिरिक्त स्रदास ने कृष्ण के माता-पिता ग्रीर गोपियों के प्रति सदेश ग्रीर पत्र-लेखन तथा कुष्ण के माता-पिता ग्रीर गोपियों के प्रति सदेश ग्रीर पत्र-लेखन तथा कुष्ण के साता-पिता ग्रीर गोपियों के प्रति सदेश ग्रीर पत्र-लेखन तथा कुष्ण के साता-पिता ग्रीर गोपियों के प्रति सदेश ग्रीर पत्र-लेखन तथा कुष्ण के साता-पिता ग्रीर गोपियों के प्रति सदेश ग्रीर पत्र-लेखन तथा कुष्ण के साता-पिता ग्रीर गोपियों के प्रति सदेश ग्रीर पत्र-लेखन तथा कुष्ण के साता-पिता ग्रीर गोपियों के प्रति सदेश ग्रीर पत्र-लेखन तथा कुष्ण के साता-पिता ग्रीर गोपियों के प्रति सदेश ग्रीर पत्र-लेखन तथा कुष्ण के साता-पिता ग्रीर गोपियों के प्रति सदेश ग्रीर पत्र-लेखन तथा कुष्ण के साता-पिता ग्रीर गोपियों के प्रति सदेश ग्रीर पत्र-लेखन, गोपियों के ग्रम शक्त के सम्बन्ध में क्रवे के वज-प्रवेश ग्रीर वजवासियों से-उनकी भेंट के सम्बन्ध में कवि ने मौलिक उद्भावनाएं की हैं। स्रदास का 'भ्रमरगीत'

भागवत का थोड़ा सा श्राधार स्वीकार करके मीलिक रूप से रचा गया हैं।
भागवत ने ज्ञान को कदर्य श्रीर हीन नहीं वताया। भिक्त केवल सुलमता
श्रीर प्रेयता के कारण श्रेंग्ठ कही जा सकती है, पर ज्ञान की मिहमा कम
नहीं है। किन्तु सुरदास ने ज्ञान मार्ग की ही नहीं, योग श्रीर कर्म-काएड की
भा धिक त्या उड़ाई हैं। भागवत की गोपियाँ उद्धव का ज्ञानोपदेश सुनकर
सन्तुष्ट हो जाती हैं, परन्तु सुरदास की गोपियाँ श्रपने व्यग्य श्रीर क्रकण वाक्यों
से उद्धव का ज्ञान भुला कर उन्हें सगुण का 'चेला' बना लेती हैं। उद्धव का
पाडित्य भूल जाता है श्रीर वे लौटकर गोपियों की श्रोर से कृष्ण की निष्ठुरता
की श्रालोचना करते हैं। इस प्रकार यह समस्त प्रसग भक्ति के दृष्टिकोण
श्रीर श्रानेक विवरणों की उद्भावना तथा विस्तार में भागवत के 'श्रमरगीत' से
बहुत भिन्न तथा कवित्व के विचार से श्रत्यन्त श्रेंग्ठ है। 'श्रमरगीत' के सपूर्ण
कथा-प्रसग की कवि ने वर्णनात्मक शैलो में दो बार पुनरावृत्ति भी की है।

दशम स्कंध पूर्वार्ध के श्रांतिम पद में सत्तेष में उल्लेख किया गया है कि कृष्ण श्रक्तर के घर जाकर उन्हें हस्तिनापुर भेजते हैं, श्रंक्तर वहाँ जाकर पाडवों को कौरवों से त्रस्त देखते हैं तथा कुन्ती कृष्ण की सहायता की प्रार्थना करती है। यह पद केवल दशम स्कध उत्तरार्थ की कथा की पूर्व सूचना मात्र है, उसका इस स्कध की भावभूमि में कोई स्थान नहीं हैं।

## उत्तरार्ध

स्रसागर का दशम स्कन-उत्तरार्ध 'जरासध के द्वारका आगमन' से श्र आरम्भ होता है। जरासध-युद्ध का वर्णन केवल दो पदों में हुआ है। आगामी दो पदों में जरासध के अठारहवें आक्रमण का उल्लेख है, जब वह कालयवन के साथ आता है। यह विवरण भागवत से भिन्न है। यहीं काल-यवन के वध का उल्लेख है। कृष्ण के 'द्वारका प्रवेश' के समय स्रदास को यहाँ भी कृष्ण के रूप-चित्रण का अवसर मिल जाता है।

द्वारका के शोभा-वर्णन के बाद रिक्मणी के पत्र लेखन, भक्तिभाव और विवाह का वर्णन किया गया है। इस प्रसग में भी भागवत की अपेन्ना विवरणात्मक सन्नेप और भावात्मक विस्तार है। 'जरासन्ध', 'शाल्व', 'दन्तावक' इत्यादि के साथ वृष्ण के युद्ध का उल्लेख मात्र कर दिया गया है तथा कुछ विवरणों में यत्किचित् भिन्नता भी है। रुक्मणों और कृष्ण के विवाह का चित्रण उनके पद और महत्ता के अनुरूप है जिसमें राधा-कृष्ण के आमीण सम्बन्धों की छाया भी नहीं है। प्रयुद्ध के जन्म श्रीर श्वरासुर' के वध का एक पद में केवल उल्लेख मात्र किया गया है। इसी प्रकार 'सत्यभामा' के साथ विवाह, 'सत्राजित' श्रीर 'शतधन्वा' का वध तथा कृष्ण के श्रन्य पांच विवाहों का श्रत्यन्त संचित्त उल्लेख हुश्रा है। 'भीमासुर वध' का वर्णन, मोलह सहस्त कुमारियों की मुक्ति श्रीर विवाह तथा 'सत्यभामा' के लिए 'कल्पवृत्त' लाने की कथा भी श्रत्यन्त संचित्त श्रीर भागवती कथा की लपरेखा मात्र है। 'प्रयुद्ध विवाह' का भी सत्त्रेप में वर्णन है श्रीर इसी के साथ 'क्वम वध' का उल्लेख है जो भागवत में श्रीनिषद के विवाह के श्रवमर पर दिया गया है।

'वाण वध' ग्रोर 'उपा-ग्रनिरड विवाह' की कथा भी केवल दो पदों में कह दी गई है। शिव की भक्ति की ग्रपेक्ता कृष्ण भक्ति की महत्ता इस कथा का उद्देश्य है। स्रसागर में सक्तेप में इसका उल्लेख किया गया है।

स्रदास ने राजा 'तृग के उद्धार' की कथा में जिसने किसी ब्राह्मण की गाय धोखे में दान कर देने के कारण गिरगिट का जन्म पाया था भागवत की ब्राह्मण भक्ति का उल्लेख तक नहीं किया, केवल भगवान् की अगम कृपा और 'सव तज हरि भज' का वखान किया है।

बलमद्र के वज-श्रागमन का वर्णने स्रदास ने अपेक्ताकृत श्रधिक रुचि से किया है। उनका भाव युद्दाँ भी भागवत से भिन्न है। वे यशोदा से मातृ-वत् ही व्यवहार कराते हैं, भक्तवत् नहीं। बलमद्र के विहार-विलास का वर्णन भागवत की अपेक्ता सक्तित है तथा कालिदी और वारुणी को स्रदास ने व्यक्तियों की भाँति चित्रत किया है।

शिव के भक्त पोंड्रक राजा के वध का सिक्ति विवरण तो स्रसागर में है, परन्तु उसकी शिव-भक्ति के सम्बन्ध में उन्होंने कोई विचार नहीं प्रकट किया। स्रदास ने पौड्रक को 'पुडरीक' कर दिया है।

इसी प्रकार दशम स्कंध की अन्य कथाए भी स्रदास ने केवल सकेत करके छोड़ दी हैं। 'साब और लह्मण', 'नारद मोह', 'हस्तिनापुर गमन', 'जरासन्ध वध', 'शिशुपाल वध', 'शाल्व वध', 'दतवक वध', 'वल्वल वध' की कथाए इसी प्रकार की हैं। जिन कथाओं को भागवत के पूरे पूरे अध्यायों में दिया गया है और जिनमें कथा के विवरणों के साथ ऐतिहासिक, धार्मिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक सामग्री और विचार धाराए प्रचुर मात्रा में हैं उन्हें स्रदास ने प्रायः एक आध पद में ही कहकर सतीष कर लिया। उनकी उदासीनता वही पर किचित् भग होती दिखाई देती है, जहाँ उन्हें भक्ति-भाव के प्रकाशन का अवसर मिलता है।

भागवत के इस स्कंध की सबसे मार्मिक कथा 'सुदामा दारिद्रथ मजन' है। स्रदास ने उसके हृदय-स्पर्शी, करुण और मिक्त भावपूर्ण स्थलों को लेकर अनेक मनोहर पद रचे हैं। परन्तु भागवत के इस प्रसग से भी स्रदास के प्रेम प्रवण और वियोग-कातर हृदय को शांति नहीं मिलती और वे ब्रज की ओर लीट पड़ते हैं। ब्रजनारियों के द्वारा उनकी वियोग-कथा श्याम तक पहुँचाने के लिए एक सन्देशवाहक को मेजे जाने की कल्पना सर्वथा मौलिक है। इसके बाद राधा और गोपियों के प्रेम के सम्बन्ध में कृष्ण रिक्मणी की बातचीत मे उन्हें कृष्ण के ब्रज प्रेम के मार्मिक चित्रण करने का अवसर मिल जाता है।

कुरु में कृष्ण और वजवासियों की मेंट का वर्णन तो भागवत में है, परन्तु स्रदास के वर्णन में जो आत्मीयता है उसकी छाया भी भागवत में नहीं है। स्रदास ने सर्वथा मौलिक ढग से कृष्ण के दूा के वर्ण पहुँचने के पहले गोपियों के शुभ शकुनों तथा तष्ज्ञन्य उनके भग्न दृदय के आशिक आशोन्मेष का चित्रण किया है। कृष्ण-दूत-आगमन के अवसर पर ऐसा लगता है मानों स्रदास पुनः 'भ्रमरगीत' का प्रसग उठाने वाले हैं। इन पदों का विषय सर्वथा मौलिक और भागवत से स्वतन्त्र है और कुरु चेत्र में कृष्ण, रिक्मणी, राधा, यशोदा आदि की परस्पर मेंट के चित्रण में किये ने मौलिक उद्भावना की प्रतिभा के साथ महत्तम और गम्भीर भावों को सच्चेप में अपूर्व प्रभावशाली ढग से व्यक्त करने की शक्ति का परिचय दिया है।

राधा-कृष्ण की अतिम आध्यात्मिक मेंट के वर्णन में तल्लीन होकर सूरदास कुरु चेत्र के यज को बिलकुल मूल गए और ऋषियों के स्तवन को भी मानों ज्यों-त्यों प्रथा-पालन की ही भाँति दे सके।

स्कथ की शेष कथाए स्रसागर में केवल पूर्ति के लिए ही दी गई जान पड़ती हैं। यमलोक से देवकी के छ पुत्रों को लाने का उल्लेख एक पद मात्र में है। वेदों के द्वारा कृष्ण-स्तुति में ने श्रध्यात्म है, न दर्शन; है केवल स्रद्धास का मित्त-माव। 'सुमद्वा हरण', 'श्रर्जुन-सुमद्रा विवाह', 'जनक श्रीर श्रुतिदेच' के यहाँ 'कृष्ण श्रागमन' तथा 'वृकासुर वध', 'शृगु परीक्ता' श्रीर श्रत में 'शखनूड़' ब्राह्मण के पुत्रों की गर्म में रक्ता के कथा-प्रसंग भी स्रस्मागर में कथा-पूर्वर्थ ही दिए गए हैं, किव की उनमें लेशमात्र भी रुचि नहीं दिखाई देती।

## स्रसागर की मीलिकता

द्रसागर के स्कथें की कथा के उक्त परिचय ते यह स्पष्ट हो गया कि भागवत की कथा को किया ने दो भिन्न उद्देश्यों से दो रूपों में ग्रहण किया है। दश्य रक्तथ पूर्वार्थ के श्रातिरिक्त श्रान्य रक्तथें में उसका उद्देश्य लागान्य रूप से भक्त वत्सल भगवान का यश-वर्णन श्रीर हरि-भक्ति लथा हरि-भक्तों की महिमा का गुणगान करना विदित होता है। फलतः उसने भागवत में वर्णित श्रवतारों की कथा को ही चुना है, श्रन्य पौराणिक श्राख्यान जिनमें स्पृष्टि की कथा विशेषतया श्रवतारों की भूमिका के रूप में उपित्यत की गई है, उसने विल्कुल छोड दिए। श्रवतारों की कथा में परस्पर घटना सबध देने का भी उसने कोई प्रयत्न नहीं किया। भागवत का श्राधार लेने के कारण किया का प्रयत्न कहीं क्रिया। भागवत का श्रीर कथा पूर्विय मात्र जान पड़ता है। इस श्रश की शैली भी प्रधानतया वर्णनात्मक है। परंतु स्रसागर का यह श्रश परिमाण में श्रत्यत न्यून है।

भागवत के पौराणिक ग्राख्यानों से भी ग्राधिक स्रसागर में उसके दार्श-निक पच्च की उपेचा की ग्रई है। भागवत में स्तोत्रों ग्रौर प्रवचनों के रूप में जो विस्तृत ग्रौर गभीर व्याख्याए दी गई हैं, स्रदास ने उनमे से केवल भक्ति ग्रौर भक्तों की प्रशसा को चुना है। भक्ति की महिमा प्रमाणित करने के लिए भी कवि ने भागवत की तर्क शैली का व्यवहार नहीं किया। फलतः भक्ति-भाव के प्रकाशन का श्रवसर मिलते ही वह प्रायः वर्णनात्मक शैली को छोड़ कर भावात्मक पद शैली का व्यवहार करने लगता है।

यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि क्या स्रागर के वर्णकात्मक अशा स्वतत्र रूप से भागवत की कथा की रूपरेखा उपस्थित करते हैं ? और, यदि ऐसा है तो क्या गेय पद शैली वाले अशा उसी रूपरेखा के विभिन्न स्थलों पर विषयानुसार रख दिए गए हैं ? वस्तुतः यह प्रश्न अमपूर्ण है और इस अम का आधार है स्रसागर का द्वादश स्कंधों में विभाजन । जैसा कि जपर कहा गया है स्रसागर के वर्णनात्मक अशा परिमाण में अत्यत न्यून तथा उसकी शैली अत्यत शिथिल है । अतः यह अनुमान नहीं किया जा सकता कि कवि का उद्दश्य कभी भी वर्णनात्मक शैली में भागवत की सपूर्ण कथा देना था। तोय पदों से वर्णनात्मक अशों को पृथक करके भागवत की कथा की एक शिथिल रूपरेखा भी नहीं बनाई जा सकती। अनुमान तो यह होता है कि भागवत की कथा को सुन कर कि ने दशम स्कध पूर्वार्थ के अतिरिक्त अन्य स्कधों पर अपने भाव के अमुकूल कभी प्रवधात्मक और कभी

स्फुट रीति से पद-रंचना की। इस पद-रचना को स्कधों के कथा-क्रम से सप्रह करके देखने से जहाँ कथा-सूत्र छूटे हुए पाए गए वहाँ वे पूर्ति मात्र के विचार से वर्णनात्मक शैली में रच दिए गए। यह भी सदेह हो सकता है कि ये वर्णनात्मक ग्रश स्वय हमारे किव स्रदास की रचना भी हैं या ग्रन्य किसी ने स्रसागर को भागवत का बाह्य रूप दे दिया। इन्हीं वर्णनात्मक ग्रशों में धार बार दुहराया गया है कि स्रदास भागवत के ग्रनुसार कह रहे हैं।

दशम स्कथ पूर्वार्घ की स्थिति भिन्न है। इसमें भी वर्णनात्मक अश हैं। परन्तु (एक तो वे ऐसे नहीं हैं कि उन्हें एकत्र करके दशम स्कथ पूर्वार्ध की संपूर्ण कृष्ण कथा पूर्वापर प्रसगानुसार उपस्थित की जा सके (दूसरे उनमें शैली, गति, लय, चमत्कार श्रौर भावाभिव्यक्ति श्रादि कवित्व के उच्च गुणों का ऐसा श्रमाव नहीं है जैसा कि श्रन्य स्कधों के वर्णनात्मक श्रशों में। कुछ ग्रशों में तो कवि की गम्भीर तन्मयता तथा परिपक्व रचना शैली का दर्शन होता है)।(इन अशों की एक श्रौर महत्त्वप्र्ण विशेषता यह है कि ये प्रायः कृष्ण-चरित के विसी ऐसे कथा-प्रसग को स्वतन्त्र रूप में उपस्थित करते हैं जो कथा को दृष्टि से स्वतः पूर्ण हो। इन्हे कृष्ण की विभिन्न 'लीलाश्रों' के नाम से स्रिभिहित किया गया है। साहित्य की भाषा में हम इन्हें ख्एडकाव्य कृंह सकते हैं। पुनः, ये वर्णानात्मक लीलाए या खरडकाव्य फुटकर गेय पद-शैली में दिए हुए कथा-प्रसगों की पुनरावृतिया हैं, अतः इन्हें सरलता से . पृथक् करके स्वतन्त्र रचना का रूप दिया जा सकता है। प्रारम्भ में दी हुई सूरदास की तथाकथित रचनात्रों की सूची में अनेक यही रचनाए हैं। (खरडकाव्य की कोटि तक पहुँची हुई सूरसागर की लीलाओं में भागवती श्रीर मौलिक दोनों प्रकार की लीलाए हैं) 'हरिदाँवरि बॉधन' तथा 'यमला-र्जुन उद्धार', 'बाल-वत्स-इरन', 'कालिय दमन', 'चीरहरण', 'गोवर्धन-घारण्', रासलीला' तथा 'उद्धव आगमन हेतु' और 'भॅवरगीत' की कथाए भागवत पर त्राधारित हैं, परन्तु, जैसा कि पीछे, दिखाया गया है उनकी रचना में किव ने पूर्ण मौलिकता ऋौर स्वतन्त्रता प्रदर्शित की है। 'श्री राधा-कृष्ण मिलन', 'पनघट प्रस्ताव', 'दानलीला', 'खडिता समय', 'मानलीला', 'बसत और फाग' तथा 'हिंडोललीला', सर्वथा स्वतन्त्र और मौलिक हैं।

इनके श्रितिरिक्त 'ग्रीष्मलीला', 'जलकीड़ा', 'श्रनुराग समय', 'नैनन समय', 'श्रॅखियाँ समय', 'नैन प्रस्थांबु', 'पावस समय', 'चन्द्र प्रति तरक वदित', 'स्वप्न समय', श्रादि शीर्षकों के श्रितर्गत जो भावेंनामूलक विस्तृत धर्मान मिलते हैं, उनमें कृष्ण-लीला के प्रसंगों को लेकर सहस्रों पदों की रचना कवि ने सर्वथा मौलिक रूप में की है। न केवल कवित्व में, वरन् प्रवन्धात्मक सदभों में भी कवि की स्वतन्त्र उद्गावना का परिचय मिलता है।

सूरसागर के दशम स्कथ पूर्वार्ध में कृष्ण की वाल श्रौर किशोर जीवन की विविध श्रवस्थाश्रों श्रौर श्रवसरों तथा उनकी दिनचर्या से सम्बन्धित पदों, उपर्युक्त खरहकाव्य की कोटि के छोटे-छोटे प्रवन्धों तथा विभिन्न शिर्षकों के श्रतर्गत सरहीत भावनामूलक पदों को पृथक पृथक पाकर प्रायः यह श्रतु-मान किया जाता है कि स्रसागर स्रदास की 'कृतियों' का सग्रह है। इन प्रसगों को श्रलग-श्रलग पुस्तकाकार पाने से इस श्रतुमान को पुष्टि मिलती है। भावोन्मेष की दृष्टि से गीत-पद स्वतः पूर्ण होते हैं, इसलिये श्रौर इस श्रतुमान को वल मिलता है। परन्तु वस्तुतः इतना सब होते हुए भी स्रर-सागर का दशमस्कध पूर्वार्ध कृष्ण चरित का एक गीतात्मक प्रवध है तथा उसमें लीला-क्रम से न केवल कृष्ण की विभिन्न श्रवस्थाश्रों का सबद चित्रण है, वरन् भक्ति-भाव श्रौर किय की श्रन्भित के विकास की दृष्टि से भी उसमे क्रम-व्यवस्था है। स्रदास के भक्ति श्रौर काव्य-विषयक श्रध्ययनों मे उक्त प्रवन्धात्मकता श्रौर विकासक्रम को समक्तने का प्रयत्न किया गया है।

श्रस्तु, भागवत की घटनाश्रों के निर्वाचन, भागवत की विभिन्न कृष्ण् लीलाश्रों को नवीन प्रवन्धात्मकता देने, सर्वथा मौलिक कथा-प्रसंगों की कल्पना करने, कृष्ण-चिरत की विविध अवस्थाश्रों श्रौर परिस्थितियों का काव्यपूर्ण् चित्रण् करने श्रौर सपूर्ण् कृष्ण-चिरत को एक नवीन एवं मौलिक प्रवध के रूप में गूँथ कर उसके द्वारा प्रेम-भक्ति की श्रनुभूति का कम-विकास उपस्थित करने के कारण स्रदास की यह कृति उनकी पूर्ण्तथा मौलिक रचना समकी जाएगी, भले ही उसके प्रवन्ध श्रौर भाव दोनों के सूत्र भागवत से प्राप्त हुए हों। सूरदास की प्रेम-भक्ति के प्रकाशन में राधा का स्थान महत्त्वपूर्ण है, यद्यपि भागवत में राधा का नामोल्लेख तक नहीं है। सूरसागर की गोपियों का भाव भी भागवत की गोपियों से भिन्न, उसी का विकसित रूप है। सूरदास ने रास के अत में गोपियों की उत्पत्ति का उल्लेख करके तथा वामन पुराण की साची देकर इस अन्तर श्रौर भागवत से अपनी स्वतन्नता का संकेत भी किया है।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>. विचार-धारा—प्रो० धीरेन्द्र वर्मा, पृष्ठ ६८

र. सू॰ सा॰ (वे॰ प्रे॰) स्कध १ पू॰, पृ॰ २६३-२६४ फा॰—११

# भूरसागर सारावली<sup>9</sup>

इस रचना की कोई प्राचीन हस्तलिखित प्रति स्राज तक नहीं बाबू राधाकृष्ण दास द्वारा सम्पादित सूरसागर के त्रारम्भ में सूरसागर सारावली -मिलती है। इसका आधार कौन सी हस्त-लिखित प्रति है, इसका उल्लेख सम्पादक ने नहीं किया। यहाँ सूरसागर के साथ छपी हुई सारावली का विवेचन किया जाता है। इसका शीर्पक है, ५ श्रुथ श्री सूरदास जी रचित स्रसागर सारावली। तथा सवा लाख पदों का सूचीपत्र।' श्रारम्भ में 'वन्दी श्री हरिपद सुखद।ई' की टेक के साथ तिनक हेर-फेर से सूरसागर का प्रार-भिक वदना वाला प्रसिद्ध पद है। तदनन्तर 'सार' श्रीर 'सरसी' केवल दो छुदों का उपयोग किया गया है। प्रत्येक छुद के बाद उसकी सख्या लिखी हुई है, जो कुल ११०७ है। छद सख्या ११०२ ब्रीर ११०३ में बताया गया है कि कर्मयोग, जान ऋौर उपासना के भ्रम में भटकने के बाद श्रीवल्लभ गुरु ने तत्त्व सुनाया श्रीर लीला-भेद बताया। उसी दिन से एक लच्च पदों में हरि लीला गाई। उसका सार स्रसाराविल ऋति श्रानन्द से गाते हैं। इस प्रकार इस रचना का विषय सूरसागर के पदों को सूची श्रथवा सार कहा गया है। पद सख्या ६६६ के बाद 'इति दृष्टकूट सूचिनका सम्पूर्ण' से भी यहीं सूचित होता है। सारावली की वस्तु के विश्लेषण से यह निर्द्य किया जा सकता है कि सारावली का यह दावा कहाँ तक ठीक है।

## वस्तु-विश्लेर्षण

श्रारम्भ के पाँच छुन्दों में कहा गया है कि वृन्दावन के 'कुजलता विस्तार' में कालिंदी के तट पर सुन्दर प्राकृतिक वातावरण में गोपियों के मडल के बीच प्रिया के साथ नित्य विहार करते हुए श्रविगत, श्रादि, श्रनन्त श्रनुपम, श्रलख, 'पूर्णबृहा प्रकृट पुरुषोतम' के मन में 'सृष्टि विस्तार' का विचार श्राया श्रीर उन्होंने श्रपने श्राप पुरुप का श्रवतार प्रकट किया। इसके बाद तीन गुणों श्रीर श्रद्धाईस तत्त्वों के प्राकट्य, ब्रह्मा के तप श्रीर ब्रह्मा द्वारा सृष्टि-विस्तार का उल्लेख है। यहीं कहा गया है कि यह सृष्टि-रचना होली खेलने के लिए हुई। द्वारा के दश पुत्र, स्वायभुव मनु श्रीर श्रतरूपा नार, वाराह श्रवतार, साख्यकार कपिल-श्रवतार, श्राठ लोकपाल,

१. सू० सा०—श्री वेंकटेश्वर प्रेस, सं १६८० वि०—सूरसागर सारावली

२. सूरसागर—सूरसागर सारावली पृ० १, छद १६, १७

सत्य त्रादि लोक, धुवराज पर कृपा, पृथु ग्रवतार, नवखरड, सप्तद्रीप त्रोर देव-दानव युद्ध के उल्लेखों के बाद पुनः 'फगुवा' का उल्लेख है। हरि ने ऋसुरों को मार कर देवों को राज्य दिया। एक को 'फगुवा' में इन्द्रा-सन दिया श्रौर एक को पाताल का साज। फगुवा गाकर विद्याधर, गंधर्व, ग्रप्सरा श्राटि सबको सुख मिला। हरि ने शशि को फगुवा में चन्द्रलोक दिया। इसी प्रकार हरि ने भ्रपने भ्रपने स्थानों पर सनको 'फगुवा' चुका दिया। १ इसके बाद कहा गया है कि जब जब हिर की माया से दानव प्रकट हुए, तब तब कृष्ण ने त्रवतार लेकर श्रमुरों का सहार किया। उन्ही चौत्रीस अवतारों का वर्णन किया जाता है। रे सुष्टि की कथा के साथ शूकर, यज्ञपुरुष, कपिल, दत्तात्रेय, सनकादि, नारायण, ध्रुव उदार, पृथु,-ऋषभ, हयग्रीव, मीन, श्रीर कुर्म का सित्ति वर्णन करने के बाद रे विसिंह-श्रवतार श्रीर प्राह्नाद-उद्धार की कथा का श्रपेन्नाकृत श्रधिक विस्तार के साथ वर्णन किया गया है 🗽 पुनः धन्वन्तरि श्रौर परशुराम के सित्तस उल्लेख करके रंधुकुल वश में चतुर चूड़ामिण, पुरुपोत्तम धुकुमार राम के अवतार की कथा विस्तार के साथ कही गई है। रामावतार की भूमिका बताकर वाल्मीकि-ग्रवतार का उल्लेख किया गया है ग्रीर कहा गया है कि 'रामचरित सुखसार से तीनों लोक परिपूर्ण हो गए, शत कोटि रामायण कीं तत्र भी पार नहीं पाया। वशिष्ठं ने रामचन्द्र से रामायण कही, काक भुशुड ने गरुड़ से रामचरित कहा तथा सकल वेद श्रौर शास्त्रों ने रामचन्द्र-यशसार कहा । श्रव लघुमति दुर्वल वाल सूर कुछ संचेप में रसना को पावन करने तथा भव-जजाल मेटने के लिए कहता है। पुरुषोत्तम श्रीराम तीनों च्यूह लेकर प्रकट हुए। संकर्षण श्रीर प्रद्युम्न लक्ष्मण श्रीर भगत है, श्रीर श्रनिरुद्ध शत्रुम । १६ चारी भाइयों की वाल-कीडा श्रीर वाल-शोभा का विस्तृत वर्णन किया गया है, जिसमें सूरसागर में वर्णित कृष्ण की वाल-केलि की स्पष्ट छाया जान पड़ती है। कहीं-कहीं तो शब्द भी ज्यों के त्यों दुहराए गए हैं।' रामचरित का वर्णन श्रत्यंत सागोपांग श्रौर पूर्वापर संवंध-युक्त है। कोई प्रधान घटना छोडी नहीं गई । ऋंत में फिर वाल्मीकि

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>. वही, पृ० २, छद २७—३४। २. वही, पृ० २, छद ३५—३६ <sup>३</sup>. वही, पृ० २-४, छद ३७—१००। <sup>३</sup> वही, पृ०४-५, छद १०१-१३५ <sup>५</sup> वही, पृ० ५-११, छंद १४०-३१६। ६. वही, पृ०६, छंद १५३-१५६

७, वही, पृ० ६-७ छुँद् १६५---१६७

# स्रसागर सारावली<sup>9</sup>

इस रचना की कोई प्राचीन इस्तलिखित प्रति स्राज तक नहीं मिली। बाबू राधाकुष्ण दास द्वारा सम्पादित सूरसागर के श्रारम्भ में सूरसागर सारावली मिलती है। इसका आधार कौन सी हस्त-लिखित प्रति है, इसका उल्लेख सुम्पादक ने नहीं किया। यहाँ सूरसागर के साथ छपी हुई सारावली का विवेचन किया जाता है। इसका शीर्पक है, ध्याय श्री स्रदास जी रचित स्रसागर सारावली। तथा सवा लाख पदों का सूचीपत्र।' ब्रारम्भ में 'वन्दों श्री हरिपद सुखदाई' की टेक के साथ तनिक हेर-फेर से सुरसागर का प्रार-भिक वदना वाला प्रसिद्ध पद है। तदनन्तर 'सार' श्रीर 'सरसी' केवल दो छदों का उपयोग किया गया है। प्रत्येक छद के बाद उसकी संख्या लिखी हुई है, जो कुल ११०७ है। छंद सख्या ११०२ स्रोर ११०३ में बताया गया है कि कर्मयोग, ज्ञान ऋौर उपासना के भ्रम में भटकने के बाद श्रीवल्लभ गुरु ने तत्त्व सुनाया त्रीर लीला-मेद बताया। उसी दिन से ए लच्च पदों में हरि लीला गाई। उसका सार स्रसारावलि ऋति श्रानन्द गाते हैं। इस प्रकार इस रचना का विषय सुरसागर के पदों की  $e^{-\epsilon}$ श्रथवा सार कहा गया है। पद सख्या ६६६ के बाद 'इति हुष्टकूट सूर्चा सम्पूर्ण से भी यहीं सूचित होता है। सारावली की वस्तु के विश्लेण यह निर्ण्य किया जा सकता है कि सारावली का यह दावा ठीक है।

## वस्तु-विश्लेषंग

श्रारम्भ के पाँच छन्दां मे कहा गया है कि वृन्दावन विस्तार ' में कालिंदी के तट पर सुन्दर प्राकृतिक वातावा मंडल के बीच प्रिया के साथ नित्य विहार करते हुए श्री श्रुनुपम, श्रुलख, 'पूर्णृबहा प्रकृट पुरुषोतम' के मन विचार श्राया श्रीर उन्होंने श्रुपने श्राप पुरुष का इसके बाद तीन गुणो श्रीर श्रुहाईस तत्त्वों के प्राकट्य ब्रह्मा द्वारा सृष्टि-विस्तार का उल्लेख है। यहीं कहा रचना होली खेलने के लिए हुई। वहां के दश पुण् श्रातरूपा नार, वाराह श्रवतार, साख्यकार कपिल-श्रवन

१. स्० सा०-श्री वेंकटेश्वर प्रेस, सं १६८० वि

२. सूरसागर—सूरसागर सारावली पृ० १, छ्ट

उधर नन्द 'नाना विधि के रहाँ से श्रिधिक श्रमूल्य विविध खिलौने' लेने मथुरा गए, इधर वन में पूतना श्रा गई। मथुरा में वन के उत्पात का समाचार पाकर नन्द तुरन्त लोट श्राए। १ पूतना वध के बाद ग्वालों द्वारा काष्ठ-तन के फूके जाने का भी उल्लेख है। रे सकट दूर होने पर नन्द ने धिप्र बुला कर वेद-ध्वनि करवाई श्रीर श्रारती उतार कर मगल की वधाई की। एक दिन हिर ने 'करोटी' (करवट) ली, तब भी विष्र बुला कर स्वस्तिवाचन कराया गया। में भादों देवछठ के श्रुम दिन बलमाई प्रकट हुए। वर्ष दिवस पहले ही शेप ने वज-मएडल में प्रकट होकर महा-वपु धारण किया था। श्रव उन्होंने श्रपना धाम जानकर श्रपना मुवरूप प्रकट किया। 8

शकटासुर वध, मुरा में विश्वरूप- दर्शन श्रीर तृणावर्त वध के उल्लेख के वाद कहा गया है कि 'वसुदेव ने नामकरण के लिये वजराज के घर गर्गराज सुनिराज महिंप को मेजा, जिन्होंने नामकरण करके दोनों को नारायण-सम वताया श्रीर कहा कि रामकृष्ण का मनोहर श्रवतार भक्तों के हितकाज हुन्ना है। महर वजराज सुनो, ये तुम्हारा बहुत काज करेंगे'। इसके बाद कागा-सुरवध का वर्णन करके वालकेलि में चन्द्र के लिए कृष्ण के हठ का वर्णन किया गया है, जिसे सुनकर 'वूढ़े वावू दर्शन को श्रात हैं श्रीर लाल को चन्द्रमणि देते हैं'। माखन-चोरी, माटी-भच्चण श्रीर दाँचरी बन्धन के सित्त उल्लेखों के बाद यमलार्जन-उद्धार का किंचित् विस्तार है, जिसके प्रसग में 'महरजू' श्रीर 'यशुमित जू' के कगडे में महर का गर्ग-वचन की याद दिलाने का उल्लेख है। वृन्दावन-प्रवास, गोचारण, छाक, कालियदमन, दावानलपान, चीरहरण, रास, गोवर्धनधारण, धेनुक, प्रलव श्रीर शखचूड के सहार, यजपती-प्रसग तथा व्योमासुर, केशी श्रीर श्रिष्ट के वध का श्रत्यन्त सित्त उल्लेख-मात्र कर दिया गया है।

नारद द्वारा चेतावनी पाकर कम के वसुदेव, देवकी तथा अन्य यादवों को बन्धन में डालने के वर्णन के बाद नारद के गोकुल में आकर मधुर बीन बजाकर हरि की स्तुति करने का उल्लेख है। कस की आजा से अक्रूर के वज आकर राम-कृष्ण को रथ में विठाकर मथुरा लाने, कृष्ण के रजक-वध करने,

<sup>ै.</sup> वही, पृ०१५, छद ४१३—४१५। <sup>२</sup>. वही, पृ०१५, छद ४१⊏ ्

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup>. वही, पृ०१५, छुद ४२०—४२१। <sup>३</sup>. वही, पृ० १५, छुद ४२२-४२३ <sup>५</sup>. वही, पृ० १५, छुंद ४३०—४३३। <sup>६</sup>. वही, पृ० १५, छुद ४४१

सुदामा माली श्रीर कु॰ जा को वरदान देने, पुरनारियों के रीभने वे के बाद धनुष-यज्ञ का वर्णन किया गया है। इसमें धनुमेंग का ह करके गजराज के वस का वर्णन है श्रीर फिर राजमभा में कुष्ण- प्रवेश का सम्यक् वर्णन करके चाणूर श्रीर मुष्टिक के साथ मल उनके साथ शल, तोशल श्रादि मल्लों के वध का वर्णन है। फागुन वदी चौदस रविवार के शुभदिन उत्तरा नच्चत्र में कस के कर यमुना तक लाकर मारने का वर्णन दिया गया है। कृष्ण स्नान करके माता-पिता के बन्धन खोलने के बाद धन्यवादपूर्वक विज्ञासियों को हिलमिलकर विदा करने का उल्लेख-मात्र है। यशोपवीत होने अवन्तिपुरी में गुरु के यह में राजनीति पढने श्रीर ए के लिये यमपुर जाकर मृत वालकों के लाने का वर्णन किंचित् है। फिर इक्ष्र यह-गमन श्रीर कु॰ जा-उद्धार का उल्लेखमात्र करके वज मेजने का कथन किया गया है।

उद्धव को हरि ने एकात में बुला कर कहा कि मैंने वजवासि स्रतर नहीं रखा। तुम सुर-गुर के शिष्य, बुद्धि में उत्तम स्रीर व तथा मेरे मत्री, मृत्य, सखा, स्रीर सेवक हो इससे कहता हूँ। मु जो लाड़ लडाया है उसे कहाँ तक कहूँ ? तुम समक नहीं सकते। विखोगे। शीघ वज जाकर वजवासियों को सुख दो स्रीर गोपियों व रेखा शिर पर घर कर तुम भी स्रभय-पट लो। गोपियों से विनती क कि मन में नित्य-प्रति मेरी सुध करें स्रीर जब तन में विरह-व्यथा बते चित्त में घरें। इसके बाद पाती लिखने, नन्द-यशोदा, गायों स्रीर व लिए सन्देश देने स्रीर स्रपने वस्त्र पहना कर स्रपने रथ में उड़ा भेजने का वर्णन किया गया है १९ नन्द-द्वारा उद्धव के सम्यक् भोजन, श्रयन, स्नान स्रादि के उल्लेख के बाद गोपियों के भ्रम सित्त वर्णन है। तदनन्तर उद्धव गोपियों की भिक्त की करते हैं स्रीर उनसे चरण-रेखा माँगते हैं। मधुरा लौट क गोपियों की प्रीति की प्रशसा करते हैं तथा कृष्ण वजवास का करते हैं।

उसी समय बल मोहन अकरूर को बुलाकर हस्तिनापुर भेजते हैं

१. वही, पृ० १६, छंद प्रप्र—प्र्

२. वही, पृ० २०, छुंद ५८२—५८६

न्त्रक्र, कुन्ती, युधिष्टिंग, ग्रार्जुन, भीम, विदुर, गान्धारी, दुर्थोधन, भीष्म, क्या श्रादि सबसे भेट करते हैं श्रीर खपति की समकाते हैं, परन्तु श्रन्त मे ब्रसफल होकर मधुपुरी लौट ब्राते हैं। यल, मोहन, चमुदेव, देवकी—सब यह समाचार सुन कर दुखी होते हैं। कस की पिलयाँ -ग्रस्ती श्रीर प्राती-जरासन्ध के पाम जाकर पुकारती हैं। जरासन्ब, कालयवन, गुनकुन्द, प्रवर्षण गिरि की पूजा, मगध-नरेश हारा आग लगाने और राम कृष्ण के द्वारका-गमन की कथा के बाद शिशुपाल के साथ युद्ध श्रीर हिन्मणी-हरण तथा चेत्र मास पूनों को शुभ दिन श्रीर शुभ नक्तत्र में ठिक्मणी परिणय का वर्णन है। स्यमतक मिण श्रीर जाम्बवती, सत्यभामा, कालिदी, चित्रविदा, सत्या, भद्रा, लद्मगणा थ्रोर नरकासुर की सोलह सहस्र न्त्रियों के साथ कृष्ण के विवाह का उल्लेख करने के बाद नारद-मोह श्रीर उनको दूर करने के लिए विभूति प्रदर्शन का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। विक्सिणी-पुत्र-जन्म, पशुझ-विवाह, उपा-श्रनिरुद्ध, वासुदेव नृप के सहार, काशी-दहन के उल्लेख करके कुरुद्धेत्र के सूर्यग्रहण के श्रवसर पर कुन्ती, नकुल, गान्धारी, इप, विदुर, सहदेव, दुयोधन तथा श्रानेक श्रमियों के सम्मिलन का वर्णन किया गया है। वजवासियों मे यशोदा श्रीर राधा का विशेष रूप से उल्लेख है। कृष्ण रुक्मिणी से राधा, के प्रेम का किंचित् विस्तार से वर्णन करते हैं श्रीर बताते हैं कि इन्हीं की कृपा से हमने बज की समस्त लीला की। र युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ त्रीर शिशुपाल-वध की कथा का भी विस्तार से वर्ण्न किया गया है। ३ दुर्योधन-भ्रम का उल्लेख करके द्रीपदी-चीरहरण का वर्णन है, तदनन्तर पाडव वनवास ख्रीर दुर्वासा-शाप का सकेत करके पांडवो की स्रोर से कृष्ण के दूतत्व का वर्णन किया गया है। महाभारत-युद्ध का भी सत्तेप में, किन्तु व्यवस्थित वर्णन किया गया है, जिसमे भीष्म-प्रतिज्ञा ग्रौर शर-शैया-शयन का विशेष रूप से उल्लेख है। शाल्व-वध की कथा भी, किंचित् विस्तार के साथ कही गई है। तदनन्तर जरासन्ध, दन्तवक और विदुरथ के सहार का उल्लेख है। देवकी के मृतपुत्रों के लाने का उल्लेख करके मिथिला-गमन श्रीर जनकराज तथा श्रुतिदेव के सत्कार को स्वीकार करने का वर्णन किया गया है। सुभद्रा-हरण ग्रौर उनके विवाह का सिह्त वर्णन करने के बाद सुदामा के दाख्रिय-नाश की कथा किंचित् विस्तार के साथ कही गई है। "राजा नृग की कथा का संदोप में उल्लेख है, फिर

रे. वही, पृ॰ २३-२४, छंद ६५६ ६८८। रे. वही, पृ॰ २५, छद ७१६-७२६ रे. वही, पृ॰ २५-२६, छद ७३२-७५८। ४. वही, पृ॰ २८, छंद ८०७-८२१

सुरामा माली श्रीर कुन्जा की वरदान देने, पुरनारियों के रीक्षने के उल्लेखों के बाद धनुष-यज्ञ का वर्णन किया गया है। इसमें धनुर्भेग का उल्लेखमात्र करके गजराज के वह का वर्णन है श्रीर फिर राजसभा में कृष्ण-यलगम के प्रवेश का सम्यक् वर्णन करके चाणूर श्रीर मुष्टिक के साथ मल्लयुद्ध तथा उनके साथ शल, तोशल श्रादि मल्लों के वध का वर्णन है। तदनन्तर फागुन वदी चौदस रविवार के श्रुमदिन उत्तरा नच्चत्र में कस के केश खींच कर यमुना तक लाकर मारने का वर्णन दिया गया है। कृष्ण का यमुना-स्नान करके माता-पिता के बन्धन खोलने के बाद धन्यवादपूर्वक नन्द श्रादि बजवासियों को हिलमिलकर विदा करने का उल्लेख-मात्र है। गर्ग-द्वारा यशोपवीत होने श्रवन्तिपुरी में गुरु के यह में राजनीति पढने श्रीर गुरु दिच्छणा के लिये यमपुर जाकर मृत बालकों के लाने का वर्णन किंचित् विस्तार से है। फिर इक्ष्र यह-गमन श्रीर कुन्जा-उद्धार का उल्लेखमात्र करके उद्धव को वज भेजने का कथन किया गया है।

उद्धव को हिर ने एकात में बुला कर कहा कि मैंने ब्रज्वासियों से कोई अतर नहीं रखा। तुम सुर-गुर के शिष्य, बुद्धि में उत्तम और यहुवशी हो तथा मेरे मत्री, भृत्य, सखा, और सेवक हो इससे कहता हूँ। मुक्ते उन्होंने जो लाड़ लड़ाया है उसे कहाँ तक कहूँ। तुम समक्त नहीं सकते। अब जाकर देखोगे। शीघ बज जाकर बजवासियों को सुख दो और गोपियों की चरणरेगु शिर पर घर कर तुम भी अभय-पद लो। गोपियों से विनती करके कहना कि मन में नित्य-प्रति मेरी सुध करें और जब तन में विरह-व्यथा बढ़े तब मुक्ते चित्त में घरें। इसके बाद पाती लिखने, नन्द-यशोदा, गायों और गोवर्धन के लिए सन्देश देने और अपने वस्त्र पहना कर अपने रथ में उद्धव को बज भेजने का वर्णन किया गया है ११ नन्द-द्वारा उद्धव के सम्यक् सत्कार, भोजन, शयन, स्नान आदि के उल्लेख के बाद गोपियों के अमरगीत का सिद्धा वर्णन है। तदनन्तर उद्धव गोपियों की भिक्त की सराहना करते हैं और उनसे चरण-रेगु मॉगते हैं। मथुरा लौट कर उद्धव गोपियों की प्रीति की प्रशासा करते हैं तथा कृष्ण बजवास का स्मरण करते हैं। विश्व कर स्मरण करते हैं। विश्व कर स्मरण करते हैं। स्वर्णन का स्मरण करते हैं। विश्व कर स्मरण करते हैं। स्वर्णन का स्मरण करते हैं। इस्ते प्रशासा करते हैं तथा कृष्ण बजवास का स्मरण करते हैं।

उसी समय बल मोहन अन्नूर को बुलाकर हस्तिनापुर भेजते हैं। वहाँ

<sup>1.</sup> वही, पृ० १६, छंद ५५५—५५३ २, वही, पृ० २०, छंद ५५२—५५६

श्रक्र, कुन्ती, युधिष्ठिर, श्रर्जुन, भीम, विदुर, गान्धारी, दुर्योधन, भीष्म, क्ण श्रादि सबसे भेट करते हैं श्रीर नृपति को समकाते हैं; परन्तु श्रन्त मे ग्रसफल होकर मधुपुरी लौट ग्राते हैं। यल, मोहन, वमुदेव, देवकी—सव यह समाचार सुन कर दुखी होते हैं। कम की पिलयाँ - ग्रस्ती ग्रीर प्राप्ती-जरासन्ध के पान जाकर पुकारती हैं। जरासन्य, कालयवन, मुचकुन्द, प्रवर्षण गिरि की पूजा, मगध-नरेश हारा आग लगाने और राम कृप्ण के द्वारका-गमन की कथा के बाद शिशुपाल के साथ युद्ध श्रीर किमगी हरगा तथा चैत्र मान पूनों को शुभ दिन श्रीर शुभ नक्तत्र में रुक्मिग्गी परिण्य का वर्णन है। स्यमतक मिण ग्रीर जाम्बवती, सत्यभामा, कालिदी, चित्रविंदा, मत्या, भद्रा, लद्मणा श्रोर नरकासुर की सोलह सहस्र स्त्रियों के साथ कृष्ण के विवाह का उल्लेख करने के बाद नारद-मोह ग्रीर उसको दूर करने के लिए विभूति प्रदर्शन का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। १ रुक्मिणी-पुत्र-जन्म, प्रसुम्न-विवाह, उपा-म्रानिरुड, वासुदेव तृप के सहार, काशी-दहन के उल्लेख करके कुक्त्रेत्र के सूर्यग्रहण के ग्रावसर पर कुन्ती, न कुल, गान्धारी, कृप, विदुर, सहदेव, दुयोंधन तथा श्रानेक ऋषियों के सम्मिलन का वर्णन किया गया है। वजवासियों में यशोदा ग्रीर राधा का विशेष रूप से उल्लेख है। कृष्ण रुक्मिणी से राधा के प्रेम का किंचित् विस्तार से वर्णन करते हैं श्रीर बताते हैं कि इन्हीं की कृपा से हमने वज की समस्त लीला की। र युधिष्ठिर के राजस्य यज ग्रौर शिशुपाल-वध की कथा का भी विस्तार से वर्णन किया गया है। ३ दुर्योधन-भ्रम का उल्लेख करके द्रीपदी-चीरहरण का वर्णन है, तदनन्तर पाडव वनवास स्त्रीर दुर्वासा-शाप का सकेत् करके पाडवों की श्रोर से कृष्ण के दूतत्व का वर्णन किया गया है। महाभारत युद्ध का भी सत्तेप में, किन्तु व्यवस्थित वर्णन किया गया है, जिसमे भीष्म-प्रतिज्ञा ग्रौर शर-शैया-शयन का विशेष रूप से उल्लेख है। शाल्व-वध की कथा भी किंचित् विस्तार के साथ कही गई है। तदनन्तर जरासन्ध, दन्तवक न्त्रीर विदुरथ के सहार का उल्लेख है। देवकी के मृतपुत्रों के लाने का उल्लेख करके मिथिला-गमन श्रीर जनकराज तथा श्रुतिदेव के सत्कार को स्वीकार करने का वर्णन किया गया है। सुभद्रा-हरण और उनके विवाह का सित्त वर्णन करने के बाद सुदामा के दाखिय-नाश की कथा किंचित् विस्तार के साथ कही गई है। है राजा नृग की कथा का संचेप में उल्लेख है, फिर

र. वही, पृ॰ २३-२४, छुद ६५६ ६८८ । र. वही, पृ॰ २५, छुद ७१६-७२६ र. वही, पृ॰ २५-२६, छुद ७३२-७५८ । ४. वही, पृ॰ २८, छुद ८०७-८२१

बलंराम की वज, कुरुत्तेत्र, श्रयीध्या, मिथिला, प्रयाग, नैमिषारएय की यात्राश्रों, द्विंज के वध तथा उसके प्रायश्चित्त के लिए तीर्थ-स्नान करने श्रीर विप्रों को दान देने तथा मिथिला में दुर्यीधन के साथ गदा-युद्ध का सत्तेष में में वर्णन है। युधिष्ठिर के श्रश्वमेध के उल्लेख के बाद हस-धर्म, ऐलगीत, भित्तु गीत श्रीर साख्य-तत्त्व का उल्लेख है। इसके उपरान्त द्वारका के तपस्वी विप्र की कथा है जिसके मृत-पुत्रों को लाने की श्रर्जन ने प्रतिज्ञा की श्रीर श्रस्तल रहे। यह कथा किंचित् विस्तार के साथ कही गई है।

इसके बाद फिर कहा गया है कि एक बार रुक्मिग्णी से कृष्ण ने कहा कि राधा के बिना मुक्ते पल कल्प के समान बीतता है। इस प्रकार कृष्ण को वज का स्नेहपूर्ण स्मरण हो त्र्याया । र तदनन्तर कवि कहता है कि वल-मोहन उद्भव को सङ्ग लेकर ब्रज ब्राए ब्रौर गोपियों को चरण रज में रस-भीने गुल्फ में वास दिया। ३ इस प्रकार पुनः विज की लीला प्रारम्भ हो जाती है, जिसमें बाल-केलि का तो उल्लेखमात्र है, कृष्ण के 'तक्णरूप' धरकर गोपियों के चित्त हरने का विस्तृत वर्णन है। दानलीला के वर्णने में कृष्ण गोपियों को अपने अवतार का रहस्य सममाते हैं। दानलीला के बाद राधा की रसकेलि का वर्णन है श्रीर बीच-बीचें में यशोदा द्वारा सवेरे जगाने श्रीर दोपहर में भोजन कराने के भी उल्लेख हैं। राधा के मान का वर्णन भी विस्तार से किया गया है। इसी के अन्तर्गत राधा के रूप-वर्णन में, 'दृष्टकूट सूचनिका' भी दी गई है। ७ इसके बाद राधाकृष्णु-मिलन स्रौर सुरित के वर्णन में भी कूट छन्द हैं। पराधाक्रष्ण-विहार के अतर्गत बताया -गया है कि 'स्रादि-सनातन, श्रनुपम, श्रविगत, श्रल्पश्रहार, श्रोंकार, श्रादि-देव, ऋसुरहन, निर्गुण, सगुण, ऋपार, पूर्णकाम, पूर्णब्रह्म पुरुषोत्तम ही सघन निकुज में क्रीड़ा करते हैं। '६ इसी प्रसग में कवि अपने विषय में कथन करता है; 'गुरुप्रसाद से यह दर्शन सरसठ वर्ष प्रवीन में होता है। बहुत दिन शिव विधान तप किया तो भी पार नहीं पाया। 19 भोपियों की उत्पत्ति का रहस्य भी यहीं बताया गया है तथा निकुज-लीला के प्रसंग में ललिता द्वारा विभिन्न

वही पृ० २६, छद ८४७-८६०।
 वही पृ० ३०, छद ८६८।
 वही, पृ० ३०-३१, छद ८७४-६००
 वही पृ० ३१-३३ छद ६११-६७५।
 वही, पृ० ३२-३३, छद ६३६-६६६
 वही, पृ० ३४, छंद६८६ ६६०।
 वही, पृ० ३४, छन्द १००२

रागों के गाए जाने का कथन है। राधाकृष्ण की श्रुगार-क्रीड़ा के सम्बन्ध में 'जालरक्ष' में से सहचिरयों के देखने तथा प्रातःकाल लिलता द्वारा श्याम को कपूर मिला हुन्ना न्नौटा दूध पिलाने का उल्लेख है। प्रथम वसत पत्रमी के दिन यशोदा माता के वधाई वांटने न्नौर श्याम-सुन्दर को उन्नटन लगाकर नहलाने का उल्लेख करने के बाद होली खेलने का वर्णन है। इस होली में यशोदा भी श्याम के केसर, चोवा न्नौर न्नरगजा लगाती, गोपियों पर छिड़कर्ता तथा विविध मोति से न्नारती करती है। होली खेलने का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है जिसमे कृष्ण पत्त की 'परिवा', से लेकर 'पून्यो' तक का वर्णन है। यशोदा द्वारा कृष्ण को 'डोल मुलाने' न्नौर गोपियों को 'फगुवा' देने का भो उल्लेख किया गया है।

इतनी कथा के बाद वृन्दावन-धाम की कीड़ा के विषय में बताया गया है कि 'ब्रजमोहन का चरित सामवेद, ऋग्वेद श्रीर यजुर्वेद में कहा गया, व्यास ने पुराग में वर्णन किया जिसका तत्र ज्योतिषियों ने जाना, हरि ने नारद श्रीर सनकादिक से कहा, न्यासदेव, शुकदेव महामुनि ने नृप से कहा; नारद ने नारायण चतुरानन से कह कर भेद बताया, उसमे सुनकर व्यास ने भाग-वत में कहा त्रीर नृप को शुकदेव ने जताया, शेष ने साख्यायन से कहा' इत्यादि। कथा के इतिहास के बाद पुनः राधा कृष्ण की विहार लीला का सूत्र पकड लिया जाता है। कृष्ण को मथुरा की सुध न्नाती है, पर राधा उन्हें नहीं जाने देती; तदनन्तर समर्पण के 'वदन-ग्रनल' से ग्रानि उत्पन्न होने त्र्यौर सकल ब्रह्माग्ड के होली की भॉति जलने का उल्लेख करके कि बताता है कि 'सर्कल तत्त्व ब्रह्माड-देव है श्रीर माया काल है। प्रकृति-पुरुष श्रीपति नारायण के ऋश सब गोपाल हैं। १६ पुनः कवि ऋपने विषय में कथन करता है जिसमें 'श्रीवल्लभ', 'एक लच्च पद' श्रौर 'सूरसारावली' का उल्लेख - है। अत में श्रीनाथ जी का वरदान है कि तेरा कृत मेरा यश जो गाएगा; वह सदा मेरे साथ रहेगा। इस प्रकार हरि होली खेलते हैं, जो वेद-विदित है। जो सूरसारावली को उत्तर-दिच्चिण काल में नियम से हृदय में धारण करें, वे मनोवाछित फल पाए श्रौर उनका भव-जजाल मिट जाए। जो परम

<sup>ै.</sup> वही, पृ० ३५, छद १०२०-१०२१। २. वही, पृ० ३५, छद १०३१-१०३२

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पृ०ं ३५, छुद १०३८ । ४. वही, पृ० ३६ ३७,छुद १०३६-१०८७ ५. वही, पृ**०** ३७, छुंद १०६०-१०६५ । ६. वही, पृ० ३८, छुद १०००-११०१

चित्त लंगाकर सीखता, सुनता, पढ़ता श्रीर मन में रखता है, उसके साथ में श्रानन्द जन्म छोड़ कर निशि-दिन रहता हूँ। जो सरस समतसर लीला गाए श्रीर युगल-चरण चित्त में लाए, सूर, वे गर्म-वास-बदीखाने में फिर नहीं श्राएगे। '१० -

## स्रसागर से विभिन्नता

गत प्रकरणों में सूरसागर के वर्ण्य-विषय से सारावली की कथावस्तु के इस विस्तृत विश्लेषण के त्राधार पर सूरसागर से तुलना करते हुए यह निःसकोच कहा जा सकता है कि सारावली सूरसागर के पदों का सूचीपन नहीं है। यह एक स्वतन्त्र रचना है, जिसके वर्ण्य-विषय में सूरसागर की घस्तु से साम्य होते हुए भी, उसे सूरसागर का सच्चेप मी नहीं कह सकते। नीचे दोनों रचनात्रों की कुछ प्रधान विभिन्नतात्रों की श्रोर सकेत किया जाता है:—

१. सारावली की कथावस्तु एक विशिष्ट प्रस्तावना से आरम्भ होती है, जिसमें प्रकृति-पुरुषस्प पुरुषोत्तम परब्रहा के सृष्टि-विस्तार के वहाने होली खेलने का उल्लेख किया गया है। होली खेलने और फगुवा देने की कल्पना श्रम्त तक बार वार दुहराई जाता है। अतः सारावली वास्तव में पूर्णब्रह्म के होली खेलने का वर्णन करती है। स्रसागर में भी यत्र तत्र-मागवत के अनुसार सृष्टि रचना की कथा देने का यत्न किया गया है, यद्यपि कदाचित् इस विषय में किव की अप्रचि होने के कारण उसका प्रयत्न असफल ही कहा जाएगा। परन्तु स्रसागर के किव ने न तो प्रन्थ के आरम्भ में इस प्रकार की प्रस्तावना दी और न प्रन्थ में किसी दूसरे स्थान पर ही—होली और फाग के वर्णन में भी—सृष्टि-रचना के लिए होली की कल्पना की है। अतः सारावली के वर्णन-विषय की रूप-कल्पना ही विलच्ण और स्रसागर से मिन्न है।

२. सारावली के कांव ने उसकी वस्तु को दो पृथक् भागों में बाँटा है, यद्यपि इस विभाजन का स्पष्ट सकेत नहीं किया गया। पहले भाग में भागवत के अनुसार सृष्टि-रचना और उसके विस्तार के कम में भगवान के अव तारों की कथा है और दूसरे भाग में कृष्ण की उन लीलाओं का वर्णन किया गया है जो सूरसागर में तो वर्णित हैं, पर भागवत में नहीं। सूरसागर में कथावस्तु का इस प्रकार का विभाजन नहीं किया गया।

१. वही, पृ॰ ३८ छद ११०४—११०७

- ३. ग्रवतारों की कथा दोनों रचनान्नों में साधारणतया भागवत का ग्रामुसरण करती है; परन्तु सारावली ने राम ग्रोर कृष्ण की कथा को छोड़ कर शेष कथान्नों के लिए विशेषरूप से भागवत के द्वितीय स्कध के सप्तम ग्रथ्याय का ग्रवलम्ब लिया है, स्रसागर का नहीं। कदाचित् स्रसागर में विखरी हुई ग्रस्पष्ट रूप से वर्णित कथान्नों की ग्रपेचा समस्त ग्रवतारों के एक स्थान पर दिए हुए विवरण का ग्रामुगरण ग्रधिक सुविधाजनक था। पर इसका फल यह हुन्ना है कि उन ग्रवतारों का भी उल्लेख सारावली में पहले ग्रामया है, जिनका वर्णन स्रसागर के ग्यारहवे ग्रीर वारहवे स्कंधों में हुन्ना है तथा विभु, विष्वक्सेन, धर्म-सेतु, शेष, सुधर्म, योगीश्वर, वृहद्रानु ग्रादि ग्रवतारों का उल्लेख न्ना गया है, जिनका स्रसागर में नाम भी नहीं लिया गया। साथ ही, मूल रचना की ग्रपेचा इसी का सार कही जानेवाली रचना से इन कथान्नों को ग्रधिक सरलता से समक्ता जा सकता है।
- ४. सारावली में रामावतार की कथा का जैसा सागोपाग, व्यवस्थित/
  श्रीर सपूर्ण वर्णन मिलता है, वैसा स्र्रसागर में नहीं । स्रसागर के किन
  ने तो केवल रामावतार की कथा से सम्बन्धित प्रधानतया भावपूर्ण श्रीर
  मार्मिक स्थलों पर स्फुट पद-रचना की है, जिन्हें कथा का कम देकर पूर्ण
  कथा की एक श्रधूरी रूपरेखा किनता से बनाई जा सकती है। साथ ही
  जिन स्थलों पर स्रसागर के किन ने विशेष ध्यान दिया है यह श्रावश्यक
  नहीं है कि सारावली में उन पर तिनक भी बल दिया गया हो। सारावली में
  रामावतार की कथा को कुष्णावतार के समकत्त एक निश्चित रूप देने का
  उपकृम किया गया है, जो सूरसागर ही नहीं भागवत के नवम स्कंध की रामकथा की श्रपेता भी श्रिधक विस्तृत है।
  - 4. दोनों रचनात्रों में कृष्णावतार की कथा के सम्बन्ध में ग्रानेक ग्रातर हैं। सारावली में कस की समस्या को ग्रारम्भ से ग्रान्त तक जितनी प्रधानता दी गई है, उतनी स्रसागर में नही। स्रसागर में कस के द्वारा मेजे हुए राच्सों के उत्पात कृष्ण की सुख-कीड़ाग्रों में प्रायः ग्राकिस्मिक विघों के रूप में वर्णित हैं, जब कि सारावली में कृष्ण की उद्धार ग्रारे सहार-लीला को महत्त्व देने के लिए कस के व्यक्तित्व को भी ग्राधिक प्रकाश में लाया गया है।
  - ६. सूरसागर के ढाढ़ी-प्रसङ्ग के सम्बन्ध में कहा जा चुका है कि उसमें सूरदास की अपने उपास्य के प्रति व्यक्तिगत भक्ति-भावना विशेष रूप से प्रकट हुई है। परन्तु सूरसागर के ढाढ़ी की कृष्ण-दर्शन-याचना का सरा-

वली में उल्लेख भी नहीं है तथा इसी प्रसङ्घ में उपनन्द, धरानन्द, ध्रुवनन्द, सुरसुरानन्द, श्रुवे धर्माकर्मानन्द के ढाढी को श्रीर वजरानी के ढाढिन को दान देने की बात स्रसारावली की मीलिक उद्भावना है। स्रसागर में उपनन्द का तो श्रन्य प्रसङ्घों में उल्लेख भी है, श्रन्य नन्दों का तो कहीं नाम भी नहीं मिलता।

- ७. सारावली में नद को जो गौरव प्रदान किया गया है, वह सूरसागर में वर्णित उनके प्रामीण गौरव से भिन्न है। सारावली के नन्द अपने पुत्र के लिए नाना विधि रलों के बहुमूल्य खिलौने लेने मथुरा जाते हैं। इसी बीच वज में पूतना आजाती है। पूतना के उत्पात का समाचार पाकर नन्द तुरन्त लौट आते हैं और विप्र को बुलाकर वेद-ध्विन, आरती, मगलगान आदि के द्वारा अनिष्ट प्रभाव दूर किया जाता है। एक दिन कृष्ण के करवट लेने पर भी ये ही उपचार होते हैं। सूरसागर में इन्द्र-पूजा और तदनतर गोवर्धन-पूजा के विस्तृत विवरणों में भी इस शास्त्रीय पूजीपचार और नन्द की सेवा में विप्रों के पौरोहित्य की योजना नहीं है।
- द्रासागर का कि आयासहीन प्रसग प्राप्त जैसे वध का उल्लेख करके सूरसागर का किव वजनारियों और यशोदा की भावनाओं के चित्रण में लीन हो जाता है, परन्तु इसके विपरीत सारावली ग्वाल-वालों के द्वारा पूतना के काष्ठ-तन को फूकने का उल्लेख करके अपनी आधारमूत होली की कल्पना में लगे हाथ लोक-प्रचलित होली-सबधी प्रवाद की ओर भी सकेत कर देती है।
- ६. सूरसागर में बलराम के जन्म का स्पष्ट उल्लेख तक नहीं श्रीया, परतु सारावली में उनके जन्म, जन्मतिथि, शेषावतारी होकर वर्ष दिवस पहले ही महावपु धारण करके प्रकट होने श्रादि के विवरण दिए गए हैं।
- १०. कृष्ण-बलराम के नामकरण सस्कार के विवरणों में पुनः सारा-वली का किन नन्द के नागर गौरव का चित्रण करता है। साथ ही यह भी बताता है कि गर्ग मुनि को वसुदेव ने ही इस कार्य के लिए नन्द-धाम भेजा था। सूरसागर के नामकरण का प्रसग इससे भिन्न-रूप है।
- ११. कृष्ण के चन्द्रमा के लिए हठ करने का प्रसग स्रसागर में वड़ी स्वभाविकता और सरसता से परिपूर्ण मिलता है, पर उसमें सारावली में उल्लिखित 'बूढ़े बाबू' के कृष्ण दर्शन के लिये श्राने और लाल मिण देकर उन्हें मना लेने का कोई उल्लेख नहीं है।

१२, सारावली में माखनचोरी, कालियदमन, रास, गोवर्धनधारण

द्यादि लीलात्रों का सूरसागर की उक्त लीलान्नों की त्रापेन्ता सानुपातिक दिष्ट से त्रात्यंत सन्तेप तो है ही, साथ ही उनके कम में भी विभिन्नता है।

- १३. स्रसागर में बन की लीलाशों का विस्तार श्रोर मधुरादि इतर लीलाश्रों का श्रत्यत सत्तेष हैं, परतु सारावली में केवल कम-वध का ही स्र-सागर की श्रपेत्ता कहीं श्रधिक विस्तार है। सारावली में कस-वध की तिथि, वार, नत्तत्र श्रादि के विवरण दिए गए हैं तथा कंग के केश पकड़ कर यमुना तक वमीटने का वर्णन किया गया है। इस संबंध में नारद का बज जाकर मधुर वीन यजाने का टल्लेख भी सारावली की श्रपनी कल्पना है।
- १४. स्रसागर में कृष्ण के मथुरा-गमन श्रीर तजन्य वजवासियों की वियोग न्यथा के नाना विधि मार्मिक चित्र मिलते हैं, परतु सारावली का कवि वजवासियों के भावलोक की श्रीर कॉकता तक नहीं।
- १५. इसी प्रकार सारावली के नन्द श्रादि गोप कृष्ण से विदा होकर मथुरा से चुपचाप चले श्राते हैं। कष्ण भी उन्हें हिलमिल कर प्रसन्नतापूर्वक विदा करते हैं। सारावली के किव की हृदयहीनता सूरसागर के पाठक सहज ही देख सकते हैं।
- १६. स्रसागर के केवल एक छोटे से पद में कृष्ण के विद्याध्ययन ऋौर गुरु-दिल्ला देने का प्रसग-पूर्त्यर्थ उल्लेख मात्र किया गया है, परत सारावली में उनके राजनीति पढने, गुरु सेवा करने तथा गुरु दिल्ला है। यमपुर जाकर गुरु के मृत पुत्रों को लाने के विस्तृत उल्लेख हैं।
- १७. सूरसागर में श्रीकृष्ण के श्रक्र्-गृह-गमन का उल्लेख भ्रमरगीत के वाद श्राया है, परन्तु सारावली में उसके पहले ही।
- १८. स्रसागर के कृष्ण ने भी सारावली की भाँति उद्धव को इसी उद्देश्य से बन भेजा था कि वे वहाँ जाकर गोपियों की प्रेम-भक्ति का महत्त्व सममें, किन्तु उन्होंने यह उद्देश्य उद्धव को बताया नहीं। सारावली ने स्रसागर के इस प्रसग के गूढ व्यग्य को न सममें की कृष्ण द्वारा उनके उद्देश्य का स्पष्टीकरण करा दिया। वस्तुतः उद्धव को बज मेजने, उनके बज पहुँचने, नन्द के यहाँ उनके ब्रादर-सत्कार, भोजन-शयन ब्रौर गोपी-उद्धव सवाद-अमरगीत का सपूर्ण प्रकरण सारावली में स्रसागर से भिन्न रूप में ग्रहण किया गया है। दोनों रचनात्रों का यह ब्रातर ब्रानेक दृष्टियों से ब्रात्यन्त महत्त्वपूर्ण है।
  - १६. दशम स्कध उत्तरार्ध की कथा, हम पीछे, देख चुके हैं, सूरसागर

में ग्रत्यन्त गौण श्रौर कथा-पूर्त्यर्थ रूप में वर्णित है। इसीलिए उसमें प्रेम-भक्ति-प्रकाशन के श्रवसरों को छोडकर शिथिलता, ग्रस्पष्टता ग्रौर ग्ररोचकता है। परन्तु सारावली में यह कथा-खर्गड ग्रपेद्माकृत श्रिधिक सुगठित ग्रौर कम-व्यवस्थित है। सारावली का किन उसके प्रति तनिक भी उदासीनता दिखाता नहीं जान पडता, विलक वज-लीला के ग्रानेक सरस प्रसंगों से ग्रिधिक तन्मयता के साथ उसका वर्णन करता है।

२०. उद्धव के साथ बल-मोहन का मथुरा से व्रज लौटना ग्रौर गोपियों को चरण रज में रस-भीने गुल्फ में वास देना बर्णित करके सारावली ने ग्रपनी श्रद्धत एव स्वतत्र-उद्धावना प्रदर्शित की है। स्रसागर में गोपी-कृष्ण श्रौर राधा-कृष्ण के प्रेम-प्रसग कृष्ण-कथा के सर्वाधिक विस्तृत एव महत्त्वपूर्ण श्रश हैं, किन्तु सारावली में उन्हें पृथक् करके प्रधान कृष्ण-कथा के प्रासगिक श्रश के रूप में उपस्थित किया गया है।

२१. कृष्ण के प्रति गोपियों की माधुर्य भक्ति के विकास में दानलीला का एक विशिष्ट स्थान है। इस लीला में स्रसागर की अनन्य भाव युक्त गोपिया कृष्ण के ब्रह्मत्व और गौरव का स्पष्ट प्रत्याख्यान करती हुई दिखाई गई हैं। इसके विपरीत सारावली की दानलीला में कृष्ण के ब्रह्मत्व का प्रयत-पूर्वक प्रतिपादन किया गया है।

२२. राधा-कृष्ण की रसकेलि के बीच बीच राधा श्रौर गोपियों के प्रेम-विषयक विवाद उपालभ के स्थान पर सारावली में यशोदा द्वारा कृष्ण की भोजन श्रादि की परिचर्या के वर्णन दिए गए हैं जो स्रसागर से भिन्न एव माधुर्य भक्ति श्रौर श्राङ्गारिक वातावरण में सर्वथा श्रसगत हैं।

२३. राधा कृष्ण के सुरित वर्णन में सारावली में स्रसागर के प्रामीण वातावरण के स्थान पर रम-केलि-विलासी राधा-कृष्ण की लिता द्वारा परि-चर्या, विभिन्न रागों का गायन, कपूर मिला कर गर्म दूध पिलाना, जालर घ से सिलयों का देखना आदि वर्णन करके एक सपन्न गौरवशाली नागरिक वाता-वरण की रचना की गई हैं। साथ ही, कृष्ण के ब्रह्मत्वपरक विशेषण एव तर्संबधी व्याख्याए भी सारावली की आपनी विशेषताए हैं।

२४. फाग ऋौर होली का वर्णन सारावली में स्रसागर से मिन्न है। इस सवध में यशोदा का योग विशेष रूप से हष्टव्य है।

२५. वृन्दावन धाम की कीडा का वेद से लेकर भागवत तक का इति-हास देकर सारावली के किव ने वेद-शास्त्र के प्रति ग्रपनी निष्टा घोषित की है। सूरसागर में इस प्रकार का वर्णन ग्रीर विचार कहीं नहीं मिलता। २६. सारावली में राधा के कृष्ण को मथुरा जाने से रोकने छोर सक-र्पण के मुख की छांग्र से सकल ब्रह्माड के होली की तरह जलने का वर्णन है। पर इन वातों का स्रमागर में संकेत भी नहीं है।

सूरसागर त्रौर सारावली की कथावस्तु के उपर्युक्त त्रातर केवल सारावली में वर्णित कथा के श्राधार पर दिए गए हैं। सूरसागर मे वर्णित जिन विपयों को सारावली के कवि ने छोड़ दिया, उनकी गणना करना सम्भव नहीं। (इन समस्त ग्रंतरों पर समष्टि रूप से विचार करने पर ग्रानिवार्यतः यह निष्कर्ष निकलता है कि सारावली के कवि का दृष्टिकोण सुरसागर के कवि से भित्र है ।) इस कथन को तनिक स्पष्ट करने की आवश्यकता है। इसमें सन्देह नहीं कि स्रदास श्रीवलभाचार्य के सप्रदाय में थे। श्रतः उनकी रचनाश्रों में साप्रदा-यिक सिद्धान्तों की व्यावहारिक व्यास्या मिलनी चाहिए। स्रमागर में भी जैसा कि त्रागामी त्रध्यायों में विवेचन किया गया है, सैद्धान्तिक वातो का प्रचुर मात्रा में विशादीकरण मिलता है। परन्तु सू सागर के कवि का जो व्यक्तिगत दृष्टिकोण है, वह सारावली से भिन्न है। सारावली में प्रत्यन्त रूप में सैडान्तिक व्याख्या के साथ वटनात्रों का शास्त्रीय प्रमाणों से, सिद्धान्तों की पुष्टि के श्रनुक्ल विशदीकरण किया गया है। इसके श्रतिरिक्त राम श्रीर कृष्ण के प्रति दोनों के दिष्टिकोण में महान् अतर है, कृष्ण के व्यक्तित्व के जिन गुणों ने प्रति स्रसागर में उपेक्ता प्रदर्शित की गई है, उन्हीं को सारावली में महत्त्व दिया गया है,)तथा उन गुर्गों के उचित मूल्यांकन में सारावली का कवि श्रसफल-सा दिखाई देता है जिनको सूरसागर में सर्वाधिक महत्त्व दिया गया है। सन्तेप में, जहाँ स्रसागर में नन्दनन्दन, गोपाल, गोपी-बह्मभ, राधा वल्लभ कृष्ण का गुण्गान है, वहाँ सारावली में श्रसुर-सहारक, भक्त-उद्धा-रक, महाराज द्वारकाधीश श्रीकृष्ण चन्द्र के यश-विस्तार की कथा है। ब्रान्य चरित्रों पर भी इस विभिन्न दृष्टिकोण का श्रानिवार्य प्रभाव पड़ा है। विप्र, वेद, शास्त्र त्रादि के विषय में सारावली के किव का दृष्टिकीण सूरसागर से सर्वथा भिन्न है।

त्रत में यह नि सकोच कहा जा सकता है कि स्रसागर सारावली श्रपना नाम सार्थक करने के लिए स्रसागर का बिहरग श्रनुसरण करने की श्रवश्य चेण्टा करती है, पर वास्तव में है वह स्वतन्त्र रचना। उसके कृवि की दृष्टि कथावस्तु के लिए भागवत तथा प्रेरणा के लिए भागवत के साथ श्रन्य प्राणों को श्रोर श्रिधिक है, स्रसागर की श्रोर कम। स्रसागर की उन लीलाश्रों के लिए जिन्हें भागवत से नहीं लिया गया, सारावली के किव ने

सूरसागर का अनुसरण अवश्य किया, पर उनके मर्यादामूलक स्पन्टीकरण के लिए उसने कोई कसर नहीं उठा रखी। उसकी, 'होली' की कल्पना इसी स्पन्टीकरण का सबसे प्रमुख प्रयत्न है। सारावली का किव सारावली के साथ सूरसागर को भी शास्त्रानुमोदित सिद्ध करने में प्रयत्नशील जान पड़ता है।

उपर्युक्त विवेचन में यह प्रश्न श्रीर उसका उत्तर भी निहित है कि क्या स्रसागर सारावली श्रीर स्रसागर एक ही कि कि रचनाए हो सकती हैं ? स्रसागर के कि का जीवन-वृत्त पीछे दिया जा चुका है। श्रागामी श्रध्यायों में स्रसागर में व्यक्त कि का सपूर्ण व्यक्तित्व स्पष्ट करने का यत्न किया गया है। स्रसागर के रचिता स्रदास श्रपने विषय में इतने मुखर श्रीर श्रात्म-विश्वापक कहीं नहीं हुए जितना स्रसागर सारावली का कि दिखाई देता है। वह बहुत दिनों तक श्रपने 'शिवविधान-तप' करके श्रमकत होने, तथा कर्म-योग, ज्ञान श्रीर उपासना के भ्रम में भटकने का ही उल्लेख नहीं करता, वरन् यह भी कहता है कि उसे 'सरसठ वर्ष प्रवीन' में गुरु के प्रसाद से परश्च की उस लीला का दर्शन हुश्रा जो वे राधा-कृष्ण के रूप में वृन्दावन के निकुजों में करते हैं। यही नहीं, वह 'एकलच्च' पदो की रचना की भी घोषणा कर देता है तथा 'श्रोनाथ के वरदान' के रूप में वह स्वरचित सारावली का माहात्म्य बताकर उसे मुक्ति का सरल उपाय घोषित करता है।

भाषा-शैली की विभिन्नता

स्रिसीगर सारावली का भाषा यद्यपि साधारणतया वर्ज भाषा है तथापि उसके रूप में स्रसागर की भाषा से पर्याप्त भिन्नता है। सारावली के रचियता ने चतुरता के साथ स्रसागर की भाषा-शैली के अनुकरण का प्रयत्न किया है और अनेक स्थलों पर उसने स्रसागर के पदों का प्रक्यों को ज्यों का त्यों उद्भुत करने की चेष्टा की है। परन्तु फिर भी सारावली की भाषा-शैली की भिन्नता छिप नहीं सकी। उदाहरण के लिए हम नीचे कुछ प्रयोगों को लेते हैं। उदरणों में वेकटेश्वर प्रेस के सस्करण का निर्देश है।

१. सूरसागर में कर्ता के साथ 'ने' परसर्ग का प्रयोग नहीं मिलता।
गत पृष्ठ ८१ – ८३ पर जो उद्धरण दिए गए हैं उनमें 'ने' का प्रयोग कहीं
नहीं हुन्ना, यद्यपि उनमे श्रिषकाश कर्त्ता कारक की सज्ञाए सकर्मक किया के
भूतकाल के रूपों के साथ आई हैं। निम्न उदाहरणों में भी 'ने' का
प्रयोग नहीं हैं:—

हनुमान अगद के आगे लक कथा सब भाषी। ( पृ० ५५, पद १०० )

राधा कहा। त्राजु इन जानी। (पृ० २७०, पद ४)
पिया पिय लीन्हीं अकम लाइ। (पृ० ३१२)
नैना मानपमान सहो। (पृ० ३२६)
हिष श्याम त्रिय बाँह गही। (पृ० ३८८)
जब ही श्याम कही यह बानी। (पृ० ४६६, पद ६)
ए ऊधो किहयो माधो सीं मदन मारि कीन्हीं हम लुजैं।
(पृ० ४८३, पद २१)

एक दिवस हरि ग्रपने हाथन करनफूल पहिराए। (पृ० ५१६, पद ५६)

इमके विपरीत सारावली में श्रानेक स्थलों पर 'ने' का प्रयोग मिलता है। यथा:—

एक दुष्ट ने बहुत कियो तप सो रीभे त्रिपुरार । (छंद ७०७)
तव शिव ने उन कन्या दीन्हीं वाढ़ो कोध ग्रापर ॥ (छंद ७०७)
लाख भवन बैठार दुष्ट ने भोजन में विष दीन्हों । (छंद ७७७)
विनती करी बहुत विश्रन ने राम विश्र तुम माखे । (छंद ८३५)
जब यशुमित ने ऊखल बॉधे हम ही दीन्हे छोर । (छंद ८६०)
सो हिर ने स्वीकार कियो सब निरख परम सुख पाई । (छंद ४०३४)

वस्तुतः व्रज्ञभाषा के प्राचीन काव्य में 'ने' का प्रयोग प्रायः नहीं मिलता। त्रि अनुमान्तः इसका प्रयोग कालातर में विकित हुआ। सारावली में अनेक स्थलों पर कर्त्ता सकर्मक किया के मूतकाल के रूप के साथ 'ने' के बिना भी आया है। परन्तु विकल्प से भी 'ने' का प्रचुर प्रयोग सारावली के सूरदास-कृत होने में सदेह पैदा करता है, क्योंकि सूरसागर जैसी वृहद् रचना में उन्होंने 'ने' परसर्ग के बिना ही कर्त्ता के प्रयोग किए हैं।

२. अन्य कारकों के परसगों के प्रयोग में भी सारावली श्रीर स्रसागर में भिन्नता है। सारावली में भाषा के परवर्ती विकास के अनुकूल परसगों का प्रयोग स्रसागर की श्रपेचा कहीं अधिक हुआ है। कर्म-सप्रदान के को का प्रयोग देखिए:—

्देत दान नृप राज द्विजन को सुरभी हेम अपार। (छंद १६३) रविनन्दन जब मिले राम को अरु भेटे हनुमान। (छन्द २७४)

१. व्रजभाषा न्याकरण—डा० धीरेन्द्र वर्मा, ए० १२४ फा०—१३

(, कर्मवाद थापन को प्रकटे पृश्नि गर्भ अवतार ।, (छद ३२१) चले भवन को दै अशीश दोड निर्भय कीरति गावै । (छद ४१२) ्र • याकुल भई बॅधत नहिं मोहन दया श्याम को आई। (छद ४५१) धनुष यज्ञ कीन्हीं नृप जूने सब को वेग बुलाए। (छन्द ४६४) ं. गए नगर देखन को मोहन बलदाऊ ले साथ। (छन्द ४६६) कालिंदी को निकट बुलायो जलक्रीड़ा के काज। (छन्द ⊏२६) लेहु मनाय प्राण प्यारी को प्रकट्यो कुज समाज। (छद ६७०) यशुमति माय लाल अपने को शुभ दिन डोल मुलायो। फगुवा दियो सकल गोपिन को भयो सबन मन भायो॥ (छद १०८६)

उक्त उदाहरण साधारण रूप से दृष्टि डाल कर दिए गए हैं, क्योंकि सारावली में 'को' के प्रयोगों को दृदने की आवश्यकता नहीं। इस सबन्ध में सबसे पहली बात तो यह है कि वजभाषा में साधारणतया 'को' के स्थान पर 'कों' या 'को' का प्रयोग अधिक होता है। परत सारावली में 'को' का ही प्रयोग है, उपर्युक्त अन्य रूपों का प्रयोग शायद भूल से ही कहीं हुआ हो तो हुआ हो। दूसरे, जैसा कि उक्त उद्धरणों से प्रकट है 'को' का वजभाषा की दृष्टि से अनावश्यक प्रयोग भी हुआ है। तीमरे, कर्म सपदान में अपेचाकृत अधिक प्रचलित 'हिं' और 'सों' परसगों का प्रयोग सारावली में 'को' के प्रयोग से कम है। चीये, आधुनिक बोली की वजभाषा में प्रचलित 'कूँ' परसर्ग का भी प्रयोग सारावली में भिलता है जो सूरसागर में कहीं प्रयुक्त नहीं हुआ। यथा:—

मार्के लाड़ लडायो उन जो कहें लगि करें बडाई। (छद ५४७) जाकी नित्य प्रशासा तुम करि हम सबहिन कुं सुनायो। (छन्द ७१६)

३. परन्तु खड़ीबोली के कर्म-सप्रदान परसर्गे 'से' का प्रयोग करके तो सारावली ने अपनी प्राचीनता का स्वय ही असदिग्ध रूप में खरडन कर दिया। यथा:—

उन से कहुयो सुष्टि नाना विधि रचना करो वनाय। (छन्द ६४) ताकी कथा कहीं कह तुमसे मो पै कहिय ना जाय। (छद ७२५)

४. सारावली में अधिकरण के परसर्ग 'में' का प्रयोग ही सब से अधिक है, 'मैं', 'मेंह', 'मांक', 'माहिँ' आदि का अत्यत न्यून। सारावली में 'पै' के उदाहरण तो हैं, पर साथ ही 'पर' के प्रयोग भी मिलते हैं। यथा:—

श्रपने श्रपने स्थानन पर त्व फगुवा दियो चुकाय। (छद ३५) भृपर जाय राज तुम करि हो सुष्टि विस्तार यह कीन्हीं। (छद ३७)

```
स्वायभुव मनु श्रुक शतरूपा तुरत भूमि पर ग्राए। (छद ३८)
जब सुष्टिन पर किरपा कीन्ही ज्ञान कला विस्तार। (छंद ६३)
इतनी कहत गरुड़ पर चढि कै तुरतिह मधुबन ग्राए। (छद ७८)
```

५. वज की वोली में भविष्य निश्चयार्थ के रूपों में 'गो','गे','गी', प्रादि लगते हैं, परन्तु साहित्यिक वजभाषा में अधिकतर 'हो', 'हें', 'हें', 'हा', प्रयुक्त होते हैं। जब कभी 'गे' लगाया जाता है, तो उसके पूर्व 'हिं' का आगम हो जाता है। यथा:—

जाति पाँति के लोग हँसहिँगे प्रगट जानि हैं श्याम भतारी। (स्रसागर पृष्ठ २४६,पद ३७)

जब चैहें तब माँगि लेहिंगे हमहिं तुम्हें भइ प्रीति । (सूरसागर पृष्ठ २५१, पद ८९)

नैन सलोने श्याम हरि कव आवहिंगे।

(स्रसागर पृष्ठ ४६१, पद ६८)

् परन्तु सारावली के निम्न प्रयोगों के उदाहरणों का सूरसागर में मिलना कठिन है:—

सार्वभौम त्रवतार घरेंगे श्री वामन सुखदाय । (छद ३४६)

पुनि विभुरूप एक हरि लेंगे सकल जगत कल्याण। (छद ३४७)

विष्कसेन रूप हरि लेंगे कीन्हीं शिव को हेत। (छद ३४८) वस्तुतः ये प्रयोग खडी बोली के ऋधिक निकट हैं।

६. पूर्वकालिक कृदन्त के नियमानुसार सूरसागर में इकारान्त, ऐकारान्त, श्रादि रूप मिलते हैं। यथा:—

स्र यह भाव दे तुरत ही गमन करि कुंज गृह सदन तुम जाइ रही। (स्रसागर पृष्ठ २६१, पद २३)

स्रश्याम सो यह करि लैहीं अपने वश पकराइ। (पृष्ठ ३३६)

मो को भजी एक चित हैं के निद्रि लोक कुल कानि।

(सूरसागर पृष्ट ३४३, पद १६)

परन्तु सारावली में खड़ी बोली की भाँति श्रंकारान्त श्रौर एकारान्त के श्रनेक उदाहरण मिलते हैं। यथा:—

योजन डेंद् विटप बेली सब चूर चूर कर डाल। ( छंद ४१७ )

तब नृप कहाउ करो निश्चय यह सफल होइ मम काज ॥ (छद ६२४) कृष्ण चंद्र के चरण कमल में सदा रही श्रनुराग । ये ही पित नित होहिं हमारे जो पूरण मम भाग॥ ( छद ६३२ ) यक सत्राजित यादव कहिये सूरजदेव उपास। दीन्हीं मिण स्रादित्य स्यमंनक कोटिक सूर्य प्रकाश। (छद ६४२) चर्चा परी बहुत द्वारावित कृष्ण चंद्र की यात। (छद ६४६) रुप्ण चंद्र के चरण परस कर वीणा मधुर वजाये। ( छद ६५६ ) कहुँ जागत द्रशान दियो मुनि को करि पूजा परणाम । संध्या करत कहूँ त्रिभुवन पति स्नान करत कोड धाम ॥ (छद ६७१) कतहू श्राद्ध करत पितरन को तर्पण करि बहु भाँति। कहुँ विश्रन को देत दिल्ला कहुँ भोजन की पाँति ॥ ( छद ६७३ ) कहुँ यक दुर्गादेवि जानि कै जोरि विप्र निज धाम। यारत होम बहु भॉति वेद ध्वनि सब विधि पूरण काम ॥ (छद ६७६) प्राची श्रौर प्रतीचि उदीची श्रौर श्रवाची मान। इन्द्र प्रस्थ बीच में दीजै श्रौर राज तुव जान॥ ( छुद ७७५ ) उत्तर दिशि रवि जान देह तजि वहाँ परम पढ पायो॥ ( छद ७८६ ) जाहु नाह तुम पुरी द्वारका कृष्णचंद्र के पास । ( छुद ८०८ ) कञ्ज इमको उपहार पठायो भाभी तुम्हरे साथ। ( छद ८१४ ) े **प्रालिंगन चुंवन परिरंभन** भेंटत भरि श्रॅकवार । ( छुद ८६७ ) रैन नींद नहिं परत **निरंतर संभापण व्यवहार**। ( छद ६१६ ) करि दंडवत चली ललिता जो गई राधिका गेह। ( छद ६२० ) नलिन पराग मेत्र मधुरि सो मुकुलित अम्ब कदम्ब । मुनि मन मधुप सदा रस लोभित सेवत अज शिव अम्य ॥ (छद १००१) सो हरि ने र्स्वांकार कियो सब निरखि परम सुख पाई ॥ छद १०३४) चौरासी वजकोश निरंतर खेलत हैं बलमोहन। सामवेद ऋग्वेद यजुर में कहेउ चरित व्रजमोहन ॥ ( छद १०६० ) सकल तत्त्व ब्रह्माग्ड देव पुनि माया सव विधि काल । प्रकृति पुरुष श्रीपति नारायण सन हैं ग्रश गोपाल ॥ ( छद ११०१ ) उपर्युक्त विवेचन श्रौर उदाहरगों से सफ्ट है कि सारावली का कवि

श्रुपना शास्त्रोक्त ज्ञान श्रौर पाहित्य प्रदर्शित करने के लिए उसी के श्रनुकूल

मजभाषा का ऐसा परिताक रूप उपस्थित करता है जिसमे कथावाचको की वज ख़ौर खड़ी बोली की तुलाग-प्रधान मिश्रित शैली का व्यवहार हुआ है। स्रसागर में भी तत्सम-प्रवान भाषा का श्रावश्यकतानुसार प्रयोग किया गया है, परन्तु ऐना तभी हुआ जब कवि को अपनी कल्पना सृष्टि मे मोहक सौदर्य-विधान का श्रवसर मिला। विशेषतया रूप के चित्रणों में तत्सम-प्रवान शैली की प्रचुरता है। मारावली तो एक सिन्ति वर्णन की रचना है। ऐसे स्थलो पर जिस प्रकार की शैली का व्यवहार सूरसागर में मिलता है, उससे सारा-वली की शैली में ग्रत्यधिक भिन्नता है। उपर्युक्त उद्धरणों में ध्यान से देखने पर ऐसी ग्रानेक पक्तियां भिलेंगी जिनमें सुदर ग्रीर मधुर शब्द-सचय तो है पर उनके अनुरूप न तो अर्थ का सौदर्य हे और न उच्च कल्पनाओं की सृष्टि। सारावली से ऐसे शब्दों की एक लम्बी सूची बनाई जा सकती है जिनका व्यवहार उन्ही रूपों में स्रसागर के वृहद् आकार में ढूंढने से भी मिलना कठिन है। उदाहरण के लिए सारावली में 'रामचन्द्र' श्रीर 'कृष्णचन्द्र' का जितनी बार प्रयोग किया गया है वही सूरसागर के राम, रधुवर, रघु-नाथ, रघुपति, कृष्ण, कान्ह, इरि, श्याम ग्रादि की तुलना में धारावली को किसी श्रन्य कवि की रचना स्चित करता है। श्रतः भाषा शैली के विचार से सारावली अपेनाकृत सूरसागर के बाद की रचना जान पडती है।

#### सारावली का रचयिता

सारावली के किय ने स्पष्टतया श्रपने व्यक्ति को स्रादास के साथ मिलाने का पूरा प्रयत्न किया है। श्रीवल्लभाचार्य के शिष्यत्व का स्पष्ट कथन करके उसने अपने किसी श्रन्य स्रादास होने के सन्देह का भी निवारण कर दिया। 'एक लच्च' पदों का उल्लेख भी उसने कदीचित् इसी उद्देश्य से किया। परन्तु मूल वार्ता मे न तो एक लच्च पदों का उल्लेख है श्रीर न सारावली का। गोस्वामी हरिराय ने भी जहाँ एक लच्च पदों तथा तदनन्तर पच्चीस हजार पदों का उल्लेख किया है, वहाँ सारावली का नाम भी नहीं लिया। श्रन्य किसी स्रोत से भी स्रादास द्वारा सारावली की रचना की स्वना नहीं मिलती। फिर भी श्राधुनिक काल में सारावली को न केवल प्रामाणिक रचना माना जाता है, वरन स्रादास के जीवन वृत्त के निर्माण मे इसका श्रनिवार्य रूप से उपयोग किया जाता है। सारावली का 'सरसठ वर्ष प्रवीन' वाला छन्द प्रायः यह कह कर उद्धृत किया जाता है कि इस रचना के समय स्रादास की श्रवस्था ६७ वर्ष की थी श्रीर यह श्रनुमान करके कि साहित्यलहरी श्रीर

सारावली का निर्माण एक ही काल में हुआ होगा, तुरन्त यह निष्कर्ष निकाल लिया जाता है कि सूरदास का जन्म सम्वत् १५४० के आस पास हुन्ना, होगा, क्योंकि साहित्यलहरी के 'मुनि पुनि रसन के रस लेप' से उसका रचना काल १६०७ निकलता है। परन्तु वास्तव में जैसा कि श्री मुन्शीराम् जी शर्मा ने लिखा है, इस छुन्द मे कवि सारावली के निर्माण का काल नहीं, ऋषित, युगलभूर्ति के दर्शन के समय का उल्लेख कर रहा है। शर्मा जी का श्रनुमान है कि युगलमूर्ति का दर्शन किव को श्रीवल्लभाचार्य की भेंट के उपरांत हुआ होगा। स्वय कवि ने भी लिखा है 'गुरु प्रसाद होत यह दर्शन'। इस कथन में थोड़े से सन्देह का स्थान है। वह यह कि श्रीवल्लभाचार्य जी बालगोपल के उपासक थे, युगलमूर्ति की उपासना की पद्धति गोस्वामी विद्वल-नाथ के समय में विशेष प्रवल हुई। सूरदास की वार्ता के उन प्रसगों में जहाँ वल्लभाचार्य का उल्लेख है गोपाल-कृष्ण की लीला के ही पद दिए गए हैं। राधा-सम्बन्धी पद ऋतिम प्रसग में हैं, जिस समय गोस्वामी विद्वलनाथ जो का प्रभाव था। फिर भी यदि शर्मा जी के इस अनुमान को विश्वसनीय मान ले, तो दीचा के समय जिसकी तिथि वार्ता ऋौर गोस्वामी यदुनाथ के 'वल्लभ दिग्विजय' के स्राधार पर १५६७ स्रनुमान की गई है, सूरदास जी ६७ वर्ष के होंगे। इस हिसाव से उनका जन्म सम्वत् १५०० के लगभग हुन्ना होगा,त्र्यर्थात् वे श्रीवल्लभाचार्य जी से ३५ वर्ष वडे होंगे परतु सापदायिक जनश्रुति के श्राधार पर, उनका जन्म सम्वत् १५३५ में माना जाता है। जो हो, यदि 'सरसठ वर्ष प्रवीन' से किसी को १५६७ सम्वत् का भी सकेत मानने का प्रलोभन हो, तो भी इस कथन से सारावली के किव की चतुरता ही प्रमाणित होगी, सूरदास का आत्म विज्ञापन नहीं।

श्रन्त में, सारावली में आई हुई किव-छापों पर भी विचार कर लेना श्रमगत न होगा। वन्दना के पद को छोडकर किव ने निम्न छापों का प्रयोग किया है:—

तिनके नाम कहत कि सूरज निर्मुण सव के ईस ॥ (छद ६७) त्राहाईस तत्त्व यह किह्यत सो किव सूरज नाम ॥ (छट १०) सातों द्वीप कहे शुक मुनि ने सोह केहत ग्राव सूर॥ (छट ३४)

१. सूर-सौरम, पु॰ ३-४

क्छु सचेप सूर अब वर्णत लघुमति दुर्वल वाल ॥ (छद १५७) सूर समुद्र को बुन्द भई यह कवि वर्णन कह करिहै॥ (छद ३१५) सूरज कोटि प्रकास ग्रग में कटिमेखला विराजे।। (छद ३३४) श्राए बहा सभा में वामन सूरज तेज़ विराजे ॥ (छद ३३६) सोई स्रूरदास ने वरणे जो कहे व्यास पुराण॥ (छद ३५३) शेष सहस मुख पार न पार्वे कछु इक सूर्जु गायो॥ (छद ६८१) महिमा सिंधु कहाँ लग वरणे स्तूरज कवि मति मन्द ॥ (छंद ६६६) गर्भवास बन्दीखाने में सूर बहुर नहिं श्रावे॥ (छंद ११०७)

इस प्रकार सारावली के किंव ने केवल एक बार 'स्रदास' चार बार 'स्र' ग्रीर छ बार 'स्रज' तथा सदिग्ध 'स्रज' का प्रयोग किया है। स्रं-सागर में प्रयुक्त 'स्रज' छाप की सख्या का अनुपात इसकी अपेत्ता बहुत कम है। सारावली में सब से पहले 'स्रज' का ही प्रयोग हुन्ना है, जहाँ रच-यिता ने अपने को किंव कहा है तथा दूसरी बार उसने अपना नाम स्रज किंव बताया है। यह स्रज किंव वह जजवासी बालक अनुमान से जान पड़ता है जो नागरीदास जी के अनुसार बज में 'द्रै तुकिया होरी के भड़ीश्रा' गाता फिरता था श्रीर जिसे श्रीगोस्वामी जी ने 'भगवत् जस' वर्णन करने का उपदेश दिया था। समव है, गोस्वामी जी का उपदेश मानकर कालांतर में उसी ने सारावली के नाम से होली का वृहद् गान रच दिया हो। पडित मुशीराम शर्मा ने नागरीदास जी के कथन को यथार्थ न मान कर अनुमान माना है, पर यह सभावना अधिक है कि यह 'द्रै तुकिया मड़ीश्रा' गाने वाला किंव नाम-साम्य श्रीर विश्वास-साम्य के कारण श्रपनी रचनों को प्रसिद्ध भक्त-किंव स्रदास की रचना के समकत्त् रखने का लोभ न सवरण कर सका हो।

उपर्युक्त विवेचन के निष्कर्ष-स्वरूप यह निःसंकोच कहा जा सकता है कि कथावस्त, भाव, भाषा-शैली और रचना के दृष्टिकोण के विचार से स्रसागर सारावली स्रदास की प्रामाणिक रचना नहीं जान पड़ती। तथा-कथित आ्रात्म-कथन और कवि-छापों से भी यही संकेत मिलता है।

# साहित्यलहरी Ů

इस रचना की भी कोई प्राचीन प्रति उपलब्ध नहीं हो संकी। 'नागरी-

<sup>ै.</sup> देखो, पृ० ३६—४०

प्रचारिणी-पत्रिका' की खोज रिपोर्ट में 'स्रदास जी के दृष्टिकूट (सटीक)' नामक एक असपूर्ण रचना की स्चना मिलती है जो कदाचित् साहित्यलहरी की ही कोई खडित प्रति हो। एक दूसरी रचना, 'स्र शतक' का भी संवत् १६०० की खोज रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। परन्तु इन दोनों प्रतियों की प्राचीनता के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इनमें रचना-काल नहीं मिलता। साहित्यलहरी की कुछ छपी हुई प्रतियाँ मिलती हैं। भारतेंदु बाबू हरिश्चन्द्र ने एक हस्तेलिखित प्रति 'च्त्रियपत्रिका'-सम्पादक बाबू रामदीनसिंह को दी थी, जो उन्होंने सन् १८६२ ई० में खड्गविलास प्रेस बांकीपुर से छपवाई थी। प्रस्तुत विवेचन उसी के आधार पर किया गया है।

साहित्यलहरी की समाप्ति पद ११८ पर हो जाती है। उसके बाद (क) श्रीर (ख) दो उपसहारों मे ५३ (४६ +४) पद श्रीर जोड़े गए हैं। (ख) उपसहार का सम्रह बाबू चडीमचादिस ने किया है श्रीर (क) का कदाचित स्त्रभं बाबू हरिश्चन्द्र ने। यद्यपि वाबू राधाकृष्णदास ने ही लिख दिया था कि साहित्यलहरी के पद सूरसागर मे नहीं मिलते, तो भी श्राज तक कुछ विद्वानों का विचार है कि साहित्यलहरी सूरसागर के ही हष्टकूट पदों का सम्रह है। वास्तव में, उपसदारों के पदा को छोड़कर साहित्यलहरी की मूल रचना का विरला ही पद सूरसागर में मिल सकता है। सूरसागर की हस्तलिखित मितयों में भी कदाचित साहित्यलहरी के पद नहीं मिलते। श्रातः यह एक स्वतन्त्र रचना है।

### वर्ग्य विषय तथा मूल भाव का तुलनात्मक विवेचन

साहित्यंलहरी के दो पदों—१०६ और ११८ के अतिरिक्त प्रत्येक पद में नायिका-मेद, अलकार आदि किसी न किसी काव्यांग का उदाहरण देने की चेष्टा की गई है। कम से कम एक सौ चार पदों में तो उनमें वर्णित कुछ काव्यागों का उल्लेख कर दिया गया है तथा शेष वारह पदों मे यद्यपि किसी पारिभाषिक शब्द का उल्लेख नहीं है, तथापि उनका विषय भी नायिकामेद आदि ही है। पहले एक सौ चार पदों मे उल्लिखित उनके वर्ण्य विषय का परिचय दिया जाता है। पदों की सख्या उक्त संस्करण के आधार पर उद्धरणों के आरम्भ में दी गई है।

१. राधाकृष्ण-प्रथावली, पृ० ४७२

- १. स्रस्याम युजान सुकिया श्रघट उपमा दाव ॥ (स्वकीया श्रीर पूर्णीपमा)
- २. सूर प्रभु श्राग्यान मानो छुपी उपमा साज ॥ ( मुग्धा श्रीर लुप्तीपमा )
- ३. ताहि ताहि सम करि करि प्यारी भूपन श्रानन माने।
  स्रदास नै जो न सुलोचन सुन्दर सुरुच घखाने॥
  ( श्रनन्वय श्रीर ज्ञातयीवना )
- ४. स्रदास चित समे समुक्त करि चिषई विषे मिलावै।(उपमेयोपमा)
- ५. स्रदास कोविदा सुभूषन कर विपरीत बनावै॥ ( प्रीढ़ा श्रीर प्रतीप )
- ६. सूरज प्रभु लष धीर रूप कर चरन कमल पर धाघे॥ (धीरा और रूपक)
- ७. भूषन हित परनाम छोट चड़ दोहुन को कर राखी। स्रज प्रभु फिर चले गेह को करत सत्रु सिव सापी॥
  (परिणाम श्रौर ज्येण्ठा-कनिष्ठा)
- प्रज प्रभु उल्लेख सबन को हौ परपतनी हेरो॥( उल्लेख ग्रौर परकीया)
- ६. सूरज प्रमु पर होहु अन्ठा सुमिरन जिन विसरावो ।
   ( अनुढा और स्मरण )
- १० सूर छेक ते गुप्त बात हू तो को सर समुक्तेहै ॥
  ( छेकापह ति और गुप्ता )
- े११. निरविकार जहाँ सूर पहुंचत वातन चतुर बनाई ॥ ( शुद्धापह्रुति ग्रौर वचन विदग्धा )
  - १२. भूषन स्वरंप किया ते सुन्दर सूरस्याम समुक्ताए ॥ (सूद्तम ग्रीर किया विदग्धा)
  - १३. संभावन भूषन कर लिञ्जत सुघर सभी मुसुकाई।
    स्रदास वृषमान नदनी मुर घर चली लज़ाई॥
    (सभावना ग्रौर लिज्ञता)
  - १४. मध सिंस के मीन बेलत रूपकांत सुजुक।
    सूर लिंध मह सुदित सुन्दर करत आछी उक्ति॥
    (रूपकातिशयोक्ति और मुदिता)

```
१५. सूरज प्रभु मिलाप हित स्यानी श्रनमिल उक्ति मनावै॥
                          ( श्रभिसारिका श्रौर श्रकमातिशयोक्ति )
 १६. सूरज पर श्रानंद दुषित कर सर संजोगता जाई॥
                         (पर-सभोग-दु:खिता श्रौर तुल्ययोगिता)
 १७. मोह को यह गर्व सागर भई ब्राइ ब्रनैस ॥ ( प्रेमगर्विता-)
 १८. सूर सरस सरूप गर्वित दीपका बृत चाह ॥
                              ( रूपगर्विता और त्रावृत्ति दीपक )
 १६. सूरस्याम जब परो पाय तर तब किन कठ लगायो ॥
                                            ′ कलहातरिता )
२०. मानिन श्रजहु मान विसारो ।
     सूरदास द्विष्टांत पाइ पर देखत नंद दुलारो॥
                                     (मानवती और हष्टात)
२१. सूर स्याम सुजान पाइन परो कारो कान ॥
                                        ( गुरु मानवती )
२२. सूर प्रमु बितरेक बिरहिन कब देवेंहै पाइ॥
                               ( व्यतिरेक ऋौर प्रोषितपतिका )
२३. कहु सहक्त कृषि मिले सूर प्रभु प्रान रहत न तो जात ।।
                                                (सहोक्ति)
२४. ,सूर करत विनोक्त भूचर चरन करत पुकार ॥
                                              (विनोक्ति)
२५ समासोक्ति कर सर भ्रिंग को बार बार बर टेरै।। (समासोक्ति)
२६, स्रस्याम घन मिलत छूटिहै परकर ग्रीषम फास ॥ (परिकर)
२७. सूरदास प्रभु परकर श्रंकुर दीजै जीवन दान ॥ (परिकराकुर)
२८. सूर प्रस्तुत कर प्रसंसा करत पंडित नास ॥
                                  ( प्रस्तुताकुर ग्रौर खडिता )
२६. सूरस्याम रतनावल पहिरो हो मडित हित हाल।। (रतावली)
३३. है गए सुर सूल सूरज विरह श्रस्तुत फेर ॥
३४. हों कहत ना जाउ उतका नद नंदन वेग।
    सर कर आछेप राखो श्राजु के दिन नेग ॥
                                      ( उत्का श्रीर श्राचेप )
३५. सूरज प्रमु बिरोध सो भासत वस परजंक विचार॥
                             ( विरोधाभास ऋौर वासकसज्जा )
३६. कियो पति श्राधीन कर कर वर विभावन व्याज॥
```

( स्वाघीनपतिका श्रीर विभावना )

```
३७. तात तात पे जात ग्राकेली।
    स्र स्थाम सग विसेपोक्ति कहि ग्राई ग्रवसर सांक ॥
                             ( ग्रभिसारिका ग्रौर विशेपोक्ति )
३६. सर श्रनसंग तजत तावत श्रयोपतिका स्प॥
                               ( ग्रसंगत ग्रीर ग्रागतपतिका )
४०. स्रदास श्रनुराग प्रथम ते विपम विचार विचारो ॥
                                   ( पूर्वानुराग श्रीर विषम )
४१. सूरस्याम सुजान सम वस भई है रस रीति ॥
४२. सूरज चिते नीच जल ऊँचा लियो विचित्र वसेरो ॥ (विचित्र)
४३. स्रजदास अधिक का किह्ये करो सत्रु सिव सापी ॥ ( अधिक )
४४. श्ररूप सूर सुजान कासी कही मन की पीर ॥
४५. दोऊ लागत दुहून ते सुन्दर भले श्रानोन्या श्राज।
    सात्युक सूर देष दोहन को करन सकत है लाज ॥
                                  ( ग्रन्योन्य श्रीर सात्विक )
४६. सूरज प्रभु ते कियो चाहियत हैं निर्वेद विषेपी॥
                                     ( निर्वेद ग्रौर विशेष )
४७. सारगिनि दे दोस सूर वैद्यातिन समुक्ती न भूली ॥ (व्याघात)
४८. कर संका कारन की माला तेहि पहिराउ सुभाये ।।
                                 (शका और कारणमाला)
४६. एक श्रविल करि रही श्रसया सूर सुतन कह चाई ॥
                                  ( एकावली और अस्या )
५०. यह कौतुक विलोकि सुनु सजनी माला दीपक की चित चाती।
    स्रदास बल जात दुहून की लिपि लिपि हृदय कथा चित पाती ॥
                                          (माला दीपक.)
५१. भूषन सार सूर श्रम सीकर सोभा उड़त श्रमल उजियारी ॥
                                         (सार ग्रौरश्रम)
पर. सूरज श्रालस जथा संघ कर बूम सघी कुसलात ॥
                                ( त्रालस्य त्रौर यथासंख्य )
५४. यहै चिन्ता दहै छाती काम घाती बीर।
     करत है परसंप काहे समुक्त ताकत तीर ॥
                                  ( चिन्ता श्रीर परिसंख्या )
```

```
११२ ]
                                                           रचनाएं

 सेस ना किह सकत सोभा जान जो ख्राति उक्त।

           कहै बाचिक बाचते हे कहा सूर अनुक्त॥
                                                      ं ( श्रत्युक्ति )

    ६४. यह उदात अनूप भूषन दियो सब घर तोर।

           सूर सबरे लछनन जुत सहित सब त्रिन तोर ॥
                                                        (उदात्त)
     ६५. यो प्रतपेद श्रलकृत जबहू सुमुषी सरस सुनायो।
           सूर कहो मुसुकाय प्रानिपय मो मन एक गनायो॥
                                                       (प्रतिषेध)
     ६६. यह निरुक्त की अवध वाम तू भइ सूर इत सपी नवीन ॥
                                                       (निरुक्ति)
     ६७. यह विधा सिद्ध अलकृत सूरज सब विध सोभा छै है।।( विधि )
     ६८. सूरस्याम के हेत अलंकृत कीनी अमल सुमिल हितकारी।। (हेतु)
   ५ १००. सूर प्रतस्त्र निहारत भूषन सब दुष दुरय दुरानौ ॥ (प्रत्यत्त् )
     १०२. यह अंनुमान गयो काली तट सूर साँवरो भाई ॥ ( अनुमान )
     १०३. स्रस्याम है उपमा भूषन तत्र निज बात प्रमानी ॥ (उपमा)
     १०४. सुधं सबन को लछन जानत सब्दा भूषन जैसो।
         े सूरज स्याम सुध दासी को करी कही विधि कैसो।।
  11
                                                 (शब्दालकार)
     १०५. जो बूंज तजो श्रर्थपति सूरज सब सुपदायक जोई॥
                                                   ( अर्थापत्ति )
  ं १०६ सूर सबते देखिए नद नद जीवन मूर॥
                                                    (रसवत)
    १०७. सूर स्वबदिन सिवा मोहित देहि यह बरदान ॥
  ः १०८. हँसत दोऊ दुहुन को लष सूर बलि बलि जाहिं ॥
                                         (श्रुगार का श्रंग हास्य)
  १०१/ इहै निसि दिन मोहि चिन्ता समुक्त सजनी तोर। (चिन्ता)
    ११३. सूर सुजान विभावन पहलों किंकर कर मन चेरों॥
                                             (प्रथम विभावना)
    ११४. सूर समुक्त विभावना है दूंसरो परमान ॥
                                           (द्वितीय विभावना)
   ११६. सूर संकर करन भूषन जो जगत विख्यात ॥ (सकर ग्रलकार)
    यहाँ यह बता देना आवश्यक है कि उपर्यंक पदों में केवल उनमें उल्लि-
खित विषय का ही नहीं, ग्रिप तु उसके ग्रितिरिक्त किसी ग्रन्य काव्यांग का भी
उदाहरण देने की चेष्टा की गई है। श्रन्य पदों में भी इसी प्रकार किसी
```

न किसी काञ्याग का ही वर्णन उदाहरण दिया गया है। यथा:-

३०. विप्रलब्धा नायिमा ग्रीर श्रप्रस्तुतप्रशंसा श्रलकार (श्रन्योक्ति),

३१. पर्याय श्रलकार श्रीर दीनता संचारी,

३२. प्रोषितपतिका नायिका श्रीर व्याघात श्रलकार,

३८. प्रवत्स्यत्पतिका नायिका ग्रौर ग्रसभव ग्रलंकार,

५६. कारकदीपक श्रलकार श्रीर धृति सचारी;

७५. वीर रस,

६६. द्वितीय हेतु ग्रलकार;

१०१. स्पर्श से प्रत्यच् त्रालकार,

१११. श्रनुचित शृङ्गार,

११२. श्रगार का अग शात भाव और समाहित अलकार,

११५. मरण सचारी,

फा०--१५

११७. प्रहेलिका।

जैसा कि उक्त विवरण से स्पष्ट है साहित्यलहरी का विषय अलकार श्रीर नायिका भेद है। इन्हीं के साथ कतिपय भावों — सचारी श्रीर स्थायी — को भी उल्लेख कर दिया गया है। दृष्टकूट शैली में स्वय रूपकातिशयोक्ति त्रालकार माना जाता है। रूपकातिशयोक्ति को स्राधार बनाकर स्रन्य स्रल-कारों तथा नायिका, रस, भाव त्रादि के उदाहरण देने का विचार त्रात्यत विलच्या है। सूरसागर में दृष्टकृट शैली का प्रयोग एक प्रयोजन विशेष से हुश्रा है, स्वेय दृष्टकूट शैली का चमत्कार दिखाना किव का उद्देश्य नहीं है। परन्तु साहित्यलहरी दृष्टकूट शैली के चमत्कार प्रदर्शन के साथ साथ कान्यागों के उदाहरण प्रस्तुत करने का भी दम भरती है। साहित्यलहरी के किन की इस प्रवृत्ति का सुरदास के भाव-जगत् में कोई स्थान नहीं है। सूर-सागर का एक एक पद भक्त कवि की श्रमन्य भाव-सभूत भक्ति-भावना का व्यंजक है। भक्ति-वाह्य किसी विषय को सूर फूटी श्राँखों नहीं देखना चाहते। श्रतः साधारण से भी हीन कोटि के रीति प्रथकारों की भाँति श्रपने चिर तन्मयकारी रस-सागर में साहित्यलहरी जैसी नीरस, शुष्क सरिता लाकर मिलाने की उन्होंने कभी कल्पना भी की होगी ऐसा नहीं सोचा जाना चाहिए।

काव्याग-वर्णन के लिए माहित्यलहरी के कवि ने परपरानुसार विशेष रे रूप से राधाकृष्ण और सामान्यतः कृष्ण के कथा-प्रसगों को चुना है। सूर-सागर से यही उसकी समानता है। परन्तु सूरसागर में दृष्क्ट शैली का

व्यवहार कवि ने जिस भाव-दशा में किया है, उसे बेचारे साहित्यलहरी के कवि ने समक्त भी न पाया। सिद्धों की 'सधा भाषा' श्रौर कबीर श्रादि सतों की 'उलटवासियों' की रहस्य गोपन-शैली की भाँति सूर की कूट शैली में भी उनके प्रेम के सर्वोच्च ग्रादर्श का ग्राकथनीय रूप-सौंदर्य ग्राथवा उसका श्रनिर्वचनीय निगृढ भाव छिपा रहता है। कोरे कल्पना-विलास के लिए कूट शैली का प्रयोग व कभी नहीं करते। त्रातः सूरसागर के समस्त कृट पद राधा ग्रथवा गोपियों के प्रेम-प्रसगों से सबधित हैं। परन्तुं साहित्य-लहरी के अधिकाश पर्द कृष्ण-चरित से सबधित होते हुए भी पद ३, ४, ७, ८, ६, १४, १६, १६, २१, २२, २३, २४, २८, २६, ३२, ३४, ४७, ४८, ४६, ४५, ५७, ६२, ६७, ६८, ७०, ७१, ७२, ८४, ८५, ८६, ६०, ६१, ६६, ६६, १०१, १०७, ११५, श्रीर ११७ में कृष्ण, राधा श्रदि का उल्लेख तक नहीं है। नायिका-भेद श्रीर श्रगार से सम्बंधित होने के कारण उन्हें भले ही परोच्च-रूप से राधा कृष्ण-विषयक कहा जाए, परन्तु उनका विषय सामान्य है। इसी प्रकार उन श्राधिकाश पदों का विषय भी सामान्य शृङ्गार का है जिनमें राधा, वृषभानुसुता, गोपी, वज, नदनन्दन, हरि ऋर्गाद का उल्लेख किया गया है। कुछ पद कृम्ण-चरित से ऋषेचाकृत ऋधिक सर्वाधत हैं, पर उनका विषय राधा का प्रेम ऋथवा श्रगार नहीं है, उदाहरणार्थ पद ७३ कालियदमन के प्रसग का है श्रीर इस प्रकार श्रारम्भ होता है:---

कूदो कालीदह में कान।

रोवत-चली जमोदा मैया सुनत ग्वाल मुख हान।

दीकाकार के अनुसार यह पद 'करुना रस' का उदाहरण उपस्थित करता है। पद ७४ और पद ७५ तो दशमस्कध पूर्वार्ध की कथा तक से असम्बद्ध हैं तथा रीद्र और वीर रस के उदाहरण देने के लिए सम्मिलित किए गए हैं। ये पद इस प्रकार आरम्भ होते हैं:—

ग्राज रन कोपो भीम कुमार ।,

कहत सबै समुक्ताय सुनो सुत धरम ग्रादि चित चार ॥ ७४ ॥

 $\times$   $\times$   $\times$ 

देखत सजी परडकुमार।

भयो सन्मुख पितामिंह गिह धनुस ग्रौ सरधार ॥ ७५ ॥ इसी प्रकार पद ७६, ७७, ७८, ७६, ८०, ग्रौर ८१ जो क्रमणः भयानक, वीभत्स, ग्रद्भुत, वात्सल्य, देव-विपयक रित ग्रौर ऋपि-विपयक रित के उदाहरण उपस्थित करते हैं कस-वध, बाल वत्स-हरण, यशोदा के कृष्ण को खेलाने, गोवर्धन-पूजा श्रौर जन्म-कुराइली-विचार से सवंधित हैं।

उपर्युक्त विश्लेपण से दो बातें स्पष्ट होती हैं। एक तो यह कि साहित्यलहरी के प्रण्यन में उसके निव की मूल प्रेरणा साहित्यक है, भिक्त नहीं
ग्रीर दूसरी यह कि इन दृष्टकृट कहे जाने वाले पदों में राधा एव राधा-कृष्ण
के नखिशाख का नर्णन नहीं है, कुछ पद शृङ्कार से सम्बद्ध होते हुए भी
राधा का उल्लेख नहीं करते तथा कुछ स्पष्टतया राधा ग्रीर दाम्पत्य-रित से
ग्रसबद्ध हैं। पहली वात कि की मानसिक प्रवृत्ति से सबध रखती है ग्रीर
दूसरी कट पदों के वर्ण्य-विपय से। स्रसागर से इन दोनों वातों का मौलिक
विरोध है।

स्रसागर में यद्यपि साहित्य के सभी उपादान प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, पर किव ने सपूर्ण ग्रन्थ में कहीं किसी साहित्यिक विषय की छोर स्पष्ट सकेत नहीं किया तथा सजग साहित्यिक चेष्टा की स्रोर उसका स्रायास नहीं जान ण्ड़ता। राधा की सुरति, शृङ्गार, शोभा, मान, मनुहार, खडिता-वर्णन विरह ग्रादि पसगों में वडी सरलता से विभिन्न नायिकात्रों के उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं, पर कवि ने कहीं किसी पारिभापिक शब्द का ऐसा प्रयोग नहीं किया जो उसकी भक्ति-भावना से भिन्न उसके साहित्यिक प्रयन का स्चम हो। इसके विपरीत साहित्यलहरी का नाम तथा उसके ऋधिकाश पदों मे किसी न किसी साहित्यिक विषय का स्पष्ट उल्लेख इस रचना को भिखारीदास के 'काव्य-निर्णय' की कोटि में ले आता है जिसके लिये उन्होंने कहा था कि 'स्रागे के सुकवि रीभिईं तौ कविताई न तौ, राधिका कन्हाई सुमि-रन को बहानो है।' परन्तु भिखारीदास की 'कविताई' से ह्यागे के सुकवि जितने रीभे होंगे साहित्यलहरी से कदाचित् उतने नहीं रीभ सके । साहित्य में इस रचना का स्थान केवल उन दो पदों पर श्राधारित है जिनमें कवि ने उसका रचना-काल देने की चेष्टा की है। इन दो पदों के अतिरिक्त साहित्य-लहरी की उपेचा ही की गई है।

## काव्य-कला और भाषा-शैली

हिंदी के विज्ञ समालोचकों ने साहित्यलहरी के एक सौ सोलह पदों की श्रोर कोई ध्यान नहीं दिया श्रौर न उनमें से किसी पद में साधारण कवित्व के भी दर्शन होते हैं।

कुछ पदों में स्रसागर के कूट पदों की एकाध पक्ति उसकी उद्देगजनक कुरूपता को भग करने का असफल प्रयास-सा करती हुई अवश्य मिल जाती है, नहीं तो साहित्यलहरी का कूटत्व निरर्थक पहेली बुक्ताने मात्र में सीमित होकर रह गया है। सूरसागर के पदों की उद्धृत पिक्तया सबसे अधिक साहित्यलहरी के तेईसवे पद में मिलती हैं। वस्तुतः सूरसागर का लग-भग पूरा पद साहित्यलहरी के रचियता ने कुछ हेर-फेर के साथ 'सहोक्ति' अखंकार का उदाहरण देने के लिए उद्धृत कर दिया है। सूरसागर का पद है:—

कहत कत परदेसी की बात ।

मदिर अरध अवधि बदी हमसों हरि अहार चिल जात ।
शिश रिपु बरष सूर रिपु युगवर हर रिपु किए फिरै घात ।

मध पचम लै गए श्यामधन ताते जिय अकुलात ।

नखत वेद ग्रह जोरि ऋर्घ करि बनि ऋावै सोइ खात।

स्रदाष प्रभु तुमिहं मिलन को कर मींडत पिछ्तात ॥ पृ० ५५०, पद ५० ॥ भ्रमरगीत के नसग में यह उद्धव के प्रति गोपी की उक्ति है। विरह-वेदना की तीव्रता में वह विष खाकर मरने की बात कहती है। उस सदर्भ में उसकी कूट शैली में जो चमत्कार है वह साहित्य लहरी के 'सहोक्ति' के उदाहरण में

नहीं । साहित्यलहरी ने इसे इस प्रकार दिया है:-- 🏸

श्रधर बीच दै गए धाम को हरि श्रहार चेलि जात ॥ श्रह नछत्र श्रक वेद श्ररध कर को बरजै मुहि षात ।

--रवि पचक सग गए स्यामधन ताते मन श्रकुलात ॥

कहु सहुक्त किव मिले सूर प्रभु प्रान रहत न तो जात ॥ २३ ॥
सभव है, श्रन्तिम पित के श्रितिरिक्त उक्त पाठ भी स्र्मागर की किसी हस्तलिखित प्रति में मिल जाए, परन्तु यह निर्विवाद है कि साहित्यलहरी के
पाठ की मिन्नता पद की श्रर्थ-दुरूहता को बढाती ही है। 'रिव पचक सग'
श्रिदि में ही सहोक्ति मानी गई है, परन्तु यह उदाहरण श्रस्पष्ट श्रीर श्रसमर्थ है। नीचे दिए हुए कितप्य श्रन्य उदाहरणों से साहित्यलहरी की भावरक्ता, निरुद्देश्य गढी हुई क्लिष्टता, भाषा की कुरूपता श्रीर शेली की श्रसमर्थता स्पष्ट हो जाएगी:—

सोवत थी में सजनी श्राज ।
तव लग सुपन एक यह देखों कहत श्रवमों साज ॥
सिव भूपन रिपु भप सुत वैरी पित श्रार केर सुभाव ।
श्राह गई जह सुत सुत्र के कि वढायों चाव

हों चाहे तासो सब सीखब रस वस रिफवो कान । जागि उठी सुन स्रस्याम सग का उल्लास बग्वान ॥६८॥

× × ×

करि विपरीत भवन में घारा । वैठी हती श्रकेली सुन्दर लिपत रूप सुत सुत सुत मारा ॥ दिध सुत श्रिरभप सुत सुभाव चल तहाँ डताइल श्राई । देप ताहि सुर लिप कुवेर को वित्त तुरन्त समुभाई ॥ करत मिंग ते बिंग दूसरी पुक्त श्रलकृत माही। दूर देख खालिन की वाते को कस समुभ तहाहो॥ ८७॥

× × ×

इन्द्र उपवन इन्द्र भ्रिरि दनुजेन्द्र इष्ट सहाय।
सुन एक जुथाप कीने होत ग्राटि मिलाय॥
उभय रास समेत दिन मिन कन का ए दोइ।
सूरदास भ्रनाथ के है सदा रापन होइ॥ ११७॥

पहले उद्धरण का कृटत्व 'भिव भूपन रिषु भप सुत वैरी पित ऋरि' (सखी) श्रीर 'सुत सुत' (नदनदन) में निहित है। श्रर्थ है कि 'में सो रही थी, तब तक मैंने एक ग्राचमे का स्वप्न देखा कि जहाँ नदनदन यैठे थे वहाँ एक सखी ग्रा गई। मैंने उससे कृष्ण को रिक्ताने के लिए रस की बात सीखनी चाही, तय तक जाग उठी। सूर श्याम के सग का उल्लास क्या वखान करें १'न तो इसमें कोई गूढ भाव है जिसके लिए कूट शैली की श्रावश्यकता होती श्रीर न श्रन्य के गुण-दोष का सत्तर्ग से श्रन्य में गुण-दोष वर्णन करने वाले 'उल्लास' त्रालकार का ही उदाहरण स्पष्ट हो पाया है। कुट शब्दों से भी अधिक भाषा को कुरूप असमर्थता अर्थ समक्तने में कठिनाई उपस्थित करती है। दूसरे पद में 'धारा' के विपरीत (राधा ) द्वारा भवन में बैठ कर 'सुत सुत' (नदनदन) के चित्र लिखने का वर्णन है। वहाँ एक 'दिधि सुत ऋरिभप सुत सुभाव' (सखी) ऋाई। उसने देखकर सममाया कि वह 'सुर लिख कुबेर को वित्त' (कामदेव) का चित्र बना रही है। सखी के इसी 'बिंग ते बिंग दूसरी' कहने में साहित्यलहरी का रच-थिता 'जुक्त अलकृत' (युक्ति अलकार) समम लेता है। परन्तु पाठक के लिए तो यह व्यर्थ शब्दों का अनगढ मायाजाल मात्र है जिनका 'विंग' केवल लेखक की शब्दार्थ-रकता में है श्रीर श्रलकार केवल 'जुक्त श्रलकृत' में।

साहित्यलहरी में भक्ति-भावना का तो सर्वथा श्रमांव है. ही, कित्ल भी उसमें नहीं मिलता। जैसा कि उद्दरणों से प्रकट होता है, न तो उसमें भावान्तुम्ति का दर्शन होता है, न कल्पना-सृष्टि में हो कोई नवीनता श्रीर श्राकर्षण है तथा न उसके द्वारा काव्य-सबधी उन विपयों का स्पष्टीकरण होता है जिनके उदाहरण देने के लिए उसका निर्माण हुन्ना जान पड़ता है। श्रीर भापा-शैली के विचार से तो साहित्यलहरी स्रसागर की विभिन्न शैलियों में किसी के समकत्त्व नहीं रखी जा सकती। साहित्यलहरी स्रसागर के उन पदों के श्रनुकरण मे रची गई है जिनमें किय की उच्च कित्वत्य-शक्ति श्रीर काव्य-कला का प्रदर्शन हुन्ना है, जिनकी भाषा परिमार्जित, प्रौढ़, समस्त-पद-युक्त श्रीर तत्सम-प्रधान है, परतु साहित्यलहरों की शैली शिथिल, श्रसमर्थ, श्रसस्कृत श्रीर तत्सम-प्रधान है, परतु साहित्यलहरों की शैली शिथिल, श्रसमर्थ, श्रसस्कृत श्रीर किसी श्रंश में बहुत श्रसाहित्यलहरों की शैली शिथिल, श्रसमर्थ, श्रसस्कृत श्रीर किसी श्रंश में बहुत श्रसाहित्यलहरों की शैली शिथिल, श्रसमर्थ, श्रसस्कृत श्रीर किसी श्रंश में बहुत श्रसाहित्यलहरों की शैली शिथिल, श्रसमर्थ, श्रसस्कृत श्रीर किसी श्रंश में बहुत श्रसाहित्यल है। साहित्यलहरी की कूट शैली में रूपकाित श्रम्यक्ता ज्ञान पहिलां की गूढता उस समय श्रीर भी बढ़ जाती है जब भाषा की श्रम्यर्थता श्रीर शिथिलता पाठक के सम्मुख एक नई पहेली उपस्थित कृर देती है।

साहित्यलहरी के दो प्रसिद्ध पदों के विवरण

मूल रचना के इस सित्ति विवेचन के बाद उसके उन दो पदों का परी-च्या भी ऋति ऋावश्यक है जिनके ऋाधार पर साहित्यलहरी का साहित्य-जगत् में इतना मान है। पहला पद है:—

मिन पुनि रसन के रस लेप। प्रिंतिया वार। नन्दनन्दन जनम ते हैं बान सुप श्रागार॥ त्रितिया रिछ सुकर्म जोग विचारि सूर नवीन। नन्दनन्दन दास हित साहित लहरी कीन॥१०६॥

इस पद में साहित्यलहरी का रचनाकाल बताया गया है। श्रभी तक विद्वान् इससे मुनि = ७, रसन =०, रस = ६, दसन गीरीनन्द को =१ — सबत् १६०७ निकालते श्राए हैं। परन्तु श्रभी हाल में श्री मुशी-/राम जी शर्मा ने इससे संवत् १६२७ निकाला है । मतमेद 'रसन' शब्द के विषय में है। शर्मा जी 'रसन' से 'रसना' शर्य लेकर उसके द्विविध व्यापार

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> सूर<del>-</del>सौरभ---पृ० ८

से २ सख्या निकालते हैं, जब कि अन्य विद्वान् 'रसन' से रस का अभाव श्रयित् शून्य मानते श्राए हैं। पर शर्मा जी का यह तर्क युक्ति-सगत जान पडता है कि जिसमे रस नहीं वह नीरस होगा, शून्य कैसे हो सकता है ? शर्मा जी ने 'रसन' से १ सख्या न लेकर रसना के व्यापार से २ सख्या ली है, क्योंकि उनके श्रनुसार 'सुवल' प्रर्थात् वृपम सवत् १६२७ में निकलता है। यदि शर्मा जी के तर्क को स्वीकार करके साहित्य-लहरी का रचना-काल सवत् १६२७ मानें, तो यह स्वीकार पड़ेगा कि यदि सूरदास ने इनकी रचना की है तो श्रपनी मृत्यु के कुछ ही पहले उन्होंने ग्रापनी भक्ति-भावनापूर्ण मनोवृत्ति में श्राकिस्मक परिवर्तन कर दिया ग्रौर मानों वे श्रपने साधन की साध्यरूप मे ग्रहण करके सरते-मरते एक ग्रसफल ग्रीर शिथिल लच्च्य-ग्रन्थ रचकर ग्रपने भागी साहि-त्यिक वंधु श्रों का नेतृत्व करने के लिये तत्पर होगए। परन्तु इस प्रकार के श्राकिस्मिक परिवेतन की सभावना स्वीकार करने का कोई कारण नहीं जान पड़ता। सूरतागर जैसे बृहद् ग्रन्थ में जो किय ग्रपनी रचना के विषय में मौन रहा हो, वह साहित्यलहरी जैसे श्रसफल प्रयत में नाम श्रीर रचना-काल के सवध में इतना मुखर हो जाए, यह भी उसकी प्रवृत्ति के प्रतिकूल् जान पड़ता है।

इस पद से एक श्रीर सख्या निकाली जा सकती है। यथा—मुनि=७, पुनि (पुनः मुनि)=७, रसन के रस=६, श्रीर दसन गौरी नन्द को र ि १६७७। यदि स्रदास के समय से इसे मिलाने का श्राग्रह न हो तो यह सख्या श्र्य-मुकरता के श्रिधिक निकट है, क्योंकि इसमें न तो 'पुनि' को छोड़ा गया है, न 'रसन के रस' को खडित किया गया है। ऐसा मानने से स्वतः साहित्यलहरी स्र की रचना नहीं ठहरती। परन्तु साहित्यलहरी का रचना काल १६७७ जितना प्राचीन भी नहीं माना जा सकता।

पद ११८ में तो साहित्यलहरी का किव श्रौर भी श्रिषक मुखर हो गयां है। उसमें वह पृथु-यज्ञ से उद्भूत श्रपने श्रादि-पुरुष ब्रह्मराव से लेकर श्रपनी वंशावली दे देता है। इस पद के श्रनुसार पृथु-यज्ञ से उत्पन्न ब्रह्मराव के वश में चन्द हुए जिन्हें महाराज पृथ्वीराज ने ज्वालादेश दिया। इनके चार पुत्र हुए जिनमें सबसे बड़ा राजा हुश्रा। दूसरा बेटा गुणचन्द हुश्रा, उसका पुत्र सीलचन्द श्रीर सीलचन्द का पुत्र बीरचन्द हुश्रा। यह वीरचन्द रण्यभीर के राजा हम्मीर के साथ खेलता था। इसके वश में हरिचन्द हुश्रा। उसका बेटा

जो वीर या त्रागरे रह कर फिर गोपाचल चला गया। उसके सात पुत्र कृष्ण्चन्द, उदारचन्द, रूपचन्द, बुद्धिचन्द, देवचन्द, ससृतचन्द और स्रजचन्द हुए जो बड़े श्रूरवीर थे। इनमें से पहले छ शाह की सेवा में समर करते हुए मारे गए। केवल ग्रन्थ स्रजचन्द वच रहा, जो एक बार कुँ ए में गिर पड़ा। सात दिन तक किसी ने उसकी पुकार न सुनी। सातवें दिन स्वय श्री यदुपित भगवान् ने त्राकर उद्वार किया और दिष्ट-दान दिया। वर माँगने का वचन सुनकर स्रजचन्द ने भगवान् की मिक्त, शत्रुनाश त्रौर राधा-श्याम के श्रितिरिक्त और कोई रूप न देखने का वरदान माँगा। भगवान् ने एवमस्तु कह कर बताया कि दिच्या के विप्र कुल से शत्रु का नाश होगा और त् सव विद्या में निपुण होगा। उन्होंने स्रजचन्द, का नाम स्रजदास, स्र और स्रस्याम रखा त्रौर श्रन्तर्धान हो गए। स्रजचन्द तब से प्रण करके वज में रहने लगा। गोस्वामी जी ने उसकी त्राठ—श्रष्टछाप—में स्थापना को। यह पृथु जगात का विप्र नन्दनन्दन का मोल लिया गुलाम है।

इस पद की प्रामाणिकता के विषय में विद्वानों में मतभेद है। मारतें दु वाल् हिरिश्चद्र सूरदास के विषय में इतना अधिक इतिवृत्त पाकर इसे प्रामाणिक मानने को प्रवृत्त हुए थे। बाब्रू राधाकुष्णदास ने भी इसकी प्रामाणिकता में सदेह नहीं किया। यद्यपि उन्होंने लिखा है कि पृथ्वीराज रासो से जिसमें चद के दस पुत्रों का उल्लेख है, इस पद में दी हुई चार सख्या से मदभेद है तथा हम्मीर के समय में किसी बीरचन्द का उल्लेख और कहीं नहीं मिलता, फिर भी उन्होंने इस पद के विवरणों को सत्य माना है। वे यह भी अनुमान करते हैं कि सूरजचन्दं के पिता का हो नाम रामदास होगा जिसका उल्लेख आईनेअकवरी में हुआ है और उसी के छ पुत्र वादशाह की सेवा में लडते हुए मारे गए होंगे। इतना ही नहीं, वे तो सूरदास के सारस्वत ब्राह्मण होने की जनश्रुति को भी इस पद के 'पृथुजगात' के अनुकूल सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं। वाब्रू राधाकुष्णदास के अनुसूर अनेक विद्वानों ने इस पद को प्रामाणिक माना है, यद्यपि चन्द के वंशज होने के कारण उन्होंने सूरदास को भाट कहने में सकोच नहीं किया। परन्तु कुछ अन्य विद्वान् यह वात स्वीकार न कर सके। इस विपय में चारासी वार्ता

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>राधाकृष्ण-ग्रथावली---पृ० ४४१-४४६

२ उदाहरणार्थ—सर जार्ज ग्रियर्सन, इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका

का सूरदास के सारस्वत ब्राह्मण होने का तथा-कथित प्रमाण उनका सब से बडा तर्क है।

डाक्टर दीनदयाल गुप्त ने इस पद की श्राप्रामाणिकता सिद्व करने के लिए कई कारण दिए हैं। उनका पहला तर्क यह है कि साहित्यलहरी में अनेक पदो के बाद मे मिलाए जाने से यह अनुमान करना ठीक है कि पद १०६ के बाद वाले पद प्रचित्त होंगे, क्योंकि इसी पद में कवि ने पुस्तक का रचना-काल ख्रोर नाम दिया है। परतु यह तर्क निर्दोप नहीं है, क्योंकि पद ११८ के बाट वाले पद स्पष्ट ही पृथक् उपहसहार के रूप में सम्रह किए गए हैं, जब कि पद १०६ के बाद के पद पृथक् नहीं हैं। विषय श्रौर शैली की दृष्टि से वे १०६वें पद के पूर्व के पदों के क्रम में ही ख्राते हैं। ख्रीर जिस प्रकार यह कहा जा सकता है कि कविगरा पुस्तकों की रचना-तिथि का श्रन्त में ही उल्लेख करते हैं, उसी प्रकार यह भी कह सकते हैं कि वश ग्रादि के सबध में स्वकथन भी त्रान्त में ही किया जाता है। फिर, पदों के कम में हेर-फेर होना श्रसभव वात नहीं है। डाक्टर गुप्त का दूसरा तर्क यह है कि इस पद में गोस्वामी विष्ठलनाथ का तो उल्लेख है, पर सूरदास के गुरु महाप्रभु वल्ल-भाचार्य का उल्लेख नहीं है। अपने विषय में इतना अधिक इतिवृत्त लिखने वाला कवि ग्रपने गुरु का नाम न लिखकर गोस्वामी जी का नाम लिखे यह वास्तव में विश्वसनीय नहीं जान पड़ता। डाक्टर गुप्त का चौथा तर्क भी इसी से मिलता जुलता है — जिस किन ने सूरसागर जैसे बृहद् यथ में अपने विषय में कोई इतिवृत्त प्रत्यच्रूरूप में नहीं दिया, वह साहित्यलहरी में अपनी पूरी वंशावला दे इस पर सहज में विश्वास नहीं होता। परतु यह भी विचारणीय है कि जो कवि स्वभाव से ब्रात्मविज्ञापन के प्रति उदा-सीन है, वह साहित्यलहरी जैसो भक्ति-भाव हीन असफल साहित्यिक कृति का रचनाकाल देने के लिए इतना उत्सुक क्यों हो बैठा। गुप्त जी का तीसरा श्रीर सबसे प्रवल तर्क हैं सूरदास के सारस्वत ब्राह्मण होने के सवध में उनका पूर्व निर्णय । र्गुंस जी के अनुसार इसकी साची चौरासी वैष्णवन की वार्ता त्रौर उस पर गोस्वामी हरिराय का 'भावप्रकाश' है। गत ऋध्याय में इस विषय पर विचार किया जा चुका है। इस सबध में वाबू राधाकृष्ण दास श्रौर कदाचित् उन्हीं का श्राधार लेकर रचित सूर-सौरभ के लेखक प॰ मुशीराम शर्मा का यह कहना कि भाट अथवा ब्रह्मराव भी

<sup>ी,</sup> ऋष्टछाप श्रौर वल्लभ सप्रदाय—ङा० दीनदयालु गुप्त, पृ० ६०-६२

ब्राह्मण ही होते हैं श्रीर उन्हें सारस्वत भी कहा जा सकता है कदाचित् सर्वथा उपेच्नणीय न हो। गुप्त जी का श्रितम तर्क यह है कि यदि यह पद स्रदास का होता तो गोस्वामी हरिराय इसका श्रवश्य उल्लेख करते। वस्तुतः गुप्त जी के ये समस्त तर्क केवल इसी पद के खरडन में नहीं, श्रिप तु, संपूर्ण रचना के खरडन में प्रयुक्त हो सकते हैं। उक्त गोस्वामी जी के द्वारा साहित्यलहरी का कोई उल्लेख न होना, जब कि इस रचना में किव ने तिथि श्रीर नाम तथा श्रपनी वंशावली का उल्लेख किया है, वास्तव में इस रचना को स्रदास-कृत न मानने के लिए एक प्रवल कारण है।

## साहित्यलहरी का रचयिता और रचनाकाल

कदाचित् साहित्यलहरी के १०६ वें पद की 'नदनदन दास हित साहित लहरी कीन 'पिक के श्राधार पर साप्रदायिक चेत्रों में यह प्रवाद चल पड़ा कि साहित्यलहरी की रचना सूरदास ने नददास के लिए की थी श्रौर वह भी नददास का गर्व चूर करने के लिए। परतु नददास की रचना में इस महत्त्वपूर्ण घटना का संकेत तक न होना इस प्रवाद को निराधार मानने का पर्याप्त कारण है। यहाँ पर यह भी कह देना आवश्यक है कि साहित्य-लहरी जैसी असफल और भद्दी रचना के द्वारा उसके लेखक को 'रसमजरी' ज़ैसी परिष्कृत नायिकाभेद की पुस्तक के किन नददास का गर्व चूर करना तो दूर उसके निकट तक पहुँचने की ब्राशा नहीं करनी चाहिए थी। श्री चहवली पाड़िय ने 'नदनदन दास' का ऋर्य कृष्णदास लेने का सकेत किया है। उयह न केवल शब्दार्थ की दृष्टि से अधिक उपयुक्त है, अपि तु इस विचार से भी कि श्रीनाथ जी के मदिर में कृष्णदास अधिकारी का वहुत उच स्थान था। परतु वस्तुतः नददास या कृष्णदास किसी के लिए इस पुस्तक की रचना होना नितात ग्रकल्पनीय है। भक्ति-युग के वातावरण में वह किसी प्रकार नहीं खप सकती। नंददास की 'रसमजरी' में ही नहीं, रीतिकालीन कृष्ण-भक्त कवियों तक में जिस उत्तरोत्तर ऐहिकता-उन्मुख भक्ति भाव के दर्शन हो जाते हैं, उसका लेशमात्र भी साहित्यलहरी में नहीं है।

वस्तुत. साहित्यलहरी जैसा कि ११८ पद में बताया गया है किसी सूरजचद

१ सूर-सौरभ—् पृ० १३

२. ग्रष्टछाप ग्रौर वल्लभ मंप्रदाय—डा॰ दीनदयालु गुप्त, पृ॰ ८७

³. हिंदी कवि-चर्चा-अी चंद्रवली पांडेय, पृ० १८५

नामक ब्रह्मभट्ट की रचना है जो कदाचित् चंदवरदायी ग्रीर सूरदास— हिंदी के दो महान् किवयों से ग्रपने को संबंधित ग्रीर मिश्रित करने के लोभ में साहित्यिक प्रवंचना का ग्रपराध कर बैठा) उक्त पट के ग्रनुसार साहित्य-लहरी के किव का वास्तिविक नाम सूरजचद था। स्रसागर में इस नाम का प्रयोग कहीं नहीं हुग्रा। पीछे यह निर्धारित किया जा चुका है कि स्रसागर के किव का मूल नाम स्रदास था। साहित्यलहरी के इस पद में स्रदास का उल्लेख नहीं है।

निश्चय ही यह सूरजचद ब्रह्मभट्ट उस काल में हुआ होगा जय काव्य भक्ति का साधन मात्र न रह कर यशोपार्जन का साधन होगया था। उस काल को हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने 'रीति काल' के नाम से अभिहित किया है। इस काल का आरभ विक्रम की सत्रहवी शती के उत्तरार्ध से पूर्व नहीं माना जा सकता। साहित्यलहरी जैसी श्रनुकरणात्मक रचना का श्रनुमान उसके भी बहुत बाद में करना चाहिए। इसके रचना-काल का किंचित् सकेत ३६ वे पद की टिप्पणी से मिल सकता है। उक्त टिप्पणी में लिखा है कि भारतेंद्र हरिश्चन्द्र साहित्यलहरी की टीका को भी सूरदास-कृत मानते थे, क्योंकि साहित्यलहरी की टीका रहित कोई प्रति नहीं मिलती। परतु इस पद की टीका में साहित्यलहरी के प्रकाशक बाबू रामदीन सिंह को जव 'भाषा भूपरा' का उल्लेख मिला तो उन्होंने यह स्थिर किया कि साहित्य-लहरी की टीका स्वय स्रदास ने नहीं की होगी, क्योंकि 'भाषा भूषण' के लेखक का समय सुरदास के बहुत पीछे पड़ता है। वस्तुतः साहित्यलहरी की कोई टीकारहित प्रति स्वय सरदार किव को भी नहीं मिली जिनकी टिप्पणी के साथ वर्तमान साहित्यलहरी मिलती है। इस परिस्थित में यह श्रनुमान किया जा सकता है कि साहित्यलहरी का रचियता ऋौर टीकाकार सभव है एक ही व्यक्ति हो। वह व्यक्ति 'भाषा भूषण्' के रचियता के बाद ही हुन्र्या होगा। 'भाषा भूषण' के कवि जोधपुर नरेश महाराज जसवतसिंह का रचना-काल विक्रम की सत्रहवीं शती का अत और अठारहवीं शती का आदि माना जाता है। श्रतः साहित्यलहरी भी श्रनुमानतः विक्रम की श्रटारहवीं शती की रचना हो सकती है। यदि १०६ वें पद में सूचित रचना-काल स० १६७७ ठीक माना जाए तब भी इस अनुमान में विशेष अन्तर नहीं पड़ता। उस अवस्था में यह भी माना जा सकता है कि मूल रचना सूरजचद नामक कवि के द्वारा स० १६७७ में हुई ऋौर उस पर किसी ने ऋठारहवीं शती में सूरदास की रचना 'समक्तकर टीका लिखी। कालान्तर में उन्नीसवी शती के ऋत में पुनः

सरदार किव ने उस पर टिप्पणी लिखी। परतु जैसा कि पोछे कहा जा चुका है इस अनुकरणात्मक रचना को इतना प्राचीन नहीं माना जा सकता। विषय, भाषा-शैली आदि उसे रीति काल के उत्तरार्ध से पूर्व नहीं ले जाने दे सकते। वस्तुतः साहित्यलहरी की प्रसिद्धि की परपरा का श्रेय भारतेंदु हरिश्चन्द्र को ही है। उनके परवर्ती साहित्यकों में ही उसके दो पद खरडन-मंगडन और विवाद का विषय बन गए। साहित्य की दृष्टि से उसके एक सौ सोलह पदों की निरतर उपेचा हुई है और यह सर्वथा उचित ही हुआ। परते इससे एक बहुत बडी हानि हुई। यदि हमारे विज्ञ साहित्यक उनकी और तिनक भी आलोचक दृष्टि डालते तो शेष दो पदों के द्वारा जागरित सूग्दास विपयक ऐतिहासिक सभावनाए जहा की तहां शात हो जातीं और साहित्यलहरी के सबध में इतना वितडावाद न उठता।

١

# भक्ति-समीचा

स्रदास की रचना तथा वाह्य साचियों से उनके भक्त-जीवन का पर्याप्त परिचय मिलता है। ग्रतः सूरदास के जीवन ग्रौर काव्य के ग्रध्ययन में उनकी भक्ति-भावना का समुचित विवेचन सबसे ग्राधिक ग्रावश्यक है। इसके विना न तो उनके काव्य को समका जा सकता है श्रीर न उसमें श्रिभव्यक्त उनके व्यक्तित्व को । चौरासी वैष्णवन की वार्ता से जो कि सुरदास के जीवन-संवधी ज्ञान के लिए अचावधि सबसे अधिक प्रामाणिक बहिर्साच्य है सूरदास की भक्ति-भावना के सबध में पर्याप्त सकेत मिलते हैं। वार्ता के अनुसार सूर-दास को स्वय पुष्टिमार्गीय भक्ति के प्रवर्तक महाप्रभु श्रीवल्लभाचार्य ने श्रपने सप्रदाय में दी चित किया था। उसके श्रमन्तर वे निरतर गोवर्धन पर स्थित श्रीनाथ जी के मदिर में ग्रापने इष्टदेव का कीर्तन करते रहे । ग्रातः सुरसागर में जिस भक्ति-भावना का प्रकाशन हुन्ना है वह पुष्टिमार्गीय भक्ति के अनुकूल होनी चाहिए। स्रदास की भक्ति के ऋष्ययन में प्रायः इसी पूर्व धारणा के श्राधार पर उनकी रचनात्रों से पुष्टिमार्गीय भक्ति के पोषक कथनों-उल्लेखीं को सकलित करने की प्रवृत्ति रही है। यह ढग सरल तो है, परतु सर्वथा वैज्ञा-निक नहीं कहा जा सकता। सूरदास के ही श्रध्ययन में नहीं, श्रन्य भक्त कवियों के ग्रध्ययन में भी यह ग्रावश्यक है कि हम उनकी रचनात्रों के स्वतंत्र अध्ययन द्वारा उनकी भक्ति-भावना का स्वरूप निर्धारित करें और यह निर्णय करें कि वह उस युग के किस साप्रदायिक मतवाद के अधिक अनुकूल है तथा श्रन्य समसामयिक सप्रदायों से उसकी कितनी समता-विभिन्नता है। इस प्रकार के अध्ययन इस दृष्टि से और आवश्यक हैं कि मध्ययुग में पुनक्जा-गरित भक्ति-श्रान्दोलनों के विभिन्न स्वरूपों में मूलमूत सैद्धान्तिक समानता तो है ही, उससे भी अधिक समानता है काव्य के रूप में व्यक्त हुई विभिन्न समदायों के भक्त-कवियों की भक्ति-भावना में। उस युग की भक्ति-भावना का सिश्लष्ट रूप में अध्ययन करके ही हम हिंदी साहित्य की चिन्ता-धारा का उचित मूल्याकन करने में अधिक सफल हो सकेंगे। यह अवश्य 'है कि उस' चिन्ता-धारा को विक्रम की बारहवीं-तेरहवीं शताब्दियों में रामानुज, निम्बार्क, मध्व प्रभृति ब्राचार्यों द्वारा प्रतिपादित भक्ति ने ही प्रेरित किया

सरदार कि ने उस पर टिप्पणी लिखी। परतु जैसा कि पीछे कहा जा चुका है इस अनुकरणात्मक रचना को इतना प्राचीन नहीं माना जा सकता। विषय, भाषा-शैली आदि उसे रीति काल के उत्तरार्ध से पूर्व नहीं ले जाने दे सकते। वस्तुतः साहित्यलहरी की प्रसिद्धि की परपरा का श्रेय भारतेंदु हरिश्चन्द्र को ही है। उनके परवर्ती साहित्यकों में ही उसके दो पद खरडन-मंगडन और विवाद का विषय बन गए। साहित्य की दृष्टि से उसके एक सौ सोलह पदों की निरतर उपेचा हुई है और यह सर्वथा उचित ही हुआ। परतु इससे एक बहुत बडी हानि हुई। यदि हमारे विज्ञ साहित्यिक उनकी और तिनक भी आलोचक दृष्टि डालते तो शेष दो पदों के द्वारा जागरित सूग्दास विषयक ऐतिहानिक सभावनाए जहा की तहां शात हो जातीं और साहित्यलहरी के सबध में इतना वितडावाद न उठता।

# भक्ति-समीचा 💆

स्रदास की रचना तथा वाह्य साचियों से उनके भक्त-जीवन का पर्याप्त परिचय मिलता है। ग्रातः सूरदास के जीवन ग्रीर काव्य के ग्रध्ययन में उनकी भक्ति-भावना का समुचित विवेचन सबसे ग्राधिक ग्रावश्यक है। इसके विना न तो उनके काव्य को समका जा सकता है श्रीर न उसमें श्रभिव्यक्त उनके व्यक्तित्व को । चौरासी वैष्णवन की वार्ता से जो कि सूरदास के जीवन-संवधी ज्ञान के लिए अद्यावधि सबसे अधिक प्रामाणिक बहिर्साच्य है सूरदास की भक्ति-भावना के सबध में पर्याप्त संकेत मिलते हैं। वार्ता के अनुसार सूर-दास को स्वयं पुष्टिमार्गीय भक्ति के प्रवर्तक महाप्रभु श्रीवल्लभाचार्य ने श्रपने सप्रदाय में दी ज्ञित किया था। उसके श्रनन्तर वे निरतर गोवर्धन पर स्थित श्रीनाथ जी के मदिर में ग्रापने इष्टदेव का कीर्तन करते रहे। ग्रातः सुरसागर में जिस भक्ति-भावना का प्रकाशन हुन्ना है वह पुष्टिमार्गीय भक्ति के ऋनुकूल् होनी चाहिए। स्रदास की भक्ति के ऋध्ययन में प्रायः इसी पूर्व धारणा के श्राधार पर उनकी रचनात्रों से पुष्टिमार्गीय भक्ति के पोषक कथनों-उल्लेखों को सकलित करने की प्रवृत्ति रही है। यह ढग सरल तो है, परतु सर्वथा वैज्ञा-निक नहीं कहा जा सकता। सूरदास के ही श्रध्ययन में नहीं, श्रन्य भक्त क्वियों के अध्ययन में भी यह आवश्यक है कि हम उनकी रचनाओं के स्वतत्र श्रध्ययन द्वारा उनकी भक्ति-भावना का स्वरूप निर्धारित करें श्रौर यह निर्णय करें कि वह उस युग के किस साप्रदायिक मतवाद के ग्राधिक त्रानुकूल है तथा श्रन्य समसामयिक सप्रदायों से उसकी कितनी समता-विभिन्नता है। इस् प्रकार के अध्ययन इस दृष्टि से और आवश्यक हैं कि मध्ययुग में पुनरुजा-गरित भक्ति-श्रान्दोलनों के विभिन्न स्वरूपों में मूलमूत सैद्धान्तिक समानता तो है ही, उससे भी अधिक समानता है काव्य के रूप में व्यक्त हुई विभिन्न समदायों के मक्त-कवियों की मक्ति-भावना में। उस युग की भिक्त-भावना का सिरलष्ट रूप में अध्ययन करके ही हम हिंदी साहित्य की चिन्ता-धारा का उचित मूल्याकन करने मे त्राधिक सफल हो सर्केंगे। यह त्रवश्य है कि उस चिन्ता-धारा को विक्रम की बारहवी-तेरहवीं शताब्दियों में रामानुज, निम्बार्क, मध्व प्रभृति स्राचायौं द्वारा प्रतिपादित भक्ति ने ही प्रेरित किया

तथा उसे विशिष्ट स्वरूप दिया, फिर भी हमारे भक्त कवियों में पर्याप्त मौलिक विचार की प्रवृत्ति ग्रौर समन्वयकारी विवेक-बुद्धि का परिचय मिलता है।

जिस समय पुष्टिमार्ग के प्रवर्तक श्रीवल्लमाचार्य (स॰ १५३५—१५८७ वि०) ने अपने शुद्वाद्वेत सिद्धान्त के अनुकूल कृष्ण-मिक्त का प्रचार किया, उसके पहले निम्वार्काचार्य और मध्वाचार्य द्वारा प्रतिपादित कृष्ण-मिक्त प्रयात प्रचलित श्रीर लोक-प्रिय हो चुकी थी। कृष्ण-मिक्त का प्रधान केन्द्र वज-प्रदेश था। कालकम के अनुसार सबसे पहले निम्वार्काचार्य (विकम की बारहवीं शताब्दी) के द्वेताद्वेतवाद के श्राधार पर प्रतिपादित कृष्ण भक्ति का प्रचारं हुआ। सखी या टही सप्रदाय के प्रवर्तक प्रसिद्ध गायनाचार्य स्वामी हरिदास को निवार्क का अनुयायी बताया जाता है, बद्यपि उनकी रचनाओं में किसी दार्शनिकवाद का स्पष्टीकरण नहीं मिलता। इसी प्रकार गोस्वामी हरिवश जो राधावल्लभी सप्रदाय के सस्थापक थे मन्वाचार्य से प्रभावित बताए जाते हैं। पीछे देखा जा चुका है कि स्रदास ने कदाचित् इन्हों दोनों भक्त महात्माओं का श्रद्धापूर्वक उल्लेख किया है। कुछ विद्वानों ने यह भी अनुमान किया है कि स्रदास पहले हरिदास के अनुयायी थे, परन्तु इन अनुमान का कोई पुष्ट आधार नहीं हैं।

पुष्टि सप्रदाय के कितपय प्रमाणां से यह विदित होता है कि श्रीवल्लभाचार्य ने विष्णुस्वामी के अनुयायी विल्वमगल के पश्चात् उनके रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए उन्हीं के सिद्धान्तानुकूल शुद्धाद्धेत का प्रति पादन और शकराचार्य के मायावाद का खड़न किया। विष्णुस्थामी के समय श्रीर उनके सिद्धान्तों के विषय में आज तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है, फिर भी यह निश्चित है कि वे वल्लभाचार्य के पूर्ववर्ती थे। इस प्रकार वल्लभाचार्य के शुद्धाद्धेत सिद्धान्त के लिए मौलिकता का आग्रह नहीं है (सिद्धान्तों की भाति भक्ति का स्वरूप निश्चित करने में भी वल्लभाचार्य अपने पूर्ववर्ती और समकालीन भक्ति सप्रदायों से प्रभावित हुए होंगे)इसमें सदेह नहीं किया जा सकता। फिर भी, भिक्त को जैसा प्रवल श्रीर पुष्ट दार्शनिक आधार वल्लभाचार्य के सप्रदाय में मिला, वैसा कदाचित् अन्य सप्रदायों में नहीं। साप्र-

१, देखो पृ० २४

<sup>ै,</sup> देखों संप्रदाय-प्रदीप (द्वितीय प्रकरण्), वल्लम-दिग्विजय ग्रार सप्रदाय-कल्पद्रम

दायिक भक्ति की सेवा-पद्धति को भी पुष्टि-सप्रदाय मे त्रानुपम सुसगठित, व्यवस्थित और परिपूर्ण रूप दिया गया है। परन्तु पु<u>ष्टिमार्गीय भक्ति</u> के सिद्धान्त ग्रीर व्यवहार दोनों पत्तों पर पूर्ववर्ती श्रीर समसामयिक कृष्ण-भक्ति सम्प्रदायों का प्रभाव पड़ा होगा, इसे ग्रस्वीकार नहीं किया जा सकता। स्वयं श्रीवल्लभाचार्य ने ग्रारभ में माध्व के त्रनुयायी कृष्ण-भक्त माधवेंन्द्रपुरी की श्रीना व जी की सेवा का भार सौंपा था। वगाल के चेतन्य महाप्रभु सवन्धी साहित्य में इन्हें वगाली सिद्ध किया गया है । श्रीर पुष्टि सप्रदाय के साहित्य में तैलंग ब्राह्मण् । वगाल में वैष्ण्व भक्ति का सव से पहले उन्ही ने प्रचार किया तथा महाप्रभु चैतन्यदेव के दीचागुरु ईश्वरपुरी उन्हीं के शिष्य थे। 3 कहते हैं कि महाप्रभु वल्लभाचार्य के भी विद्यागुरु यही साधवेन्द्र पुरी थे। ४ चैतन्यदेव ग्रोर त्राचार्य वल्लभ की कई बार भेट हुई थी। दोनों का एक दूसरे के प्रति ऋत्यन्त उच्च भाव था। अ ऋाचार्य वल्लभ ने स्वय जगनाथ पुरी की यात्रा की थी, जहाँ चैतन्यदेव के साथ उनका प्रेमपूर्ण वार्तालाप हुआ था तथा दोनों महाप्रमु चार मास तक वृन्दावन में साथ साथ रहे थे। ह चैतन्यदेव के ग्राभिज़ शिष्य श्री रूप, सुनातन तथा जीव गोस्वामी के साथ, भी वल्लभाचार्य का सैद्रान्तिक विवाद हुन्ना था। १ स्वयं वल्लभाचार्य के विचारों- पर तत्कालीन वैष्णव सप्रदायों की राधा-कृष्ण भक्ति का कितना प्रभाव पडा यह नहीं कहा जा सकता, परन्तु यह तो स्वीकार किया गया है कि उनके पुत्र गोस्वामी विद्वलनाथ जिन्होंने सप्रदाय को ग्रात्यन्त सगठित श्रौर व्यवस्थित रूप <u>दिया श्री</u> चैतन्य के गौड़ीय सप्रदाय से प्रभा<u>वित हुए थे</u>। उनके स्वाभिन्यष्टक, स्वामिनी-स्तोत्र श्रीर शृङ्गार मडन में यह प्रभाव लिक्त होता बताया जाता है। ' पुष्टि सप्रदाय की सेवा-पद्धति में वतों श्रौर

१. चैतन्य श्रीर उनका युग ( श्रग्रेजी )—रायबहादुर डा॰ दिनेशचन्द सेन, १०४३

२. विद्वन्मंडनम् ( निर्णय सागर प्रेस ) — भूमिका पृ० ११

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> विद्वन्मडनम् (निर्ण्य सागर प्रेस)—मूमिका तथा चैतन्य ग्रौर उनका युग ( श्रग्रेजी ) ए० ४४

४. श्रीवल्लभान्वार्य ( श्रग्रेजी )—भाई मिण्लाल सी० परीख, पृ० ७३

<sup>े.</sup> काकरोली का इतिहास पृ० ५२

६. श्रीवल्लमान्वार्य (ग्रग्नेजी)—भाई मिएलाल सी० परीख, पृ० १५१

<sup>°.</sup> वही।

विद्वन्मडनम् भूमिका, पृ० ५फा०—१७

उत्सवों में राधा का समावेश कदाचित् गोस्वामी विङ्गलनाथ द्वारा ही किया गया। वस्तुतः उस युग में राधा कृष्ण की भिक्त का इतना अधिक प्रचार या कि कोई वैष्ण्य सप्रदाय उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। अतः राधा-कृष्ण के युगल रूप की भिक्त तथा राधा की अत्यधिक महत्ता जो हमें स्रदास के काष्य में मिलती है, वह वस्तुतः उस युग की सामान्य भिक्त-भावना का प्रकाशन है) स्रदास ने अपने सप्रदाय की भजन-पद्धित की अनुक्लता के साथ भिक्त का एक समन्वयकारी रूप उपस्थित किया है जो हमें उस युग की सर्व प्रधान भावधारा का परिचय देता है। वे पुष्टि सप्रदाय के अनुयायी होते हुए भी दार्शनिक मतवाद के प्रचारक और व्याख्याता नहीं थे, अपि तु परम वैष्ण्य, एव जन्मना कि और गायक थे। उनका भाव-प्रवण और सवेदनशील हृदय राधा-कृष्ण भाव में अपनी चरम परिण्ति पाए हुए भिक्त-भाव से अनुप्राणित हुए बिना नहीं रह सकता था। फलतः उनके काष्य में हम गोपाल कृष्ण के प्रति प्रेम और अनुक्पा रित की अपेना कान्ता (रित, का कहीं अधिक विस्तार पाते हैं।

#### सामयिक परिस्थिति

मध्ययुगीन भक्ति आन्दोलनो ने देश की कैसी परिस्थिति में प्रगति की इसका विस्तृत विवेचन करना यहा सभय नहीं हैं। राजनैतिक इतिहास से हमें उस समय के जन-समाज के जीवन का पूर्ण परिचय नहीं मिलता। इति-हास को है। केवल भक्ति साहित्य में ही किल-काल के वर्णन में उस समय के लोक-जीवन की जो काँकी मिलती है उससे महत्त्वपूर्ण निष्कर्ण निकल सकते हैं। अकेले पुष्टि सप्रदाय के वार्ता-साहित्य तथा गौड़ीय सप्रदाय के कृष्णदास द्वारा लिखित चैतन्यचरितामृत से प्रचुर ऐतिहासिक समग्री संकलित की जा सकती है। स्वय श्रीवल्लभाचार्य ने म्लेच्छाक्रान्त देश में सब मार्गों के नष्ट हो जाने, पाप पाखराड की प्रचुरता, गगादि तीर्थों के दुष्टों द्वारा अधिकृत हो जाने, वेदों के तिरोहित होजाने, नाना वादों के वढ जाने आदि का उल्लेख करते हुए कृष्ण ही को एक मात्र शरण्य वताया है तथा किलकाल में कर्म-मार्ग की अनुपयुक्तता एव विषय, पापड, कुमग आदि से वचने के लिए मिक्त ही एक मात्र वर्तव्य घोषित किया है। भाषा कियों ने भी

१. दे० कृष्णाश्रय-श्लोक, १-६

र दे॰ सन्यास-निर्णय---श्लोक १, २, ५

परोक्त रूप से श्रपने समय की परिस्थित के प्रचुर संकेत दिए हैं। यहाँ हम . केवल सूरसागर में प्राप्त इस विषय की सामग्री की समीक्ता करेंगे।

राजनैतिक दृष्टि से सूरदास का ऋधिकाश जीवन ऐसे समय में बीता जव देश की श्रवस्था श्रस्तन्यस्त श्रौर विद्धुन्ध थी। परतु उनके जीवन में ही अक्रवर के शासन काल की शांति स्थापित होने लगी होगी। जैसा कि पीछे सप्रदाय को सम्मान-सत्कार प्राप्त हुआ था। परतु राजनीति की ओर से सुरदास सर्वथा उदासीन थे। ग्रकवर से भेंट होने के समय उनकी उदासीनता स्पष्ट प्रकट हुई थी। वस्तुतः त्र्यकवर जैसे उदार शासक ने भी देश की त्रात्मा को नहीं छू पाया था। यही कारण है कि उसके शासन काल के महान् कवियों के द्वारा उसके वैभव ऋौर गौरव का कोई परिचय नहीं मिलता। सुरदास के सरल भक्त-हृदय में नदनदन के त्रातिरिक्त श्रीर किसी के लिए स्थान नहीं रहा था। यहाँ तक कि उन्होंने मधुरा के कस-निकदन श्रौर द्वारका के रुक्मिणी-रमण कृष्ण के प्रति भी जो श्रात्मीयता दिखाई है वह व्रजवासी के ही नाते, राजसी गौरव और सासारिक वैभव के प्रति उन्होंने सदैव उपेचा का भाव रखा। कृष्ण के पराक्रम का प्रदर्शन उनका स्रभीष्ट नहीं था, नहीं,तो वे उनके वैरी कस का महिमामय ऐश्वर्यपूर्ण चित्रण करते। राज्य ग्रौर सासारिक वैभव के प्रति उनकी श्रकचिपूर्ण उपेद्धा का श्राशिक कारण तत्कालीन शासन के प्रति उनकी उद्वेजना हो सकती है। कस के प्रति उनके ,दृष्टकोण में हम शासकों के सवध में उनकी मनोवृत्ति का श्राभास पा सकते हैं। श्रतः श्रपने समय की राजनैतिक परिस्थिति को देखते हुए सुरदास का भी अपने गुरु श्रीवल्लभाचार्य की भाति यही विचार जान पड़ता है कि श्रोकृष्ण की भक्ति ही इस विषम समय में मनुष्य जीवन का एक मात्र त्राश्रय है।

सूरदास के काव्य से उनके समय की सामाजिक परिस्थित के अपेद्धाइत कुछ अधिक संकेत मिल सकते हैं। सूरदास ने व्रज के जिस आमीण वाता-वरण का चित्र दिया है, वह उन्हें अधिकाश परपरा से प्राप्त हुआ था, अत' उसे पूर्णत्या तत्कालीन समाज का चित्र नहीं कह सकते। फिर भी व्रज के

१, दे० पृ० २

परंपरा से प्राप्त जीवन में सूरदास के समय के ग्रामीण जीवन की काँकी मिल जाती है। विज के सीमित सुखों में नर-नारियों का आशका, भय और श्रातक से श्रभिभूत जीवन, उनके स्वभाव की मरलता, भावकता, ग्रतीव संवेदनशीलता, बुद्धि और विवेक की अपेच।कृत न्यूनता तथा एद्रिय आक-र्पण श्रौर सहज प्रवृति के वशीभूत होकर कार्य करने की प्रकृति ऐसे वौद्धिक वातावरण का श्राभास देते हैं जो भक्ति-भाव के लिए अत्यत उपयुक्त था। परन्तु व्रज के चित्रण के त्रातिरिक्त जो सर्वथा ऐतिहासिक नहीं कहा जा सकता, सूरदास ने अपने काव्य में-विशेषतया 'विनय' के पदों में अपने समय के अनेक संकेत दिए हैं। जीवनी के सबध में तथा कथित आत्म-कथनों पर विचार करते हुए यह कहा गया है कि वे कथन वस्तुतः स्रात्म-कथन न होकर उस समय के सामान्य लोक-जीवन के चित्र हैं, 9 जिनमें सुरदास बताते हैं कि उनके समय में साधारण मनुष्यों का जीवन कितना उद्देश्यहीन या। बाल्यावस्था से वृद्धावस्था तक वे सासारिक विषय-वासना में इतने लिप्त रहते थे कि उन्हें ऐसे जीवन की व्यर्थता का ध्यान तक नहीं स्राता था। लोग हिंसा-मद-ममता में भूले रहते थे, प्रमाद श्रौर श्रालस्य में समय नष्ट करते थे तथा मद्यपान, स्त्री-सग, स्रभच्य-भन्नण ही में उनके जीवन का सुख सीमित था। स्वार्थपरता, प्रवचना, पाषड, दभ, ग्रहंकार ग्रादि दुर्वृत्तियाँ फेल रही थीं। तीर्थ-यात्रा ह्यौर सत्सग की ह्योर भी रुचि नही रह गई थी। बहुत होता था तो लोग 'स्वामी' वन जाते थे, शरीर ग्रीर वस धोकर, वेप वनाकर, तिलक माला आदि धारगा कर के पर-निंदा मे और विषयी लोगों के बीच में जीवन विताते थे। अत समय में जब ध्यान ज्ञाता था कि सारा जीवन ग्रकारथ गवा दिया, कुछ धर्म-कर्म नहीं किया तव निराशा का ग्रथकार चारों ग्रोर से घेर लेता था। 'तीनों-पन' न्यर्थ खोने के वर्णनों में स्रदास ने उस समय वर्गाश्रम धर्म के पतन का चित्र दिया है। निश्चय ही यह चित्र समृचे समाज का नहीं कहा जा सकता, निम्न वर्ग की त्रोर कदाचित् कवि का ध्यान नही है। यह भी हो सकता है कि भक्ति-भाव से श्राविष्ट होने के कारण इस वर्णन में सोमित दृष्टि, कल्पना श्रीर श्रातिरजना भी हो। स्रदास ने जिस स्रादर्श जीवन की कल्पना की थी उसके सामने तत्कालीन जीवन निस्मदेह ग्रत्यत गर्हित ग्रौर विपथगामी था। तीर्घ, त्रत, साधु-ममागम ग्रादि धर्म के बाह्य संघानों के ग्रामाव में मनुष्य की एदिय वृत्तियों ने उसके बाह्य

१.देखो पृ० १८---२२

ग्रोर श्रांतरिक जीवन में ग्रशांति ग्रोर श्रव्यवस्था पैटा कर रखी थी। ऐसे समाज के लिए, विशेष कर उस नमय जब धर्माचरण के लिए साधन श्रीर सुविधा का ग्रमाव था, भक्ति ही एक मात्र साधन दिखाई देता था। श्री वल्लभाचार्य से मेंट होने के पहले ही स्रदान ने कदाचित् इस सत्य को पहचान लिया था ग्रोर हसी कारण वे सन्यास लेकर गऊवाट पर रहते थे। गुरु से मेंट होने के पूर्व श्रपने संवक्तों के साथ 'स्वामी' वेश में रहते हुए कदाचित् उन्हें स्वय कभी-कभी श्रपने इस जीवन की विडवना का ध्यान श्राता होगा।

वल्लभ-सप्रदाय में दी चित होने के पूर्व सूरदास किस मत के अनुयायी थे इसके सवध में भी अनेक अनुमान किए गए हैं। विनय के पदों में जिस प्रकार मामाजिक जीवन के गहिंत पत्त के चित्र हैं, उसी प्रकार धार्मिक जीवन के भी सकेत हैं। गीत की ग्रात्माभिन्यजक शैली से होने के कारण उन्हे कभी कभी व्यक्तिगत सकेत समक लिया जाता है। एक पद में वे कहते हैं: "जिस दिन से जन्म पाया, मेरी यही रीति है कि हठपूर्वक विपय-विष खाता हूँ भ्रौर अनीति करते डरता नहीं। ज्वाला में जलता हू, गिरि से गिरता हूँ और अपने कर से सोस काटता हूँ। मेरा साहस देखकर 'ईसं' सकुच तो मानते हैं, पर रचा नहीं कर सकते। कभी कामना करके वहुत पशु-घात किए जिस प्रकार सिंह-शावक ग्रह त्याग देते हैं ( ग्रौर पशु-घात करते हैं )। इन्द्र श्रादि मुक्त से डरते हैं। यमपुर में जाकर श्रनेक वार नरक-कूपीं में पड़ा; यम के किंकर यूथ थक गए, पर में टालने से भी नहीं टलता। में महा माचल (हठी) हूँ, मुक्ते मारने में मंकोच नहीं होता।"" इस पद से यह निष्कर्ष निकालना कि किसी समय सूरदास या उनका परिवार घोर शैव?, हठयोगी ख्रौर हिंसक था भारी भूल होगी। उक्त पद में वर्तमान काल का प्रयोग तथा यमपुर में अनेक बार जाने की बात विशेष रूप से सूचित करती है कि वे अपने ऊपर अन्योक्ति के द्वारा शैवोपसना की आलो-चना करके उसे हीन प्रमाणित करते हैं। उनकी शैली मधुर एव विनयपूर्ण है। इसी प्रकार नन्दनन्दन के रूप में 'धूर धूसर जटा जुटली'-युक्त, 'हर मेष' का दर्शन करके जब वे कहते हैं कि 'सूर के हिरदे में नित स्थाम सिव का ध्यान

<sup>ी.</sup> स्० सा० ( समा ), स्कध १०, पद १०६

र. सूर-सौरभ, पृ॰ ३८

बसे '१ तो वे समन्वयकारी वैष्ण्व हिष्टकोण से केवल शिव के उपासकों को कृष्ण की रूपराशि की ग्रोर त्राकर्षित करने का उपक्रम करते हैं। वस्तुतः हिन उल्लेखों से हमें उस समय की धार्मिक परिस्थित की सूचना मिलती है। जिस समय वैष्णव भक्ति का पुनर्जागरण ऋौरं व्यापक प्रचार ऋारम हुऋा उस समय हमारे देश में शिव, शक्ति, तन्त्र, मन्त्र, हठयोग ब्रादि की ब्रारा धना का व्यापक प्रचार था। 'चीरहरण' प्रसंग में सूरदास ने गोपियों को शिव की स्राराधना करते हुए दिखाया है। <sup>२</sup> भागवत की गोपियां भी भद्रकाली काव्यायनी देवी की पूजा करती हैं। अन्य पुराणों से सूचित होता है कि वैष्णव उत्थान के समय देश में शैत्रोपासना का कैसा प्रावल्य था। भाषा-कवियों में भी इसके प्रचुर प्रमाण मिलते हैं। कबीर ने साकटों (शाक्तों) की भरपूर निंदा की है श्रौर उनके जीवन को घृणित चित्रित किया है। जायसी ने रतनसेन से जोगी का वेष धारण करवा कर तथा म्रान्य सकेत देकर सूचित किया है कि उस समय शैवों श्रीर हठयोगियों ने चमत्कारों के द्वारा लोकमत को कैसा प्रभावित कर लिया था। तुलसीदास ने तो 'श्रलख' जगाने वालों को ललकारा ही था। उन्होने स्मार्त वैष्णव धर्म का प्रचार करके शिव के उपासकों को वैष्ण्य बनाने का उसी तरह का प्रयत्न किया जैसा पुराणों के द्वारा किया गया था। स्रदास ने भी अमरगीत मे अपने समय की सभी प्रधान उपासना पद्धतियों का कठोरतापूर्वक किन्तु कवित्वपूर्ण शैली मे खडन किया।

स्रदास के 'श्रमरगीत' से तत्कालीन प्रचलित घार्मिक विश्वासों का एक सुदर चित्र मिलता है। यह चित्र इसलिए श्रीर सामयिक कहा जा सकता है कि इसमें स्रदास ने भागवत से पर्याप्त श्रातर श्रीर विभिन्नता उपस्थित की है। स्रदास के उद्भव दार्शिनिक पद्ध में श्रद्धैतवादी श्रीर मायावादी हैं। वे कृष्ण के बज-प्रेम की हॅसी उडाते हैं। धार्मिक पद्ध में स्रदास ने उन्हें योग—गोरखपथी हठयोग तथा वैराग्य का प्रतिनिधित्व करता हुश्रा चित्रित किया है। वे गोपियों को श्रन्तमुंखी प्रवृत्ति के हारा घट के भीतर बृहा का साद्धात्कार करने का उपदेश देते हैं तथा ससार के माया मोद का तिरस्कार करना सिखाते हैं। गोपियों के मुख से स्रदास श्रपने समय के इन प्रधान धार्मिक विश्वासों की हीनता प्रमाणित करते हुए उनकी कट श्रालोचना करते हैं। परतु, मानों श्रद्देत ज्ञान श्रीर योग

<sup>े.</sup> सू॰ सा॰ (समा) स्कथ १०, पद ७८८,७८६

का समन्वय करते हुए वे गोिपयों के श्रमन्य-भाव, श्रीकृष्ण में ही उनके सर्वात्म-भाव श्रोर कृष्ण के प्रेम-योग में ही चित्त-वृत्ति के श्रमुपम निरोध का प्रदर्शन करते हैं। एक स्थान पर तो गोिपयों के रूप में गोरखपथी योगी का रूप दिखाया गया है। न केवल गोिपयों का रूप योगियों का है, वे उन्हीं की भाँति 'गोरख' गोरख' पुकारती फिरती हैं। गोिपयों के द्वारा जो ज्ञान श्रोर योग का प्रत्याख्यान स्रदास ने किया है, उसे देख कर यह सदेह नहीं रहता कि उनके समय में लोक-विश्वास श्रीर लोक-धर्म की क्या श्रवस्था थी तथा जन-समाज किस प्रकार ज्ञान श्रीर योग की नीरसता, व्यर्थता श्रीर श्रव्यवहार्यता को श्रनुभव करके सरस मिक्त की श्रोर उन्मुख हो रहा था। (इसी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर स्रदास की मिक्त का स्वरूप समक्ता जा सकता है)। श्रागामी तीन श्रध्यायों में विस्तार से उनकी मिक्त की समीचा की गई है। यहाँ सच्चेप में उसकी रूपरेखा श्रीर विकास-सरिण उपस्थित की जाती है।

#### स्रदास की भक्ति

जिस समय सूरदास सन्यासी-वेश मे अपने सेवक-समाज को लेकर गऊ-घाट पर रहते थे उस समय भी हम हरि चरणों मे उनका अनन्य अनुराग पाते हैं। उनके 'हरि ग्रद्दैत, निर्गुण, ग्रलख, निरजन, निर्विकार हैं। उनसे भिन्न ग्रौर कुछ नही है। यह समस्त चराचर जगत् उन्हीं का न्यक्त रूप है, परत ग्रहता श्रीर ममता, इद्रियों की विषय-वासना श्रथवा श्रजान के कारण इम उसे सत्य रूप में नहीं देख पाते। सन्यासी सूरदास बुद्धि के प्रयोग से, ज्ञान पाप्त करके अपने हरि-ब्रह्म के अद्भैत, निर्मुण अरूप को देखने के विशेष इच्छुक नहीं जान पड़ते। वे तो हरि की उसी क्रुपा की आक्रांका करते हैं जिसके कारण वे सगुण श्रौर सरूप होकर श्रपने श्रधीन दीन जन की सहायता के लिए दौड़ पड़ते हैं। स्रदास को अपने हरि के इस विप्रतिपन्न गुरा में अटल विश्वास है। इष्ण के 'विरुद्ध धर्माश्रय' के सिद्धात पत्त को उन्होंने भले ही वाद में श्रपने गुरु के श्रीमुख से सुनकर समका हो, परतु उनके लिए यह कोई नवीन रहस्यो-द्घाटन न था। यह सिद्धान्त तो पुराणों के अवतारवाद का आधार ही है। त्रारंभ से ही स्रदास श्रपने हरि की भक्त-वत्सलता के गुण गाते दिखाई देते हैं। संसार की त्रासारता को उन्होंने त्रानुभव किया है, भक्ति-विहीन जीवन की व्यर्थता वे अपने चारों स्रोर देख रहे हैं। धर्म-कर्म का जो उच स्रादर्श उन्होंने

<sup>ै.</sup>स्० सा० (वे० प्रे०), पृ० ५२६, पद २५, २६

कल्पित किया है, उसे पाना ऋत्यत कठिन है। मिथ्या ससार के माया-मोह तथा मन श्रीर इन्द्रियों की स्वाभाविक चचलता श्रीर विषयोन्मुखता उस श्रादर्श के पालन में भारी बाधाए हैं । इसलिए सब कुछ धर्माचरण करते हुए भी मनुष्य पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं हो सकता। हरि की कृपा ही उसका एक मात्र ग्रामरा है। दीनभाव से सूरदास उसी को पाप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं। अपने दोषों को स्मरण करके, अपनी पतितावस्था का उत्कट श्रनुभव करके वे अपने दैन्य को ग्राधिकाधिक दृढ करने का अभ्यास करते हैं। तभी तो उन्हें हरि-भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती है। मिथ्या ससार के प्रति विरक्ति का भाव तो उनमें है ही, परतु वैराग्य स्वय स्वतत्र साधन नहीं है। योगियों को वह योगाम्यास में प्रेरित करता है, ज्ञान के इच्छुकों को सत्यान्वेषण में लगाता है तथा भक्तों को वह अपनी रागात्मिका वृत्ति हरि चरणों में केन्द्रीभूत करने की प्रेरणा देता है। ससार के प्रति वैराग्य की भावना को साथ लेकर मनुष्य जिस भक्ति-भाव को ऋपना सकता है उसमें दो भावों की प्रधानता रहती हैं 'निर्वेद' और 'दैन्य' तथा इसी नाते भक्त भगवान् के चरणों में 'प्रीति' प्रकट करता है (सूरदास के विनय के पटों में जहाँ एक श्रोर सलार की श्रसारता, मनुष्य की पतनोन्मुखता श्रीर तज्जन्य उसकी दीनता-हीनता का वर्णन है, वहाँ दूसरी ओर भगवान की शरगागन-वत्सलता ऋौर कारग-रहित द्या के सहारे उनके चरगों के प्रति उत्कट अनुराग व्यक्त किया गया है)। अनुमानतः आरम में सूरदास की भक्ति का सामान्यतया यही रूप था। कम से कम वार्ता-प्रसग से तो यही स्चित होता है । निस्सदेह 'शाति' श्रोर 'प्रीति' भक्ति के दृढ श्राधार हैं। प्रेम-लच्चा भक्ति के व्याख्यातायों ने उन्हें भक्ति की ग्रारभिक स्थित माना है।

भक्ति की ग्राधारभूत भावना की दृढता पाकर निहापमु वल्ल्भाचार्य ने सूरदास को उपयुक्त पात्र समक्ता ग्रौर उन्हें मत्र देने का विचार किया। इसीलिए उन्होंने सूर (शूर) होकर उनके घिघियाने की ग्रलोचना की। पुष्टिमार्गीय भक्ति में दीवित होने के नाट सूरदास को लीला 'व्हीराव्धिशायी' भगवान की नित्य लीला का परिचय हो गया। ग्रपने भक्त-वत्सल हिर के परमानन्द रूप पर मोहित होकर उन्होंने गोलोकवासी हिर के प्रति उत्कट ग्रनुराग प्रकट किया। उस नित्य वृन्टायन का ग्राखड मुण लूटने के लिए उनके प्राणों में विकलता पैदा होने लगी। ग्रपने मन वी

१. दे० पृ० २८

'चकई' को वे उसी प्रेम-सरोवर की छोर प्रेरित करने लगे जहाँ कभी वियोग नहीं होता। भावप्रवर्ण सूर को श्रीवल्लभाचार्य ने भागवत में वर्णित कृष्ण की व्रज-लीला का जान कराया। तीन दिन में ही उन्हें सपूर्ण भागवत स्पष्ट हो गई अर्थात् वल्लभाचार्य जी ने छपने 'सुवोधिनी' भाष्य में भागवत की जो व्याख्या की है उसका केन्द्रीय भाव स्रदास समक्त गए छौर वे श्रीकृष्ण की लीला का गान करने लगे। छाचार्य जी को विश्वास होगया कि स्रदास जी भगवान् के माहात्म्य-ज्ञान के साथ स्नेह की महत्ता समक्त गए। भगवान् की प्रेम-भक्तिमें दीचित हो जाने के बाद स्रदास को छपने दैन्य छौर उसके नाते अपने भगवान् के माहात्म्य के प्रदर्शन की छावश्यकता नहीं रही।' भगवान् के स्नेह-सम्बन्धों का गुणगान उनका छाजीवन व्यापार होगया।

वार्ता के त्राधार पर यह अनुमान किया जा सकता है कि पुष्टि-मार्ग में दीिचत होने के बाद सूरदास ने 'शान्ति' श्रौर 'प्रीति' रित के स्थान पर श्रपने इष्टदेव के प्रति श्रौर श्रधिक श्रात्मीयता का भाव श्रपनाया श्रौर श्री-कृष्ण के वज के सम्बन्धों के द्वारा ऋपनी प्रेम-भक्ति का प्रकट किया। श्रीकृष्ण के वज के सम्यन्ध जिनका सूरदास ने वर्णन किया है तीन प्रकार के हैं —कृष्ण के प्रति नन्द-यशोदा तथा अन्य गुरुजनों का ममतापूर्ण स्नेह, बाल सखाओं का सौहार्च तथा वज-गोपियो-किशोरी कुमारियों और नवोढा नवयुवतियों का कान्त भाव । भक्ति-रित में इन्हें अनुकम्पा, प्रेम और कान्ता रित कहते हैं । सूरदास ने रित के इन तीनों रूपों को श्रत्यत तन्मयता श्रीर व्यक्तिगत अनुभूति की अपूर्व उत्कटता के साथ चित्रित किया है। जिस प्रकार 'प्रीति' रित को अपनाने वाले भक्त दास्य स्वभाव के होते हैं, उसी प्रकार इन्हे अपनाने वाले क्रमशः वात्सल्य, सख्य स्त्रीर स्वभाव के कहलाते हैं। भावानुमूति की गहनता श्रौर विस्तृति के विचार से कान्ता या मधुर भाव में सबसे ऋघिक आत्मीयता और निकटता सममी जाती है, अनुकपा या वत्सल भाव में उसमें कम तथा प्रेम या सखा भाव में सबसे कम। प्रीति या दास भाव का स्थान तो इससे भी कम तन्मयकारी माना जाता है। परंतु वस्तुतः प्रेम-भक्ति में कोई एक भाव दूसरे से श्रेष्ठ या निम्न नहीं कहा जा सकता, यह तो भक्त के स्वभाव पर निर्मर है कि वह किस भाव से अपने इष्टदेव का भजन करे। वैर भाव से निरंतर भगवान् का ध्यान करने वाले शिशुपाल और रावण भी भक्तों के समद्द दूसरी

<sup>ी,</sup> देल पृत्र २६

फा०---१८

कोटि के भक्त ही हैं श्रौर इसी कारण भगवान के द्वारा उन्हें सद्गति प्राप्त हुई।

स्रदास के क़ान्य में 'शाति' श्रौर 'प्रीति' रति की श्रपेता 'प्रेम' 'श्रनु-कपा' श्रौर 'मधुरा' रति की श्रिमन्यक्ति कहीं श्रिधिक हुई है। श्रीकृष्ण की वज-लीला का गान करते हुए उन्होंने गोप-बाल, यशोदा-नद श्रीर गोपियों के संबंध से उक्त तीनों भावों का विशद चित्रण किया है। न केवल ग्राकार-विस्तार वरन् सम्बन्धी भावों के विस्तार, अनुमूर्ति की गमीरता और रमणीयता तथा हृदय की तल्लीनता की दृष्टि से भी सूरदास के काव्य में 'प्रेम', 'अनुकपा' श्रीर 'मधुरा' का ही क्रम पाया जाता है। कहा जाता है कि श्रपने इष्टदेव के प्रति सुरदास का संखा भाव था। ऋष्टछाप के ऋष्ट संखाओं में उनका अन्यतम स्थान था ही। गोस्वामी हरिराय ने भी उन्हें 'कृष्ण-सखा' तथा निकुज-लीला के मधुर भाव का श्रनुभव होने के कारण 'चंपकलता' सखी कहा है। ध संप्रदाय में सूरदास की भक्ति-भावना के सबध में जो भी विचार हो, सूरदास के काव्य में सखात्रों के प्रेम-भाव, यशोदा-नंद के वात्सल्य ब्रौर सखियों तथा राधा के मधुर भाव, सभी की ऋभिव्यक्ति व्यक्तिगत तल्लीनता के साथ हुई है-तथा उनकी तन्मयता की पराकाष्ठा गोपियों स्रौर उससे भी स्रिधिक राधा के भाव में है। सूरदास के काव्य से प्रेम-लच्चणा भक्ति में श्रनुमूर्ति की उत्कृष्टता के क्रम का अनुमान किया जा सकता है।

वार्ता के अनुसार गोलोक-वास के समय स्रदास की चित्त वृत्ति 'कुमरि राधिका' के उस अनन्य भाव में लीन थी जिससे विवश होकर स्वय श्रीकृष्ण उनके प्रति मधुर रित का भाव रखते हैं। स्रदास को उस समय अनुभव हुआ कि उनकी प्रेम-विह्नलता देख कर स्वय उनके ठाकुरजी का हृदय अधीर हो गया और उनके नेत्र सजल हो उठे। उस समय स्रदास के अधे नेत्रों की वही अवस्था थी, जिसकी अनुभृति उन्हे एक बार 'सुरित' के अत में राधा के नेत्रों के सबध में हुई थी। जिस प्रकार राधा के रूप-रस-मत्त खजन-नयनों में कृष्ण-रूप के अतिरिक्त अन्य कुछ,भी देखने की अनिच्छा एव कृष्ण-रूप-सागर में निमगन हो जाने की विकलता थी, उसी प्रकार शारीर छोडते समय स्रदास के नेत्र भी परम विरह के भाव में डूबे हुए अपने इष्टदेव के रूप में बसे थे। र

१, दे० पृ० ३५

२, दे० पृ० ३१

सूरसागर में कवि ने स्थान स्थान पर व्यक्तिगत रूप से ग्रापने इष्टदेव को 'हरि' नाम से संबोधित किया है। बारबार वे उद्बोधन देते हैं:—

हरि हरि हरि सुमिरन करों । हरि चरनारबिंद उर धरों ॥
इन्हीं हरि को पर-व्रहा, बताते हुए वे उन्हें सिच्चदानंद के परमानदस्वरूप
कृष्ण के रूप में चित्रित करते हैं । सूरदास के श्रीकृष्ण ग्रादि पुरुष हैं श्रीर
उनके परमानद रूप की पूरक राधा ग्रादि प्रकृति । मधुर भाव-सम्मत भिक्त
के प्रकाशन में जिसका उनके काव्य में सर्वाधिक विस्तार है, सूरदास के
इष्टदेव युगल रूप राधा कृष्ण हो जाते हैं । रास के प्रसग में सूरदास
कहते हैं:—

'में रास का रस कैसे गाऊँ १ अन्य देव स्वप्न में भी नहीं जानता हूँ; दंपति को शिर नवाता हूँ।'

'यही निज मत्र, यही ज्ञान, यही ध्यान है कि दंपित दरश के भजन सार गाऊँ श्रीर बारबार यही माँगता हूँ कि नर-जन्म पाऊँ श्रीर दो नयन रहें।'<sup>२</sup>

स्रदास ने अपने कृष्ण और राधा-कृष्ण रूप इष्टदेव को कैसी विविधता किन्तु मूलभूत एकता के साथ चित्रित किया है इसका आगामी अध्याय में विवेचन किया गया है।

श्रारभ से ही सूरदास के मन में वैराग्य की भावना थी। उनका सन्यासी जीवन इसी भावना का प्रमाण है। मध्ययुग की विचारधारा में वैराग्य का प्राधान्य जीवन के सभी चेत्रों में परिलचित होता है। ससार के प्रति विरक्ति का श्राधार है उसकी च्रण-भगुरता, श्रासरता श्रोर श्रासत्यता। ससार के प्रति इस प्रकार के भाव का क्या कारण था इसकी विवेचना एक स्वतंत्र विषय है। परतु इस भाव का दार्शनिक श्राधार शकराचार्य का मायावाद था। पीछे कहा जा चुका है कि मध्ययुग के भक्ति-प्रवर्तक श्राचार्यों ने मायावाद का खरडन किया। स्वयं श्री वल्लभाचार्य ने शकर के श्रद्धित के स्थान पर श्रुद्धाद्धित का प्रतिपादन करके श्रद्धित के साथ जो प्रपंच के सम्बन्ध में माया के मिथ्वात्व की कल्पना थी, उसे हटा कर सिच्चदानन्द रूप ब्रह्म की श्रद्धितता के श्रुद्ध रूप की व्याख्या की। फिर भी सभी सप्रदायों के भक्तों में माया की स्वीकृति किसी न किसी रूप में

<sup>ी.</sup> सू० सा० ( वे० प्रे० ) पृ० ३६३ पद ५७

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>. वही, पृ० ३४० पद ६२

अवश्य मिलती है। (वल्लभाचार्य के अनुसार 'जगत्' और 'जीव्' ब्रह्म के ही सत् श्रौर चित् के व्यक्त रूप हैं परन्तु हमें उनका सच्चा स्वरूप, उनका ब्रह्म-रूप ग्रज्ञान के कारण नहीं भासता)। उनका श्रहंता ग्रौर ममता से ग्राविष्ट जो 'सांसारिक' रूप है हम उसी को सत्य समक लेते हैं। इसी अजान को भक्तों ने माया नाम से अभिहित किया है और इसी से बचने की शिका दी है। इसी के कारण हमें सुत कलत्र के सम्बन्ध श्रौर धन-वित्त के श्राकर्षण सत्य से भासित होते हैं। सूरदास के काव्य में इस अजान-रूप माया का प्रचुर वर्णान-चित्रण है त्र्यौर संसार के विषय वासना, जन्म, लोभ, मोह, मद, क्रोध त्रादि की भरपूर विगईंगा की गई है। परन्तु स्रदास का यह दृष्टि-कोगा सबसे अधिक 'विनय' के पदों में व्यक्तिगत रूप से तथा प्रकारान्तर से दशम पूर्वार्ध के त्रातिरिक्त अन्य स्कर्धों में व्यक्त हुआ है। कुदाचित् पुष्टि संप्रदाय में दी चित होने के बाद उनके दृष्टिको गा में परिर्वतन हो गया ग्रौर वे कृष्ण के परमानन्द रूप की व्रज-लीला के गायन में चराचर को कृष्णमय देखने लगे) वार्ता का एक प्रसग में इस अनुमान के लिए सकेत मिलता है। श्रीनाथ जी के दर्शन करके जब सूरदास ने गाया 'श्रव हों नाच्यो वृहुत गोपाल' तथां 'स्रदास की सबै ऋविद्या दूरि करौ नन्दलाल।' तब स्राचार्य जी ने कहा कि स्रव तो तुममें कुछ स्रविद्या रही नहीं, इसलिये स्रव भगवत्-यशु का वर्णन करो। इस से विदित होता है कि अविद्या और श्रज्ञान पर बल देकर मनुष्य को चेतावनी देने का सूरदास का दृष्टिकोण दीच्रा ग्रहण करने के पूर्व ही विशेषतया रहा होगा। 'ब्रह्म-संबध' के बाद कदाचित् सूरदास ने कृष्ण की मोहक लीलान्त्रों का ही गान किया। सूरमागर के दशम स्कथ पूर्वार्थ से इस अनुमान की पुष्टि होती है।

(श्रविद्या दूर होने पर समस्त चराचर जगत् कृष्णमय दिखाई देता है। स्रदास ने ससार के प्रति वैराग्य के भाव पर विशेष वल नहीं दिया, प्रत्युत ससार के सभी सवधों, सभी व्यापारों श्रीर सभी मनोभावों को कृष्ण के मवध से सत्य परिकल्पित किया है)। वज की लीला सत्य है। जो सत्य है वह श्रवश्य ही नित्य है। स्रदास ने नित्य वृदावन, नित्य गोपी, नित्य विहार का चित्ताकर्षक चित्रण करके लौकिक मनोविकारों, सासारिक विषय वासनाओं की सार्थकता सिद्ध की है। यह माया श्रीकृष्ण की योगमाया है, वह उनकी शक्ति है श्रीर वह भक्त की सहायक है। माया सवधी इस द्विविध दृष्टिकोण का

१ केल पर २६

स्रदास के काव्य में स्पष्टीकरण पाया जाता है छोर हितीय तथा परिवर्तित दिष्टकोण की ही उसमें विशेषता गीर महत्ता है।

(स्रवास के समन्त मनुष्य-जीवन की एकमात्र सार्थकता भक्ति में ही है। वहीं मनुष्य का एकगात्र धर्म है। मदाचार, धर्माचरण, सत्संग ग्रादि उनके लिए श्रानिवार्य हैं; परतु भक्ति के विना इनकी कोई महत्ता नहीं। वैराग्य का भाव भी भक्ति के लिए छावश्यक है, परतु केवल साधन रूप में। वह भक्ति के साधना-पथ की ग्रवस्था मात्र है। ग्रात्म-जान भी भक्ति के विना सभव नही तथा योग भक्ति-विहीन होकर निरर्थक है। भक्ति के विपय में सूरदास का यह एकान्त भाव कटाचित् उस समय भी था जब वे पुष्टि-सप्रदाय में दीन्नित नहीं इए थे)। वल्लभाचार्य के उपदेश से जव उनकी ऋविद्या दूर हो गई ऋौर उन्हें महर्ज भक्ति-पथ का जान हो गया तब तो उनके भक्ति-भाव में भक्ति के त्र्यतिरिक्त इतर साधनों का त्र्यत्यताभाव हो गया। सर्वात्म-भाव की भक्ति साधन-निरपेत्त है, वह वस्तुतः सिद्धावस्था है। भक्ति के चित्रण में स्रदास ने लोक ग्रीर शास्त्र के ग्रनुकूल भक्ति-बाह्य श्राचरण की निंदा की, योग-साधन श्रीर जानाराधन का प्रत्याख्यान किया तथा इद्रियों के निरोध के लिए उन्हें सासारिक विषयों से हटाने का उपदेश न देकर उनके समज्ञ कृष्ण के वृन्दावन का वह सौन्दर्य उद्घाटित किया जिसमें वे सहज स्वभाव निमम्न हो जाती हैं। नाम का महत्त्व भी श्रीकृष्ण के मोहक गुर्णों के स्मरण, उनके निरतर कथन तथा सर्वभाव से उन्हीं में त्रात्म-समर्पण कर देने के नाते है। शब्द-रूप श्रीकृष्ण का नाम मुरली के नाद में साकार हो गया, उनके स्मरण को रूप-सौन्दर्य के ध्यान में हृदय-माही आधार मिल गया तथा उनके गुगा-कथन को उनकी लीलाओं के गान में सार्थकता और यथार्थता प्राप्त हो गई। सवीत्म भावमूलक भक्ति का यह उत्कृष्ट रूप सहज मानवीय प्रवृत्ति के अनुकूल होते हुए भी अत्यन्त कठिन है। इसकी प्राप्ति केवल भगवान् श्रीकृष्ण के अनुग्रह से हो सकती है, श्रन्यथा नहीं।

स्रदास की अनन्य भक्ति में भक्ति-भाव की दृष्टि से इष्टदेव के अतिरिक्त इतर देवी-देवताओं का ही विह्निकार नहीं है, इष्टदेव के प्रति भक्त का जो नाता हो उसके अतिरिक्त अन्य सबधों के भाव का भी निराकरण है। इसी कारण पुत्र, सखा या प्रेमी के रूप में श्रीकृष्ण का भजन करने वाले भक्त अपने अपने भाव के प्रति पूर्ण दृढता रखते हैं। यशोदा देखते और सुनते हुए भी श्री- कृष्ण के प्रति मधुर भाव-निष्ठा की सभावना भी स्वीकार नहीं कर सकती। घह उनके विस्मयकारी पराक्रमपूर्ण कृत्यों से ज्ञातकित नहीं होती, मातृ-सुलभ ज्ञाशका ही उसे होती है। उसके कृष्ण सदैव बालकृष्ण हैं। गोप सखा प्रत्यत्त देखते हुए भी कृष्ण के दैवत् रूप में ज्ञास्था नहीं रखते। उनके कृष्ण सदैव उनके क्रीडा-सहचर हैं। गोपियाँ जो काम भाव से उद्देखित हैं, श्रीकृष्ण को सदैव पित ज्ञौर प्रेमी के ही रूप में देखती हैं। उनके समत्त कृष्ण का ऐश्वर्य, गौरव ज्ञौर ब्रह्मत्व नगएय है। भाव की ज्ञानन्यता का प्रतिपादन सूरदास ने ज्ञात्यत विशवता ज्ञौर मनोवैज्ञानिकता के साथ किया है।

(इष्टिदेव श्रीर उनके प्रति प्रेम भाव के व्यक्तिगत सवध की श्रनन्यता के कारण ही स्रदास ने अपने गुरु के सवध में बहुत कम कथन किए हैं।) इहलीला के सवरण के समय चतुर्भुज दास ने अपनी समक से स्रदास के काव्य के इस श्रभाव का सकेत भी किया था। उस समय स्रदास ने कहा था कि मैं तो श्रपने गुरु श्रीर श्रपने भगवान् में कोई श्रंतर नहीं देखता। भगवान् का यश भी गुरु का ही यश है। गुरु के प्रति उनका श्रत्यन्त उच्च भाव था। गुरु की कृपा के विना उनके श्रधे नेत्र कैसे खुल सकते थे? गुरु के चरण-नख की प्रमा के बिना उनके लिए जगत् श्रधकार पूर्ण रहता। जब गुरु की पूर्ण कृपा उन पर हुई तभी वे श्याम के लीला-गान में समर्थ हो सके। श्याम के नित्य वृन्दावन के सुख का श्रनुभव भी उन्हें सत्सग से हो प्राप्त हुश्रा। परतु श्रनन्य भाव में गुरु की महिमा के प्रथक् गायन को वे श्रनावश्यक समकते थे।

सूरदास की भक्ति के इस सामान्य दिग्दर्शन के उपरात त्रागामी त्रध्यायों में सूरसागर के त्राधार पर उसका विश्लेपणात्मक त्रध्ययन उपस्थित किया जाता है।

१ दे० पृ० ३०-३१

२ सू० सा० (वे. प्रे०) पृ० ३६३

स्रदास ने ग्रपने इण्ट्रदेव को श्रधिकतर 'हरि' नाम से सवोधित किया है। यही श्रोकृष्ण हैं जो परवरा, पुरुषोत्तम, घट घट में न्यापक, ग्रतयांमी, ग्रज, ग्रनंत ग्रौर ग्रद्धित हैं। उनके ग्रांतिरक्त ग्रौर कुछ नहीं है; वे ही च्योतिरूप होकर सर्वस्व में प्रकाशित हैं; वे ही समस्त सत्ता ग्रौर चेतनता के श्रागार हैं। स्टिट के ग्रादि में वे ही ग्रमल, ग्रकल ग्रौर ग्रमेद—एक व्रह्म पुरुष थे, जो त्रिगुणात्मक स्टिट के नाना रूपों में नाना भाँति से प्रकट हुए। इन गुणों के ग्रलग होने पर वे ही ग्रविशष्ट रहते हैं। वे ग्रजन्मा, ग्रव्यक्त ग्रौर ग्रविनाशी हैं। वे स्वय कर्त्ता, हर्ता, कला-रहित ग्रौर मायातीत हैं। वे ज्योतिरूप हैं, तीनों भुवनों में—समस्त स्टिट में उसी ज्योति का प्रकाश है, वही घट घट में दिखाई देती हैं। स्थावर-जगम जगत् उसी ज्योति का ग्राभास है, समस्त जीवों का चैतन्य उसी का चैतन्य है। चराचर स्टिट उसी पर-त्रह्म रूपी सागर में बुद्-बुद् के समान है, जो उसी में उठकर उसी में विलीन हो जाता है। ग्राचर ब्रह्म के इम त्रिगुणातीत सत्-चित्र रूप का प्रतिपादन स्रदास ने द्वादश स्कथों में सभी ग्रवतारों के वर्णनों में किया है।

स्रदास के हरि, कृष्ण सत्-चित्-श्रच् ग्रहा ही नहीं, वे परमानद रूप हैं। उनके परमानद रूप में ही उनकी सपूर्णता एव उनका परात्पर ब्रह्मत्व है। परमानंद रूप परात्पर ब्रह्म को केवल नित्य, लोकातीत वृदावन में नित्य लीला करने वाले कृष्ण के रूप में किल्पत किया गया है। वज-वृदावन की चराचर स्रष्टि की नित्यता का कथन करके यही प्रमाणित किया गया है कि ब्रह्म के चराचर जगत् में व्यक्त सत् श्रीद चित् की श्रच्यता के साथ उसका श्रानंद रूप भी निर्विकल्प श्रीर श्रविनाशी है, केवल उसका प्रकाश जगत् में नहीं होता; वह कृष्णावतार के समय वज की लीलाश्रों तथा गोलोक की नित्य वृदावन लीला में ही प्रकट होता है। श्रानंद रूप के सबध की यह कल्पना उसके रूप की लोकातीत श्रनुभृति के ही लिए नहीं, श्रिप तु उसकी प्राप्ति की दुरुहता प्रमाणित करने के लिए की गई जान पड़ती है। परमानद रूप कृष्ण विष्णु के श्रवतार नहीं स्वयं श्रवतारी हैं। वे ब्रह्मा श्रीर रुद्र से तो

महान् हैं ही, चीर समुद्रशायी विष्णु भी उनके वृदावन सुल के लिए ललचते रहते हैं। विष्णु स्वय कर्चा, हर्चा और प्रभु होते हुए भी उस सुल से विचत हैं। इस कथन की लाचिणिकता को हटाकर कहा जा सकता है कि अच्छर बहा की सपूर्णता सिच्चदानंद बहा में ही है। बहा के आनद रूप की अनुभूति तो दुर्लभ है ही, उसका वर्णन और भी दुर्लभ है। उस रहस्यमय का आभास देने के लिए ही रास का वर्णन किया गया है, उसी को और अधिक विशद रूप में व्यक्त करने के लिए हमारे कि ने राधा-कृष्ण-केलि, हिंडोर लीला और वसत लीला का वर्णन किया है। बज की प्रायः अन्य समस्त सुख लीलाओं का वर्णन भी कृष्ण-बहा के परमानन्द रूप के प्रकाशन के लिए ही किया गया है।

एक, श्रद्धितीय ब्रह्म सृष्टि-विस्तार के लिए नाना रूपों में प्रकट होता है। र्स्टुष्टि का स्रादि कारण—निमित्त स्रौर उपादान—वही है। वही सुष्टा स्रौर पालनकर्त्ता है तथा वही सहारकर्त्ता भी। सर्जन, स्थिति श्रीर सहार के त्राधार पर ब्रह्म के ब्रह्मा, विष्णु और इद्र नाम दिए गए हैं। चराचर जगत् के रूप में व्यक्त ब्रह्म स्थिति रूप विष्णु हैं, उनमें अतीव व्यापकता है, अतः उन्हीं में सर्जन श्रौर सहार का भी समाहार कर लिया जाता है। स्थिति एव पालन के प्रतीक होने के कारण ब्रह्मा ऋीर रुद्र की श्रपेत्ता उनकी ऋधिक महत्ता प्रदर्शित की गई है। स्थित की रत्ता ही धर्म की रत्ता है। धर्म की रत्ता के विष्णु-रूप ब्रह्म को अवतार धारण करना पड़ता है। स्रदास ने भी धर्म की रत्ता करने वाले ब्रह्म के विष्णु-रूप अवतारों के वर्णन में विष्णु की अनु-पम महत्ता तथा ब्रह्मा ग्रौर शिव की ग्रपेन्ना उनकी श्रेष्ठता का वर्णन किया है। त्रिदेव की कल्पना तथा विष्णु की सापेच महत्ता के मूल में बहा की एकता की श्रस्वीकृति नहीं, प्रत्युत सृष्टि-ज्यापार की प्रतोकात्मक व्याख्या एव स्थिति तथा उसके आधारस्वरूप धर्म की अेष्ठता का प्रतिपादन है। त्रिदेव के ब्रह्मा श्रीर रुद्र की श्रपेचा विष्णु को श्रेष्ठ प्रमाणित करके उन्हें पूर्ण ब्रह्म रूप चित्रित किया गया है। विष्णु के ग्रानेक ग्रावतार ब्रह्म के ग्राशकला श्रावतार हैं। उन सब मे राम के अवतार की सापेन्न श्रेष्ठता है। परन्तु पूर्णकला श्रयतार केवल कृष्ण का ही है। स्रदास के कृष्ण न केवल हियति, रज्ञा अथवा धर्म के रत्तक हैं, अपि तु अपने पूर्ण परमानन्द रूप के प्रकाशक भी। उनका यही रूप परात्पर ब्रह्म का रूप है श्रीर यह त्रिदेव के ब्रह्मा श्रीर कड़ से ही नहीं, धर्म-रत्तक, पालनकत्ता विप्णु से भी श्रेष्ट हैं।

ब्रह्म का निर्गुण रूप ग्रचिन्त्य ग्रीर ग्रानिवंचनीय है। वेद उसे नेति नेति

कहते हैं। रूप, रेखा, गुण, जाति से रहित, ग्रनादि, श्रसीम ब्रह्म मनुष्य के सीमित मन श्रीर वाणी का विषय नहीं हो सकता। जानी उसे जान सकते हैं, पर वे भी कह नहीं सकते। जानियों का ब्रह्मानन्द गूँगे का गुड़ है। निर्गुण, श्रव्यक्त व्रह्म के मन, बुद्धि और वाणी के लिए अगम्य होने के कारण उसमें विरोधी धमों का त्रारोप किया जाता है। इसके विना भक्ति की कल्पना भी दुर्लभ है। श्रवतार की कल्पना के मूल में वस्तुतः भक्ति की श्रावश्यकता ही है। सूर-दास ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वे निर्मुण की अगम्यता के कारण ही सगुण लीला का गान करते हैं। श्रीमद्रल्लभाचार्य तथा उनके परवर्ती साप्रदायिक विद्वानों ने ब्रह्म के 'विरुद्ध धर्माश्रयत्व' की तात्विक न्याख्या की है। सूरदास ने भी वार वार कृष्ण के 'विरुद्ध धर्माश्रयत्व' का वर्णन किया है, केवल उनकी पद्धति न्याय श्रोर तत्त्व-चिंतन के स्थान पर कवित्वपूर्ण है। ब्रह्म सर्वशक्तिमान है, वह ऐसे कार्य कर सकता है जिन्हें लौकिक अर्थ में श्रसभव ग्रौर श्रकरणीय कहते हैं। वह श्रज, श्रव्यक्त, निराकार होते हुए भी जन्म धारण करके लौकिक कार्य कर सकता है। उसका यह कार्य उसके सहज स्वभाव स्थिति की रच्चा श्रीर पालन के निमित्त होता है। श्रपने इष्टदेव के इस स्वभाव को सुरदास ने उनकी कुपालुता श्रीर श्रनुग्रह कहां है। वे भक्त-वत्सल हैं। भक्तों की सहायता के लिए वे स्वयं त्रादुर रहते हैं। माता के वात्सल्य में जो सहज स्वाभाविकता है ऋौर उससे भी ऋधिक गो की अपने वत्स के लिए जो बुद्धि-व्यापार रहित प्रकृत्या ममता है, वैसी ही स्वाभाविकता एव ममता हरि भगवान् की भक्त-वत्सलता में है। भगवान् की कृपा श्रमीम है, उनका श्रनुग्रह कारण रहित है। उनके भक्तों में किसी योग्यता की ऋषेचा नहीं। जो भी ऋपने पुरुषार्थ में हार जाता है ऋौर निःसहाय होकर रत्ता के लिए पुकारता है वही उनका भक्त है। शरणागत मात्र उनका भक्त है, चाहे वह कितना ही प्रतित श्रीर पापी क्यों न रहा हो। यही नहीं, जो भूल कर भी सटक में उनका नाम लेता है, उसी की रचा को वे दौड़ पड़ते हैं। वस्तुतः इसका मूलभूत भाव यही है कि जो भी धर्म का सरच्या चाहता है, उसी को वह प्राप्त होता है। सूरदास ने श्रपने भगवान् की कुश-श्रनुग्रह का निरतर गुग्गगान किया है, परतु सबसे श्रिधिक विनय के पदों में उसका बखान है। अन्य स्कधों में वर्णित भागवत की कथा के प्रसंगों में उन्होंने भगवान् की भक्त-वत्सलता का ही चित्रण विशेष रूप से किया है। स्भी अवतारों की कथा में सूरदास के वर्णन का सवेदना-स्थल यही है। कृष्णावतार की कथा में भी उनके अनुग्रह के असल्य उदाहरण हैं।

परंतु श्रन्य अवतारों की अपेचा कृष्णावतार की स्थित भिन्न है। कृष्ण की लीलाश्रों में धर्म की रत्ता के श्रनेक कृत्यों का वर्णन है, परन्तु सूरदास ने उन्हें विशेष महत्त्व नहीं दिया। भागवत के अनुसार पाप के भार से ्र श्राकान्त पृथ्वी का उद्धार करने के लिए कृष्णावतार का वर्णन करते हुए भी सूरदास ने कृष्ण के वज-वृन्दावन के लीला-सुख को उनके परमानन्द रूप के प्रकाशन की भाँति चित्रित किया है। अतः सूरदास के अधिकाश काव्य में कुष्ण भगवान् का अनुग्रह भक्त-वत्सलता के स्थान पर प्रेम के रूप में प्रकट हुन्ना है। वज की ससार-सृष्टि में सभी व्यक्ति भगवान् से प्रेम-सबध रखते हैं श्रीर भगवान् सहज स्वभाव सब के भावानुसार उनके साथ प्रेम करते हैं। हमारे किव ने इन्हीं प्रेम-सवधों के चित्रण में यत्र-तत्र भगवान् की कृपालुता का भी उल्लेख किया है। यदापि प्रेम-सवधीं का चित्रण इतना तन्मयकारी है कि भगवत्क्वपा के उल्लेख गौण श्रौर परतन्त्र भाव मात्र जान पड़ते हैं, तथापि स्थान स्थान पर कृष्ण की ब्रह्मत्व-परक महिमा के निर्देशों में उनके असीम अनुग्रह की ही व्यजना है। अव्यक्त, श्राजन्मा, वहा के भाव रूपात्मक विरुद्ध धर्माश्रयत्व का चरम रूप कृष्ण की वजलीलास्रों में ही दिखाया गया है, जहाँ उन्हें बार बार पूर्ण पर-ब्रह्म घोषित करते हुए उनके लौकिक सवधों का सर्वथा लौकिक रूप में चित्रण है।

पूर्ण ब्रह्म परमानदमय कृष्ण रूप है। वह ब्रह्मैत है, परतु वह सृष्टि-रचना के लिए अपने सत् और चित् रूप का प्रकाशन लोक में करता है। अपूर्णता के कारण यह जगत्-जीव-सृष्टि अनित्य है। परतु ब्रह्म के अनद रूप का प्रकाशन गोलोक के नित्य वृदावन में निरतर होता रहता है। आनद रूप की अभिन्यक्ति के लिए जिस आदर्श अलीकिक रचना की कल्पना की गई है, वह भी ब्रह्म से ही निःस्तत है। वज के गोप-गोपी, गो-वत्स, दुम-लता, सभी कृष्ण ब्रह्म के आनद रूप के अश हैं। परतु इनमें राधा का स्थान विशिष्ट है। उसकी कृष्ण के साथ विशेष रूप में अभिन्नता है। उसके विना कृष्ण का परमानंद रूप अपूर्ण है। कृष्ण आदि-पुरुष हैं और राधा आदि-प्रकृति। लीला-सुख के लिए पुरुप और प्रकृति का अभिन्न सबध राधा को विस्मृत हो जाता है। अतः वह कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति का प्रयत्न करती हुई दिखाई गई है। वह उस प्रेम का उत्कृष्ट आदर्श उपस्थित करती है जिसमें मानवीय संवधों की दृष्टि से सबसे अधिक धनिष्टता और तक्षीनता होती है। परतु स्थान स्थान पर किन ने स्वय कृष्ण के मुल से उसके और कृष्ण के अमेट का क्थान कराया है। उसने विस्तार के साथ राधा -कृष्ण के गुत प्रेम, उनके लीकिक

मुख-विलास, उनके विवाह श्रीर श्रत में उनके कीट-भृक्ष की तरह परस्पर तद्रूप हो जाने का वर्णन किया है। इस प्रकार परमानन्द रूप बढ़ा राधा-कृष्ण के युगल रूप में हमारे किय के इष्टरेव हो जाते हैं। जिस प्रकार गोपियाँ राधा-कृष्ण के प्रति श्रद्धा श्रीर प्रेम का उच्च भाव रखती हैं तथा उनकी निकुज-लीला की सराहना एव लालसा करती हैं एव जिस प्रकार गोप-सखा उनकी निकुज-लीला के प्रति पूज्य भाव रखते हैं, उसी प्रकार किव भी उन्हें श्राराध्य देव मान कर उनके प्रेम का चित्रण करता है। कृष्ण-प्रेम रूप राधा उसके सर्वोच्च प्रेम भाव की श्रादर्श है। राधा के प्रति तो किव का पूज्य भाव है ही, वज की गोपियाँ, गोप, गो, वत्स, लता, वृद्ध, यमुना, कदब—सभी उसकी श्रद्धा श्रीर प्रेम-भक्ति के विषय हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा कृष्ण के परमानद रूप का प्रकाशन होता है। वज की यह सृष्ट, जैसा कि पहले कहा जा चुका है नित्य एव श्रलोंकिक रूप में चित्रित की गई है।

इष्टदेव के ब्रह्म रूप का जो भी स्पष्टीकरण सूरदास के काव्य में मिलता है, वह प्रसग-प्राप्त ही है, दार्शनिकता श्रीर तत्त्व-चिंतन की प्रवृत्ति उसमें नहीं है। इसीलिए जीव ऋौर जगत् के सबंध में केवल सामान्य ढग से कहा गया है कि वे ब्रह्म की ज्योति के ही आभास मात्र हैं, अर्थात् वे अश भाव से ब्रह्म रूप 'ही हैं। परतु जीव श्रौर जगत् का सासारिक रूप जो जीव के अजान के कारण उसकी ममता श्रीर श्रहता से परिवेष्टित होकर उसे गोचर होता है, मिथ्या है। ससार का यह मिथ्यात्व उसकी माया के कारण अर्थात् उसमें अज्ञान जन्य ममता और अहता की दृष्टि हो जाने के कारण सत्य सा भासित होता है। मनुष्य इसी कारण उसमें लिप्त हो जाता है। जब तक वह इस ग्रहन्ता ग्रौर ममता के माया-जजाल में फँसा हुआ है, तब तक किसी प्रकार का धर्माचरण सभव नहीं, तब तक वह जन्म-जन्मातर भी भव-जजाल से नहीं छूट सकता। माया को जगत् के नाना रूपों श्रौर व्यापारों में 'मैं' श्रौर 'मेरा' के श्रारोप से उत्पन्न हुन्ना भ्रम त्राथवा त्रज्ञान मात्र कह सकते हैं। परतु सूरदास ने मध्य-युग के अन्य भक्तों की भाँति माया का व्याख्यात्मक ढग से व्यापक अर्थों में प्रयोग किया है। माया का व्यापक प्रभाव दिखा कर, समस्त नर, मुनि ऋौर देवों को उसके द्वारा मोह श्रौर भ्रम में फॅसा हुत्रा चित्रित करके उसे उन्होंने ब्रह्म की ही शक्ति कहा है। स्वय ब्रह्म जो एक, अद्वेत, अमल, अकल और भेद-विवर्जित है, सुष्टि-विस्तार की इच्छा से त्रिगुण तत्त्व से महातत्त्व और महातत्त्व से ऋहंकार, मन, बुद्धि, पंच इंद्रियाँ, पच तन्मामाएं, पंच भूत ऋादि

प्रकट करता है। यह त्रिगुणात्मक तत्त्व से उत्पन्न हुई जड़ सृष्टि जिसका विस्तार ब्रह्मा के द्वारा चौदह लोकों में हुन्ना मायामय है। स्वय ब्रह्मा माया में लिप्त हैं। जब तक सत्त्वरूप का ज्ञान नहीं होता तब तक माया की जड़ता से मुक्ति नहीं मिल सकती, तब तक मनुष्य न्नपने को स्वतन्न एव सुत-कलन को न्नपना समम्तता रहता है। यही जगत् का सासारिक रूप है जिसकी स्रदास ने भरपूर विगईणा की है। माया का प्रभाव इतना न्नानवार्थ है कि उससे बचने में मनुष्य स्वयमेव न्नसमर्थ रहता है, केवल भगवान् ही उसकी रज्ञा कर सकते हैं। इसी कारण हमारे किव ने बार बार याचना, की है कि वे न्नपनी इस शक्ति को तिनक सयत कर लें। विनय के पदों में विशेष रूप से तथा दशम स्कंध पूर्वार्ध के पहले वाले स्कधों में सामान्य रूप से किव का यही हिष्टकोण है।

परतु माया यदि ब्रह्म की ही शक्ति है तो उसका प्रभाव श्रिनिष्टकारी क्यों हो १ कृष्ण के परमानंद रूप के चित्रण में किव ने इस प्रश्न की ध्विन के श्रिनुकूल मायामय ससार-सृष्टि को कृष्ण के सबध से सत्य रूप में प्रदर्शित किया है। तत्त्वतः तो अनेक रूपात्मकता श्रीर तत्सवधी विविध्य व्यापारता मिथ्या है, परतु कृष्ण के रूप श्रीर लीलाश्रों में उनकी सर्वभावेन समाहृति उनमें सत्यता पैदा कर देती है। इसी कारण बज के नर-नारों, पशुप्ती, लता-द्रुम श्रादि चराचर पदार्थों को नित्य कहा गया है। वे जड नहीं हैं, क्योंकि उनका सवन्ध नित्य, चेतन, श्रानदमय से है। वस्तुतः इन सबधें को मिथ्या समम्भना माया के प्रभाव के कारण है, क्योंकि वह श्रज्ञान है। ऐसा श्रज्ञान इन्द्र, नारद श्रीर ब्रह्मा श्रादि को भी हो गया था। इस कथन का मूलभूत विचार यही है कि मनुष्य की श्रह्ता श्रीर ममता - ससार के राग-द्रेष में उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति तभी दूर हो सकती है, जब वह ममस्त ससार को कृष्णमय समम्भ कर व्यवहार करे। इमी विचार मे स्रवास ने माया को जिसे वे श्रव जड़ नहीं कहते, वरन कृष्ण की योग शक्ति कहते जान पड़ते हैं, श्रनिष्टकारी नहीं भक्त की सहायक माना है।

स्रदास के इष्टदेव सवधी मत का उक्त परिचय उनके काव्य में प्रमगा-नुसार फैले हुए विचारों का सिश्लप्ट रूप है। श्रागामी पृष्टों में इन्हीं विचारों का विश्लेषणात्मक विवेचन किया गया है।

## श्रद्धैत निगु ए ब्रह्म

सूरसागर में इप्टदेव हरि या ऋष्ण को अनेक प्रकार से चित्रित निपा

गया है। परन्तु चित्रण की विविधता में अन्तर्भूत एकता निरतर वनी रही है। इण्डदेव के सबध में अद्भेत निर्भुण ब्रह्म की भावना सपूर्ण काव्य में परि-व्यास है।

श्याम के विराट् स्वरूप का वर्णन करते हुए किव कहता है: 'नयनों से श्याम का स्वरूप देखो। वही अनूप ज्योतिरूप होकर घटघट में ज्यास हो हो रहा है। सस पाताल उसके चरण हैं, आकाश शिर है तथा सूर्य, चढ़, नच्न, अमि सब में उसी का प्रकाश है। 'े 'हिर जू की आरती' में भी इसी विराट् रूप का वर्णन है। कच्छप का 'अध-आसन', शेष-फन की 'डाँड़ी' मही का 'सराव', सप्तसागर का 'घृत', शैल की 'वाती', रिव-शिश की 'ज्योति', तारागण के 'फूल', घटाओं का 'अजन'—आरती के समस्त उप करण ज्यापक शृष्टि से ही जुटाए गए हैं।

स्वय भगवान् ब्रह्मा को चतुः श्लोक-ज्ञान देते हुए कहते हैं: 'पहिले केवल एक में हो था — श्रमल, श्रुक़ल-श्रौर श्रमेंदें। वही एक में नाना वेषों में श्रमेंक भॉति से शोभित हूं। इन गुणों के श्रलग होने पर, बाद में भी में ही श्रवशेष रहूंगा'। यज्ञ-पुरुष श्रवतार में विष्णु, रुद्र, विधि को एक ही रूप कह कर किव ने एकेश्वरवाद का समर्थन किया है।

'हरि आदि सनातन अविनाशी और निरन्तर घट घटवासी हैं, पुराण उन्हें पूर्णव्रह्म कहते हैं, शिव और चतुरानन उनका अन्त नहीं जान पाते, उनके गुण-गण अगम हैं, उन्हें निगम भी नहीं पा सकते। वे ही पुरातन पुरुष हैं,।"

वे ही हिर गोकुल में श्राकर प्रकट हुए हैं, जो श्रमरों के उद्धारक, श्रमुरों के सहारक श्रन्तर्यामी श्रीर त्रिभुवन के पित हैं।

नामकरण के समय गर्ग मुनि कहते हैं कि ये ही रूप रेखा-हीन श्रादि प्रभु हैं, इनसे भिन्न श्रीर कोई प्रभु नहीं है। ज्योतिषी भी लग्न विचारते समय कहता है कि जो प्रभु श्रादि सनातन, परब्रह्म श्रीर घट घट के श्रन्त-यामी हैं, वे ही तुम्हारे यहाँ श्राकर श्रवतरित हुए हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>. सू० सा० (समा) पद ३७०

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>' वही, पद ३८८

५. वही, पद ६२१

<sup>&</sup>lt;sup>७</sup>. वही, पद ७०२

<sup>&</sup>lt;sup>्र</sup> वही, पद ३७१

४· वही, पद ३६६

<sup>&</sup>lt;sup>६</sup>" वही, पद,६३१

<sup>&</sup>lt;sup>८</sup>, वही, पद ७०४

ब्रह्मा द्वारा बालक-वत्स-हरण ह. जाने पर श्रादि-श्रन्त प्रभु श्रन्त्यामी ने वैसे ही बालकों अरीर गोसुतों की रचना कर ली। ब्रह्मों कृष्ण की स्तुति करते हुए उन्हे ज्योतिरूप, जगन्नाथ, जगद्गुरु, जगत्पिता, जगदीश, दाता, भोक्ता, कर्ता, हर्ता विश्वम्भर, त्रिभुवननायक आदि विशेषणी से सम्बो-र्िधित करते हैं। ब्रह्मा कहते हैं: "खद्योत के उदय से तिमिर नष्ट नहीं हो सकता, बहुत से दीपकों का प्रकाश सूर्य के समान नहीं हो सकता, उसी तरह मैं तो गूलर-फल के जीव की तरह केवल एक लोक का ब्रह्मा हूँ। प्रभु, तुम्हारे एक-एक रोम में करोड़ों ब्रह्मा श्रौर शिव हैं। मैं चार मुखों से क्या कहूँ ? सहस्रानन भी नहीं जान सकते।"3 कृष्ण के लिए बलराम कहते हैं: 'यही गोपी हैं, यही ग्वाल, यह सुख-लीला श्याम कभी नहीं छोडते। यही कृष्ण, यही वृन्दावन, यही यमुना, यही विहार-कुज हैं, यही ससार के कर्त्ता हैं, इनके प्रति रोम में करोड़ों ख्रडों की रचना है। '४

इसी प्रकार कालिय नाग भी पूर्ण ब्रह्म की स्तुति करता है: " 'जिन के प्रति द्यग के प्रति रोम में कोटि ब्रह्मागड हैं, उन्हीं ने काली के प्रति फन पर । मृत्य किया।' ६ 'शेष तो एक ही अराड का भार वहन करता है, इसी का उसे गर्व हो गया । इसी कारण उसे श्रमित अगडमय वेश श्रपने सिर पर सहना पड़ा।'' इसी प्रसग में स्वयं वलराम नन्द, यशोदा ख्रादि को समका कर कहते हैं: 'तुम लोग न्यर्थ क्यों मर रहे हो १ वह मर नहीं सकता, वह स्रविनाशी है, स्रादि-पुरुष है, देवों का सिरताज है।<sup>76</sup>

इद्र ने जब जल-वृष्टि की विफलता से धवराकर देवताओं की समा बुलाई तो देवता श्रों ने कहा कि गोकुल में पूर्ण बहा मुकुंद पकट हुए हैं, उन्हीं की शरण में चलना चाहिए। '९ इन्द्र उन्हीं पूर्ण ब्रह्म सनातन की शरण में जाने का निश्चय करता है, 'जो एक च्ला में करोड़ों इद्रों को रचते ग्रीर विनाश करते हैं। १° वह शिव, विरचि, वरुण, यम ग्रीर ग्रन्य देवो को साथ लेकर जगत्पिता से चमा-याचना करने जाता है। १९ इन्द्र के ग्रपराध की

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>. वही, पद ११०१

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>.वही, पद १११०

५, वही, पद ११७६,११७७

<sup>&</sup>lt;sup>७</sup>, वही, पद ११८८

९. सू॰ सा॰ (वें॰ प्रे॰), पृ॰२१८

११. वही, पृ० २१८

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>. वही, पद ११०५

४, वही, पद १११५

६, वही, पद ११८५

८ वही, पद १२०७

<sup>&</sup>lt;sup>१°</sup> वही, पृ० २१८

च्ना के वाद लोटते हुए देवगण परस्पर अपने सुकृत की सराहना करते हैं और शिव, ब्रह्मा और इद्र से कहते हैं कि 'आज हम पूर्ण ब्रह्म से प्रकट रूप में मिल सके।'

गोवर्घन धारण का श्रम मिटाने के लिए यशोदा कृष्ण की भुजाएँ दवाती हैं, तो बलराम हॅस कर सोचते हैं कि 'जिसके उदर में चौदह भुवन हों उसके लिए गिरिवर धारण करना क्या बहुत बड़ा काम है! जहाँ रोम रोम में कोटि ब्रह्माएड हें, वहाँ रात दिन ग्रीर धाम कैसा '।' 'इनके काई माता-पिता नहीं, ये स्वय ही कर्ता, स्वय ही हर्ता हैं, ये जल, स्थल, कीट ग्रीर ब्रह्म सब में व्यापक हैं, इनके समान ग्रीर कोई नहीं हैं'।' इद्र की पूजा की तैयारी देखकर कृष्ण सोचते हैं: 'मेरे ग्रागे इद्र की पूजा! मेरे ग्रातिरक्त दूसरा देव ग्रीर कौन है १ मेरे एक एक रोम में शत शत रोम हैं ग्रीर प्रति रोम में शत शत इद्र हैं।'' पुनः बलराम यशोदा ग्रीर गोप-गोपियों के लौकिक व्यवहार पर हस कर सोचते हैं कि 'जिसके एक एक रोम में कोटि ब्रह्माएड हैं, जो रिव-शिश, धरणी, नवखएड को धारण किए हुए है, जो ब्रह्म, कीट सब का राजा है, ब्रह्मा जिसका रास वर्णन करते हैं ग्रीर शेष सहस्र मुख से जिसका यश गाते हैं, उसने बज में कितनी वार श्रवतार लिया है !'

दानलीला में वज-युवितयाँ जब कृष्ण के उद्धत व्यवहार से तग आकर गाँव छोड़ देने की धमकी देती हैं तो कृष्ण उत्तर देते हैं: 'हमारा गाँव छोड़ कर किसके यहाँ जाकर बसोगी ? तीन लोक में कौन जीव मेरे वश में नहीं है ? कस की क्या गिनती है ?'' गोपियाँ कृष्ण से व्यग्य करती हैं और कहती हैं कि 'जब माता ने तुम्हे बाँधा था तब हमी ने छुड़ाया था।' इस पर कृष्ण कहते हैं: 'हमारी कौन माता और कौन पिता ? तुमने हमें कब जन्मते देखा ह तुम्हारी बात सुन कर हं सी लगती है। कब मैंने माखन खाया, कब मुझे माता ने बाँधा ? किसकी गाय में चराता और दुहता हूं ? यह खूब 'कही। तुम मुझे नन्द का पुत्र समस्तिती हो। पर बताओ, नन्द कहाँ से आए ? में पूर्ण, अविगत, अविनाशी हूं।' गोपियों से दान लेकर कृष्ण के माखन खाने का वर्णन करते हुए किव कहता है 'धन्य है, वज-ललनाओं के कर

<sup>ी.</sup> घही, पृ० २२२

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पृ० २२३

५ वही, पृ० २३४

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>. वही, पृ० २२२

४ वही, पृ० २३१

६ वही, पृ० २४२

से बिहा माखन खा रहा है, इस दृश्य को देखकर गर्न्धवंगण सिहाते है। जिसके न रूप है, न रेखा, न तनु है, न वर्ण, जिसके न माता है, न पिता, जो अजर-अमर है, जो स्वय ही कर्त्ता, हर्त्ता, त्रिभुवननाथ, सब घट का वासी है, वेद जिसका यश गाते हैं; जिसके अगों के प्रति रोम में कोटिकोट ब्रह्माएड हैं, कीट से लेकर ब्रह्म-पर्यन्त जल-थल में सब जिससे निर्मित हैं, जो विश्व का विश्वभर है, वही प्रभु ग्वालों के साथ विलास करता और दिघ दान माँगता है ! धन्य है। १०००

वलराम को बुलाकर पूछना चाहते हैं कि बात क्या है, परन्तु 'पर-ब्रह्म, श्रविगत, श्रविनाशी, मायातीत प्रभु इस प्रकार भाव परिवर्तन कर लेते हैं, मानों
कहीं की पहिचान ही न हो। 'र श्रक्रूर के साथ जाते समय कृष्ण ने ब्रज से
एकदम नाता तोड़ लिया; 'उनका कौन पिता है श्रीर कौन माता ? वह तो
स्वय जगत् के स्वामी—ब्रह्म हैं। '३ गोपिया कृष्ण से विनती करते हुए कहती
हैं कि 'तुम सर्वेश, सकल घट-व्यापक सब के जीवनप्रदे श्रीर सब के विश्राम
हो। 'र जल में श्रक्रूर को दर्शन देकर कृष्ण ने उनका भ्रम दूर कर दिया
श्रीर उन्हें विश्वास दिला दिया कि 'कृष्ण पूर्ण ब्रह्म, कला-रहित, कर्त्ता, हर्ता,
सब से श्रिधिक समर्थ हैं। '"

नन्द को मथुरा से विदा करते हुए स्वयं कृष्ण उन्हें श्रद्धैत ज्ञान वताते हैं कि 'हममें तुम में कुछ श्रन्तर नहीं है। तुम मन में यही ज्ञान विचारो।' इ

मथुरा में रहते हुए 'अन्तर्यामी कुवर कन्हाई' को वज की सुव श्राई° श्रीर उन्होंने उद्धव का 'अरेख, अरूप, अवर्ण, निर्मुण' की उपासना का नियम और अपने से भिन्न किसी और में बहात्व की उनकी प्रतीति समक्त कर उन्हें वज मेजने का निश्चय किया।

गोपियाँ उद्धव के सामने कृष्ण के कुन्जा-प्रेम का अनीचित्य बताती हैं कि कहाँ वे ब्रह्मादिक के ठाकुर और कहाँ कस की दासी कुन्जा ! इन्द्रा-

१, वही, पृ० २५०

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पृ० ४५६

५, वही, पृ० ४६२

७, वही, पृ० ५०२

२, वही, पृ० ४५६

४. वहीं, पृ० ४५६

<sup>&</sup>lt;sup>६</sup>. वही,पृ० ४७६

८. वहीं, पृ० ५०३

दिक की तो वात ही क्या शद्धर उनकी खवासी करते हैं; निगम श्रादि उनके बन्दीजन हैं श्रीर वे शेष-शिर-शायी हैं।'

नारद यह जानते हैं कि 'कृष्ण, ग्रलख, निरजन, निर्विकार, श्रच्युत, ग्रविनाशी हैं, महेश, शेप ग्रौर ग्रन्य देवता उनकी सेवा करते हैं, माया उनको दासी है ग्रौर उन्होंने धर्म-स्थापन के लिए नर का ग्रवतार लिया है;' फिर भी उनके मन में कृष्ण की सोलह सहस्र नारियों के प्रति सन्देह-उत्पन्न हो गया। कृष्ण ने ग्रपना व्यापक रूप दिखा कर नारद का अम मिटा दिया ग्रौर कहा, 'तुम्हें मन के अम ने इतना भरमाया, में सब जगत् में व्यापक हूँ, वेदों ने इसका वखान किया है, में ही कर्त्ता ग्रौर भोक्ता हूँ, मेरे सिवा ग्रौर कोई नहीं है।' तब नारद को विश्वास हो गया कि कृष्ण के ग्रतिरिक्त ग्रौर कोई द्वितीय नहीं है, वे ग्रज, ग्रनन्त हैं। र

नेद द्वारा कृष्ण की स्तुति में कृष्ण-ब्रह्म की अद्वैतना का प्रतिपादन किया गया है। 'तीन लोक में हिर ने अपनी ज्योति का विस्तार करके प्रकाश फैला दिया है, उसी प्रकार जैसे दीपक जलाकर गृह में उजाला किया जाता है। हिर की वही ज्योति प्रकट होकर घट-घट में दिखाई दे रही है। स्थावर-जङ्गम जहाँ तक सृष्टि है सब में उसी ज्योति का आभास है; उसी ने सब को चेतनता दी है। हिर सबके अन्तर्यामी प्रभु हैं। '3

नारद भी खुति करते हुए कहते हैं, 'जिस प्रकार पानी में बुदबुदा उठता है श्रीर फिर उसी में समा जाता है, उसी तरह समस्त जगत्-कुटुम्ब तुम्हीं से उत्पन्न हुआ है और तुम्हीं में समा जाता है।'

हसावतार के वर्णन में पुनः श्रद्धैत सिद्धान्त का प्रतिपादन है। सनका-दिक का भ्रम श्रीर गर्व दूर करने के लिए हिर ने हसावतार धारण करके उन्हें उपदेश दिया कि 'हम तुम सब में एक ही श्रात्मा है, शरीर भिन्न श्रव-श्य है, पर सब शरीर पञ्चभूत से निर्मित हैं।"

### परमानंदरूप सगुरा ब्रह्म

कि ने हिर के श्रव्यक्त, गुणातीत, सर्वव्यापक, सृष्टि के कर्त्ता-हर्त्ता विधाता, श्रजर, श्रमर, श्रचिंत्य श्रौर श्रद्धैत बहारूप की श्रोर ध्यान दिलाने के लिए पुनरुक्तियों की चिन्ता नहीं की। इस विशेष प्रयास का प्रयोजन यह है

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>.वही, पृ० ५२२

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>. वही, पृ० ५८२

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही पृ० ५६४

४. वही, पृ० ५६४

५, वही, पृ० ५६८

कि किव द्वारा वर्णित हरि के सगुण रूप की कथा तथा उनके पूर्ण ब्रह्मल में प्रकट रूप में विरोध है। इस विरोध, को उसने अपनी भक्ति के दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए दूर करने का प्रयत्न किया है। प्रथम स्कंध के दूर्परे पद में ही उसने कहा है: "अविगत की गित कुछ कही नहीं जाती, जिस प्रकार मीठे फल का रस गूगे को मन ही मन में भाता है। रूप, रेखा, गुण, जाति, युक्ति के बिना अवल्वहीन मन चिकित होकर अमण करता है। अविगत, निर्मुण रूप विचार के लिए सब प्रकार से अगम है, इसलिए सूर सगुण लीला के पद गाता है।"

निर्गुण ब्रह्म के सगुण रूप की लीलाओं का वर्णन किन ने दो माननाओं से किया है। उसकी प्रथम भावना पहले नौ स्कथों में श्रीर किंचित दशम उत्तरार्ध में व्यक्त हुई है। उसकी दूसरी भावना दशम स्कथ पूर्वार्ध में कृष्ण-चरित के वर्णन में व्यक्त हुई है। वस्तुतः किन की रचना का प्रधान श्रंग यही है श्रीर यही स्रसागर को भागवत से प्रभावित होते हुए भी उसे भक्ति के एक विशिष्ट दृष्टिकोण का प्रतिपादक सिद्ध करता है। यहाँ कृष्ण की कृपा की महत्ता भक्तों के उद्धार श्रीर दुष्टों के सहार में उतनी नहीं दिखाई गई है, जितनी श्रन्य स्कथों में, वरन यहाँ कृष्ण की व्रजलीलाश्रों का प्राधान्य है, जिनमें उनके नन्द-यशोदा, गोप-बालकों, गोपियों तथा राधा के प्रीति-सवधों का वर्णन है।

कृष्ण की व्रज-लीलाओं के द्वारा किय ने ऊपर वर्णित समस्त सत्ता श्रीर चेतना के श्रागार श्रद्धैत वहा के श्रानन्दरूप की व्याख्या की है। यद्यपि व्रज में हिर ने पूतना, कागासुर, शकटासुर, यमलार्जुन, वत्सासुर श्रादि का उद्धार करके श्रपनी भक्त वत्सलता प्रमाणित की है, परन्तु किय ने श्रपने वर्णनों में इन उद्धार-कार्यों का स्थान गौण रखा है श्रीर कृष्ण के सुन्दर वाल एव किशोर-रूप की सुकुमारता से इन दुष्कर कार्यों की श्रसगित दिखाते हुए विस्मय श्रीर श्राशचर्य प्रकट किया है। वज-वृन्दावन की ये लीलाए किसी वाह्य उद्देश्य से नहीं की गई हैं, वरन् कृष्ण-व्रह्म के सहज-स्वाभाविक श्रानन्द-रूप की प्रस्फुटन मात्र हैं।

'वृन्दावन श्याम-श्यामा की राजधाना है', वो कृष्ण को ग्रत्यन्त प्रिय है; वे कहते हैं: ''सुवल' श्रीदामा सखाग्रो, सुनो, वृन्दावन सुके ग्रत्यन्त प्रिय

१, सू॰ सा॰ (सभा) पद २

२. स्० सा०( वें० प्रे० ) पृ० ३४६

स्रदास ]

है; मैं यहां व्रज से गार्ये चराने श्राता हूँ; श्याम बार-वार श्री मुख से कहते हैं कि तुम मेरे मन को श्रत्यंत सुहाते हो। सूरदास, यह सुन कर खाल चिकत हो गए; हरि यह लीला प्रकट करके दिखाते हैं।"

सलात्रों को श्रश्वासन देते हुए वे पुनः कहते हैं: 'में तुम्हे बज से कहीं श्रीर नहीं जाने देता श्रीर इसी कारण में भी बज में श्राता हूँ। यह सुख चौदह भुवनों में कहीं नहीं है। यह बात इती बज में यह श्रवतार सिद्ध करता है। '2

वज श्रौर वृन्दावन यद्यपि भौगोलिक स्थान हैं, परन्तु कि ने उन्हें श्राध्यात्मिक रहस्य से श्रिममूत कर दिया है। बाल-वत्सहरण लीला में ब्रह्मा कृष्ण की स्तुति करते हुए कहते हैं: 'यह ससार मिध्या है, यह माया मिध्या है, यह देह मिध्या है। इस वज में यह रस नित्य है। श्रव मेंने यहाँ श्राकर समका। मैं वृन्दावन की रज होकर रहूँगा। सुके ब्रह्मलोक नहीं सुहाता। हिर के लीलाव्तार का पार शारदा भी नहीं पा सकती। सद्गुरु की कृपा का प्रसाद है जिससे मैं कुछ कह सकता हूं।'3

दानलीला के प्रसग में गोप-गोपियों की उत्पत्ति के विषय में कहा गया है कि व्रज में अवतार धारण करने का निश्चय करते समय ब्रह्म ने देवताओं को उनके साथ विहार करने के लिए व्रज में जन्म लेने की आज्ञा दी।

गोपियों की महिमा के वर्णन में किव बृहद्वामन पुराण के छनुसार गोपियों की उत्पत्ति के साथ रास और बृन्दावन की लोकातीत-अवस्था का उल्लेख करता है, जिसमें पूर्ण परमानन्द रूप ब्रह्म की सगुण लीला का रहस्य खोला गया है। ब्रह्मा भृगु से कहते हैं: "ब्रज सुन्दिरयाँ श्लियाँ नहीं हैं; वेदों की ऋचाए हैं। में और शिव यहाँ तक कि लच्मी भी उनके समान नहीं हैं। उनकी कथा अद्भुत है। वह अब मैं गाकर बताता हूँ। × एए पे ने जब प्राकृत रूप को समेट लिया और सारा जगत् उनमें समा गया और केवल वैकुंट लोक शेष रह गया, जहाँ पर त्रिभुवनपित का निवास है, जो अद्धर, अच्युत, निर्विकार और निरकार हैं, जिन प्रभु का आदि अत जाना नहीं जा सकता,

<sup>े.</sup> सू॰ सा॰ ( समा ) पद १०६७

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>. वही, पद १०६८

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पद १११०

४. सू० सा० ( वें० प्रे० ) पृ० २५०

जो स्ययं त्रादि त्रान्त हैं; तब श्रुतियों ने विनती करके कहा कि तुम्हीं सब के देव हो, तुम्हीं निरन्तर दूर हो, तुम अपना भेद जानते हो।

इस प्रकार ब्रह्मा ने जब बहुत स्तुति की, तब ग्राकाश-वागी हुई; 'मनोवांछित फल माँगो, तुम्हारी त्राशा पूर्ण करूँगा।' श्रुतियों ने हाथ जोड कर कहा; तुम 'श्रानन्द शरीर से परिपूर्ण हो, तुम्हारा जो नारायण श्रादि रूप है वह हमने देखा, परतु जो निर्मुण-रहित तुम्हारा रूप है उसका रहस्य हमने नहीं देखा; वह मन-वाणी से अगम, अगोचर रूप हमें दिखाओ।' तब उन्होंने कृपा करके निज धाम वृन्दावन दिखाया, जहा नित्य-प्रति वमन्त रहता है भ्रौर जो कल्प-बृचों से छाया हुआ है, वहाँ अद्भुत रमणीय कुझ है, सुभग वेलें छा रही हैं, धातुमय गोवर्धन पर्वत है श्रीर स्वाभाविक भरने भरते हैं, कालिन्दी का स्रमृत-जल है जिसमें फूले हुए कमल शोभित हैं, जिसके दोनों कुल नग-जिटत हैं स्त्रीर जहाँ इस, सारस भरे पड़े हैं। वहाँ किशोर श्याम गोपिकास्त्रों को साथ लिए कीड़ा करते हैं। यह छवि देखकर श्रुतियाँ थिकत हो गई। तब यदुनाय ने कहा, 'तुम्हारे मन में जो इच्छा हो वह मुक्ते प्रकट करके बतास्त्रो, मैं उसे पूर्ण करूँगा, यह वर मैं तुम्हें देता हूँ।' श्रुतियो ने कहा कि गोपिका होकर हम तुम्हारे साथ केलि करें। पूर्ण परमानद ने निज मुख से 'एवमस्तु' कहा ऋौर बताया कि 'कल्प-सार सद्ब्रह्म जब समस्त सृष्टि की रचना करेगा श्रौर उसके निवासियों में वर्णाश्रम-धर्म चलाएगा श्रौर फिर उसमें जब श्रधर्मी राजा होंगे श्रौर जगत् में श्रधर्म बढ जायगा, तब ब्रह्मा श्रौर पृथ्वी तथा समस्त देवगण श्राक्र मुक्त से विनय करेंगे श्रीर तब मैं भरतखण्ड के मथुरा-मण्डल में जो हमारा निजधाम है गोपवेश धारण करूँगा, तुम उसी समय की प्रतीचा करना। उस समय तुम गोपी वन कर मुक्त से प्रेम करोगी, यह मेरा सत्य वचन है, मैं तुम्हारे साथ सदैव केलि करूँगा।' श्रुतियों ने हरि-वचन सुनकर अपने भाग्य को सराहा श्रीर उसी मभय की प्रतीचा करने लगीं। दिन बीतते देर नहीं लगी। जब पृथ्वी का भार बढा, तब हरि ने अवतार लिया और तब वेद-ऋचाओं ने गोपिका बन कर हरि के साथ विहार किया।" इस प्रकार वृन्दावन-लीला पूर्ण परमानन्द हरि की सहज विहार क्रीडा है, वह स्वतः पूर्ण है।

ब्रह्म ग्रपने त्रानदरूप को वृन्दावन की लीला में ही प्रकट करता है। "विष्णु भगवान् लद्दमी से कहते हैं। जो सुख श्याम वृन्दावन में करते हैं

१. वहीं, पृ० ३६३, ३६४

वह तीनों पुरों में कहीं नहीं है। विष्णु भगवान् यह कह कर श्रकुलाते हैं कि हमको उनकी रज कहां मिले १ प्रिये, सुनो, मैं सत्य कहता ह कि मेरे श्रिति-रिक्त श्रीर कोई नहीं है। परन्तु वृन्दावन कभी नन्दकुमार के रास-रस के सुख से विचत नहीं होता। यद्यपि में ही कक्तां श्रीर हक्तां प्रभु हूँ, परन्तु वह सुख मुक्तसे भिन्न है। सूर, राधावर गिरिधर धन्य हैं, नन्दहुलारे का सुख धन्य है।"

वृन्दावन का सुख त्रिभुवन में कहीं नहीं है; नारायण श्रीर रमा कृष्ण से श्रिभन होते हुए भी इम सुख के लिए ललचाते हैं, विश्वित यह सुख तो उन्हें कृष्ण रूप में ही मिल सकता है। कृष्ण की रूप मोहनी के वर्णन में कवि उन्हें 'सुखराशि, रसराशि, रूपराशि, गुणराशि, यौवनराशि, शील-राशि, यशराशि, श्रानन्दराशि, सुखधाम श्रीर पूर्णकाम' बताकर उनके परमानन्द रूप की श्रोर सकेत करता है।

रास के वर्णन से तथा-कथित घोर लौकिकता के अनेक उदाहरण सक-लित किए जा सकते हैं। पर किंव ने बारबार इस अद्भुत लीला को अलौ-किकता से परिवेष्टित करके उसके आध्यात्मिक रहस्य की ओर संकेत किया है। रास का तो वर्णन ही दुर्लभ है।  $\times \times \times$  जो रस-रास-रग हिर ने किया वह वेदों ने नहीं ठहराया है। रास ने सुर-नर-मुनि सब मोहित कर लिए; शिव की समाधि तक भूल गई। सुरदास ने अपने नेत्र वहीं वसाए हैं और किसी का विश्वास नहीं किया।

इसी प्रकार कृष्ण की रित-क्रीडाश्रों में किय ने श्राध्यात्मिक सकेत किए हैं। उनके प्रति सूरदास का भाव कितना उच्च है, इसके श्रनेक प्रमाण दिए जा सकते हैं। एक स्थान पर वे कहते हैं: "राधा-कृष्ण-केलि-कीत्हल जो गाते श्रीर श्रवणों से सुनते हैं, स्थाम उनके समीप सदैव नित्य-प्रति श्रानन्द बढाते हैं। जिसका जठर-पातक कभी न जाए वह यदि इस लीला से प्रेम करे तो सूर, वह जग में जीवन्मुक्त होकर श्रन्त में परम-पद प्राप्त करे। "ह

हिंडोरलीला का सुख वर्णन करते हूए कवि ने पुनः उसी ऋलौिकक

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> वही, पृ० ३४६

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पृ० २७४

५. वही, पृ० ३६०

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>· वही, पृ॰ ३४७

४. वही, पृ० ३५७-३५६

६ वही, पृ० ४१२

सुन्दरता-युक्त वातावरण की सृष्टि की है जो श्रुतियों के प्रसङ्ग में देखा जा चुका है।

वसन्त्लीला के श्रारम्भ में पुनः वृन्दावन धाम की श्रलौकिक शोभा श्रीर उसकी नित्यता का वर्णन है: "श्याम का वृन्दावन धाम नित्य है, जल-वाम राधा का रूप नित्य है; रास नित्य है, जल-विहार नित्य है; खडिता का मान श्रीर श्रमिसार नित्य है, यही ब्रह्मरूप कर्चार हैं, यही त्रिमुवन ससार के कर्चा-हर्चा हैं; कुंज-मुख नित्य है; हिंडोर-मुख नित्य है, त्रिविध समीर के कर्चा-हर्चा हैं, जहाँ सदैव वसन्त का बास रहता है, जहाँ सदैव हर्ष रहता है, कभी उदासी नहीं होती, वहाँ सदैव कोकिल श्रीर कीर गाते रहते हैं श्रीर मन्मथरूप चित्त चुराते हैं, वन की डालों पर विविध पुष्प फूले हुए हैं, जिन पर श्रमर उन्मत्त भ्रमर मँडराते हैं, नव पल्लवों से युक्त वन की शोभा श्रनुपम है श्रीर वहाँ हिर के साथ श्रनेक सिखयाँ विहार करती हैं। कोकिला कुहू-कुहू-मुनाती है, जिसे सुनकर स्त्रियों को हर्ष होता है, मानों वह बार-बार हिर को सुना कर कह रही हैं कि वसन्त श्रम्त श्रार्थ है। स्त्रियों ने कहा कि हिर हमारे मन में फाग-चरित करने की साध है, हम सब तुम्हारे साथ मिलकर खेलें। इसे सुनकर श्याम मुस्कराए श्रीर वसन्त श्रम्त श्राया जानकर हिंपत हुए।"

उद्धव के वर्ज से लौटने पर कृष्ण ग्रपने वर्ज-प्रेम को स्पष्टरूप से उन्हें सुनाते हैं: "ऊधो, वर्ज मुक्तसे भुलाया नहीं जाता, जहाँ वृन्दावन श्रीर गोकुल के सवन बृद्धों की छाया रहती है, जहाँ प्रातःकाल माता यशोदा श्रीर नन्द देखकर सुख पाते हैं श्रीर माखन रोटी दही सजाकर श्रित प्रेम से खिलाते हैं; जहाँ सारा दिन गोपी श्रीर ग्वाल-बाल के साथ खेलते हॅसते वीतता है। स्रदास, वजवासी धन्य हैं जिनके साथ वजनाय हँसते हैं।"3

द्वारका-प्रवासी कृष्ण तो बज के सुख के लिए श्रीर भी तरस जाते हैं। वे रुक्मिणी से कहते हैं: "सुम्मसे बजवासी लोग एक पल मात्र नहीं भुलाए जाते, मैंने उनके साथ कुछ भला नहीं किया, क्योंकि वे रात-दिन वियोग में मरते रहते हैं। यद्यपि द्वारका सुवर्ण-रचित है श्रीर यहाँ ममस्त मिग्यों का संयोग प्राप्त है, तो भी मेग मन सदैव वशीवट श्रीर लिलतादि के स्योग में रहता है।" "रुक्मिणी, सुमे बज कभी नहीं मूलता। यसुना तट की

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>. वही, पृ० ४१५

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>. वही, पृ० ४२६

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>, वही, पृ० ५६६

४. वही, पृ० ५६०

वह कीडा, कदम की छाह में खेलना, गोप-वधुश्रों की मुजा कराठ पर धारण करके कुजों में विहार, वहां के श्रानेक विनोद में कहां तक कहूं १ मुख से वर्णन नहीं किए जाते १ सकल सखा श्रोर नन्द यशोदा चित्त से नहीं हटते, नन्द ने मुक्ते पुत्र के हित से पाला श्रोर फिर वियोग का दुख सहा । यद्यपि द्वारा-वती सुखनिधान है, तो भी यहां कहीं मेरा मन नहीं रहता । सूरदास के कुजविहारी प्रभु याद कर करके पछताते हैं। " "किम्मणी, चलो जन्मभूमि चले । यद्यपि तुम्हारी द्वारका है, पर मथुरा के समान नहीं है । यमुना के तट पर गाएँ चराना श्रीर श्रमृत जल पीना, शीतल तक-छाया में भुजा कन्ध पर घर कर कुज-कीडा करना; जहीं सरस, सुगन्ध, मन्द, मलय-पवन कुजों में विहरती है ! जो कीड़ा श्री वृन्दावन मे है, वह तीनों लोकों में नहीं है । गाएँ, ग्वाल, नन्द श्रोर यशोदा मेरे चित्त से नहीं हटते ! सूरदास के चतुर शिरोमणि प्रभु उन्हीं की सेवा करते हैं।"

उपर्युक्त उद्धरणों से यह पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गया कि व्रज की कीड़ाएँ जिन्हें धार्मिक परिभाषा में 'लीला' का नाम दिया गया है व्रह्म के परमानन्द र रूप की व्यजक और प्रकाशक हैं।

# विप्णु रूप ब्रह्म

कृष्ण परब्रह्म होते हुए भी विष्णु के पूर्ण अवतार कहे गए हैं। वे त्रिदेव में सर्वोच्च हैं। एक स्थान पर तो किव उन्हें वैकुएड स्थित कमलापित नारायण से भी श्रेष्ठ बताता है। कृष्ण के सम्बन्ध में इस कल्पना से किव के साप्रदायिक विश्वास का ज्ञान होता है। विष्णु के अनेक अवतारों में किव ने विष्णु की महत्ता प्रदर्शित की है। रामावतार और कृष्णावतार का वर्णन उसने विशेषरूप से किया है। कृष्णावतार को उसने अन्य अवतारों की अपेचा अधिक महिमामय माना है।

माधव की स्तुति करते हुए किव कहता है; 'तुम्हीं ने गज को ग्राह से खुडाया। जो रूप वेदों के लिए भी मन ग्रौर वचन से ग्रगोचर है वह रूप दिखाया। वेचारे गज ने बहुत दुःख पाया। शिव ग्रौर ब्रह्मा सब देखते खड़े रहे, किसी से बिना बदले के उपकार करते नहीं बना। '3

'मोहिनी-रूप, शिव-छलन' के प्रसंग में स्पष्टरूप से विष्णु के समज्ञ शिव की न्यूनता प्रदर्शित की गई है । ४

१. वही, पृ० ५६०

२. वही, पृ० ५६०

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. सू॰ सा॰ **(** सभा ) पद ४३०

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup>. वही, पद ४३७

जिस प्रकार जय श्रीर विजय के जन्म-जन्मान्तर के उद्धार के लिए विष्णु ने वाराहादि अवतार धारण किए, उसी प्रकार उन्होंने वासुदेव का अवतार लिया श्रीर दन्तवक श्रीर शिशुपाल के रूप में जय श्रीर विजय का वध किया। जिन श्रादि ब्रह्म हरि के सुर, नर, नाग, पशु, पिच्यों के सिहत धरणी के उद्धार तथा सुख के लिए गोकुल में प्रकट होने का वर्णन है, उन्हें स्पष्टरूप से चीर समुद्रशायी, पीताम्त्रर श्रीर मुकुटधारी विष्णु-रूप में उपस्थित किया गया है, जिनके वच्च पर भृगु-रेखा शोभित है श्रीर जिनके हाथों में शंख, चक्क, गदा श्रीर पद्म विराजते हैं। वही विष्णु-शिव सनकादि श्रीर ब्रह्मादि द्वारा जान-ध्यान में नही श्राते। इसी प्रकार कृष्ण की बाल-लीला में श्रनेक बार उनके विष्णुरूप की श्रीर संकेत किया गया है।

कृष्ण की बाल-लीला पर मुग्व होकर एक गोपी कहती है: "मेरे भाग्य की शुम घरी देखो। मैंने नवल रूप किशोर मूर्ति को भुजाश्रों में भर के कएठ से लगाया। जिसके चरण-सरोज से नि स्रत गङ्गा को शम्भु ने शिर पर धारण किया, जिसके चरणसरोज का स्पर्श करके सुनते हैं कि शिला तर गई; जिसके चरणसरोज का दर्शन करके सारी श्राशाएँ पूर्ण हो गईं, उन्हीं सूर के प्रभु के साथ विलास करके सारे कार्य सिद्ध हो गए"। इसी प्रकार कालिय-उद्धार के वर्णन में प्राह्वाद, द्रीपदी, गजराज श्रादि के उद्धार का उल्लेख करके किय कहता है कि 'जो पद-कमल रमा हृदय में रखती हैं, जिन्हें स्पर्श करके गङ्गा निकलती हैं, जो शम्भु की सम्पति हैं, जो वजयुवितयों को सुखदायक हैं, जिनसे वामन ने तीन पगों में वसुवा नापी, उन्हीं पदों ने फनों पर नृत्य करके काली को पिवत्र किया"।

इन्द्र को समकाते हुए देवगण वज में वहा के प्रकट होने का जो उल्लेख करते हैं उसमें भी लच्मी के साथ शेपशायी विष्णु के धरणी-उड़ार के लिए श्रवतार लेने का कथन है। वक्ण-द्वारा नन्द के श्रपहरण वाले प्रसग में भी कृष्ण श्रीर विष्णु की श्रमिन्नता प्रकट की गई है। ह

राघा श्रीर कृष्ण के प्रेम-प्रसग में भी कृष्ण के विष्णु श्रव-तारी होने के उल्लेख हैं। मानवती राधा को समकाते हुए दूती कहती है कि 'मैं उस प्रभु की भेजी हुई श्राई हूँ जिसके चरण कमला कर में धारण

१. वही, पद ६२०

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>, वही, पद ६२०

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>. वही, पद ६२२

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup>. वहीं, पद ११८५-११८६

५. स्० सा० (वें ॰ प्रे०) पृ० २३०

<sup>💃</sup> वही, पृ० २३२

करके मन, वचन श्रीर कर्म से उन्हीं में चित्त लगाती हैं। '१ 'त् उनके मुख के मनोहर वचनों पर ध्यान नहीं देती जिनके चरण सर्व-गुण-सम्पन्न रमा नित्य चापती है। '२

जिस प्रकार कृष्ण को विष्णु का श्रवतार वताया गया है उसी प्रकार राधा भी लह्मी की श्रवतार है। राधा श्रीर माधव की श्रद्धैतता का वर्णन करते हुए कृष्ण की दूती उनसे प्रकृति श्रीर पुरुप, लह्मी श्रीर विष्णु तथा सीता श्रीर राम के प्राचीन सम्बन्ध का स्मरण कराती है।

राधा की भॉति किन्मणी को भी किन ने कमला का श्रवतार बताया है।

जपर के उद्धरणों में यद्यपि कृष्ण के विष्णु-ग्रवतारी होने के प्रचुर प्रमाण मिलते हैं, फिर भी ऐसा ग्राभास होता है कि ये कृष्ण रूप विष्णु त्रिदेव से भी उच्च ग्रीर परात्पर बहा के रूप हैं। वे च्लीर-सागरवासी शेष-शायी ग्रीर कमलापित ग्रादि ग्रवश्य हैं, पर उनका स्थान सामान्य रूप से प्रसिद्ध त्रिदेव के विष्णु से उच्च हैं। इसका स्पष्ट कथन कि कृष्ण के वशी वादन के लोक-व्यापी ग्रीर लोकोत्तर प्रभाव के वर्णन में कर देता है, ''मुरली की ध्वनि वैकुएठ में गई जिसे सुनकर नारायण ग्रीर कमला दोनों दम्पित के हृदय में ग्रत्यन्त रुचि उत्पन्न हुई, नारायण ने कहा, 'प्रिया यह ग्रद्भुतवाणी सुनो।' उन्होंने हिर को वृन्दावन में देखा ग्रीर वज के जीवन को देख कर उसे धन्य-धन्य कह कर सराहा। उन्होंने कहा, 'नन्द-नन्दन जो रास-विलास करते हैं वह हमसे ग्रत्यन्त दूर है; वज-धाम धन्य है, वज-भूमि धन्य है, वह सुख तीनों भुवनों में नहीं है जो वज में हिर के साथ एक पल में प्राप्त हो जाता है,' सूर, नारायण वह सुख एक टक देखते रह गए ग्रीर पलक मारना भी भूल गए।''

कवि फिर इसी भाव को दुइरा कर कहता है कि श्याम के अधर से निकली हुई वशी-ध्विन सुनकर नारायण ललचा गए और रमा से कहनें लगे, 'प्यारी, देखो तो श्याम वन में विहार कर रहे हैं, जिस सुख का विलास वजललनाओं को प्राप्त है, वह हमें कहाँ मिल सकता है ११६

इन कथनों के द्वारा कृष्ण और विष्णु में जा अन्तर दिखाया गया है

९. वही, पृ० ३८२

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पृ० ४०⊏

प. वहीं, पृं० ३४७ फा०—२१

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>. वही, पृ० ३८४

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup>. वही, पृ० ५७५

६. वही, पु० ३४७

वह कृष्ण के पूर्ण परात्पर ब्रह्मत्व का सूचक है तथा उनकी वज़-लीलाओं द्वारा प्रकाशित उनके ग्रानन्दरूप में उनकी पूर्णता को प्रकट करता है। भक्तंवत्सल भगवान्

इंष्टदेव की सर्वशक्तिमत्ता में किव ने उनकी भक्तवत्सलता का सर्वाधिक गुणगान किया है। निर्गुण ब्रह्म के सगुण रूप का श्रीचित्य भगवान् की कृपालुता में ही प्रकट होता है। वे अज, अव्यक्त और निराकार होते हुए भी भक्तों के लिए लौकिक अर्थ में अकरणीय और असमव कार्य भी करते हैं। भक्तों पर क्रपा करना उनका सहज स्वभाव है। वे भक्तों की सहायता करने के लिए स्वय त्रातुर रहते हैं। किव प्रायः गो-वत्स सम्बन्ध त्रौर मातृ-वात्सल्य से हरि की भक्तवत्सलता की तुलना करता है। अनेक पदों में, विशेषकर विनय-सम्बन्धो पदों में, उसने ऋपनी दीनता ऋौर भगवान् की क्रपालता का वर्णन किया है।

मंगलाचरणं में ही किं हेरि-कृपा की शक्तियों का वर्णन करता है। 'उनकी क्रिया से पगु पर्वत लाँघ सकता है, अन्धा देख सकता है, बहरा सुन सकता है, गूँगा बोल सकता है और रक्क राजछत्र धारण कर सकता है; स्रदास के स्वामी करुणामय हैं।"

इरि के श्रनुग्रह-चेत्र की कोई सीमा नहीं है। उनकी कुपा नि स्वार्थ भाव से होती है, उनका उपकार किसी वदले से नहीं होता । भृगु, विभीषण ग्रीर वकी के उदाहरण इसी निःस्वार्थ-मैत्री श्रीर विना बढ़ले के उपकार के हैं। वस्तुतः उन्हें श्रपने जनों का उसी प्रकार ध्यान रहता है, जैसे गाय को श्रपने वत्स का । 3

हरि की भक्तवत्सलता सिद्ध करने के लिए कवि वार यार प्राष्ट्राद, गज, द्रीपदो, सुदामा, वजवासी स्रादि के प्रमाण देने में नहीं यकता। ४ 'करुणा-मय का शीलस्वभाव कैसा श्रद्भुत है। वे श्रपने जन के तृग्वत् नगएय गुण को तो सुमेर के समान बढ़ाकर मानते हैं श्रीर उसके सागग्तुल्य भीपण न्त्रपराघ को यूद के बरावर भी सकोच के साथ गिनते हैं, वे करुणासिन्धु भक्तों के विरह में कातर होकर उनके पीछे पीछे डोलते फिरते हैं। जिस प्रकार गाय अपने वछडे के पीछे घर और वन में जहाँ कहा भी वह जाता

९. स्॰ सा॰ (समा), पद १

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>, वही, पद ४

<sup>े.</sup> वहीं, पद ३

है, लगी रहती है, उसी प्रकार हरि भी भक्तों के पीछे लगे रहते हैं।" भक्तों में वे किसी प्रकार का जन्म या कुल का विभेद नहीं मानते, व्याध श्रीर श्रजामिल जैसे श्रधर्मी को श्रीर विदुर जैसे निम्न-कुल वालों को उन्होंने श्रपनाया श्रौर राजाश्रों के राज-मद को चूर किया। ये भक्तों पर जत्र-जत्र भीर पडती है छौर वे उनकी शरण में जाते हैं, तभी भगवान् छापना चक-सुदर्शन सँभालते हैं। <sup>3</sup> भक्त की लाज रख़ने में हरि कोई ऊँच-नीच का विचार नहीं करते; उनके कार्यों में कभी-कभी विरोधाभास दिखाई दे सकता है पर उनके लिए सब सम्भव है। है इसी प्रकार किव बरावर हरि की कृपा, भक्तवत्सलता स्रोर दीनवन्धुता की सप्रमाण पुनरावृत्ति करके प्रशसा करता है श्रौर हरि की भक्ति पर विशेष जोर देता है, क्योंकि भक्तों पर हरि की कृपा श्रसीम, श्रपरिमेय श्रोर श्रवाध है। " 'भक्त से चाहे श्रपराध भी हो जाए, फिर भी करुणामय, कृपालु, केशव प्रभु उस पर ध्यान नहीं देते। जिस प्रकार माता गर्भ-स्थित शिशु के अपराध पर ध्यान न देकर उसे यत-पूर्वक पालती पोसती है स्त्रीर जनमं के बाद उसे प्रेमपूर्वक स्रङ्क में लेती है, उसी प्रकार का हरि का स्वभाव है। १६ जिस समय मनुष्य को संसार ऋौर ससार के सम्बन्धी स्त्री, पुत्र आदि तिरस्कृत करके त्याग देते हैं, यहाँ तक कि उसकी त्वचा भी जब उसका साथ नहीं देती, उस समय केवल करुणा-सागर हरि उसकी वयथा दूर करने में समर्थ होते हैं। " माया का बन्धन विना उनकी कृपा के नहीं छूट सकता। "

विदुर के यहाँ भोजन करते हुए स्वय भगवान् बार बार सराहना करके दुर्योधन से कहते हैं कि 'जहाँ ऋभिमान है वहाँ मैं नहीं हो सकता, तुम्हारा यह भोजन विष के समान लगता है, जो सत्य पुरुष है, वह दीन को ग्रहरा करता है ऋौर ऋभिमानी को त्याग देता है। भक्तों पर जहाँ-जहाँ भीर पड़ती है, वहाँ-वहाँ मैं उंठ कर दौड़ जाता हूं, मैं भक्तों के साथ फिरता हूं स्रोर भक्तों के हाथ बिकता हूँ। 198

भगवान् श्रपने भक्तों में जाति-पाँति का ही नहीं, स्त्री-पुरुष का भी मेदन

<sup>२</sup>. वही,पद १२

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup>. वही, पद ८, ६

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पद १४

<sup>&</sup>lt;sup>५</sup>. वही, पद १६-४२, १०४-११४, १७६,१⊏४, २००<sup>∙ ६</sup>. वही, पद ११७ ं

<sup>°.</sup> वही, पद ११⊏

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup>. वही, पद १५

<sup>&</sup>lt;sup>८</sup>, वही,पद १५३,१५४

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup>. वही, पद २६३,२६४

भाव नहीं करते । द्रौपदी सांहाय्य वार्ले प्रसग से यह बात प्रमाणित होती है। जहाँ सगे से सगे सम्बन्धी -स्वय पति भी किसी प्रकार की सहायता नहीं कर संके, वहाँ कृष्ण ने पुकार सुनते ही श्रपना वरद-हस्त बढा दिया।

गाह्वाद के लिए भगवान् ने जो किया उसमें भी उनकी भक्त-वत्सलता का उज्ज्वल प्रमाण मिलता है। वे स्वय प्राह्वाद से कहते हैं: "यह मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं उस समय तक बैकुएठ नहीं जाऊ गा जब तक तेरे शिर पर छुत्र नहीं धारण कर लूँगा, श्रपने मन में में मन, वचन श्रौर कर्म से जानकर जहाँ-जहाँ मेरे जन हों, वहीं श्राऊँगा, निर्मुण सगुण होकर मैंने देखा, तेरा जैसा भक्त मैंने कहीं नहीं पाया, मेरे देखते मेरा दास दुखी हो, यह कलड्क में कहाँ मिटाऊँगा १ मेरा हृदय कुलिश से भी कठोर है, श्रव में दीनदयालु नहीं कहलाऊँगा। " परन्तु भगवान् ने यह कलड्क श्रपने श्रपने ऊपर नहीं लगने दिया श्रौर श्रपना विरुद निवाहा।

भगवान् का प्रत्येक अवतार उनकी भक्तवत्मलता का ही उदाहरण है। उरामावतार में अहिल्योदार, शवरी-उद्वार, विमीषण-उद्धार आदि उनकी भक्त-हितैषिता के प्रमाण हैं। स्वय राम विभीषण के विषय में कहते हैं कि 'मेरी एक वात निश्चित है, मुनो, में अयोध्या नगर तब जाऊँ गा, जब विभीषण को राज्य दे दूगा। '४

हरि की कृपा इन भक्तों तक ही सीमित नहीं है। जो वैर भाव से भी हरि को भजते हैं, हरि उन्हें भी परम पद प्रदान करते हैं। रामावतार के रावणादि राच्चस इसी प्रकार के भक्त थे। कृष्ण द्वारा मारे गए राच्चों को भी परम गंति उपलब्ध हुई थी। पूतना को भगवान् ने श्रपनी जननी की गति देकर उसे निज धाम को भेज दिया। "

कालिय पर भी उन्होंने अपार कृपा की। "गहन भार में कालिय का अग-अग टूटने लगा, उसने शरण शग्ण पुकारा, कक्णामय यह वाणी सुनते ही सकुचित हो गए, द्रौपदी के मुख से यही वचन सुनकर तो उन्होंने वस्त्र बढ़ा दिया था, प्रमु ऐसे परम कृपालु हैं कि इनसे यह वाणी मही नहीं जाती है। स्रदाम, ब्याल को ब्याकुल देखकर प्रभु ने अपना विम्तृत शरीर

१, वही, पद २४५-२५६

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>, बहा,पद ४२३

³. वहीं, पद ४३०, ४३१, ४४६-५५१

४. वही,पद ६०१

५. वहीं, यद ६६८

सकुचित कर लिया। भगवान ने कालिय पर जितनी कृपा की उतनी कृपा प्राह्माद, गजेन्द्र, द्रीपदी प्रादि पर भी नहीं की।"

कृष्ण की मज-लीलान्नों में उनकी कृषा प्रेम का रूप धारण कर लेती है ग्रीर वे यशोदा, नन्द, गोप न्नोर गोपियों के प्रति उनके भावानुक्ल प्रेम प्रदर्शित करते हैं। उनकी यह कृषा निगम से भी ग्रागम है। इसका तो स्वरूप ही न्यारा है। इन लीलान्नों के वर्णन में किव की तल्लीनता लीला के मुख में है, ग्रातः, यग्रपि समस्त लीलाएँ किसी-न-किसो रूप में कृषा हेतुक हैं, फिर भी किव हरि-कृषा का यदाकदा स्वष्ट समरण करा देता है।

चीरहरण लीला में कृष्ण युवतियों का वोर तप देखकर द्रवित हो गए श्रौर कृषा करके सब का शरीर-ताप मिटा दिया श्रौर उन्हें सुख दिया।

गोवर्धनधारण लीला में भी हिर द्वारा करुण-वचन की पुकार सुनते ही सव-को धीरज देने और गिरिराज को उठा कर व्रजवासियों को शरण देने का उल्लेख है; परन्तु वास्तव में उनकी यह लीला व्रजवासियों पर कृपा करने के हेतु नहीं की गई है। 'वज मे तो वे सहज-लीला-रस नायक हैं शौर जन्म-जन्म भक्तों को सुख देना उनका कार्य ही है। 'ह कृपा तो वस्तुतः हिर ने इन्द्र पर की जिसकी व्याकुलता देखकर श्रीपति ने उसे अपने चरणों पर से दोनों मुजाएँ पकड़ कर उठा लिया और अभय दान देकर उसे मस्तक से लगाया। '

यद्यिप कृष्ण की राधा श्रीर गापियों के साथ की गई सुख लीलाश्रों में कृपा का उतना महत्त्व नहीं है, फिर भी कहीं-कहीं दीनदयालु, श्रन्तयामी की कृपा का उल्लेख हो ही गया है। कृष्ण के विरह में गोपियाँ श्रपने श्रनुरागी नयनों की श्रवस्था का वर्णन करते हुए कहती हैं कि 'ये नेत्र धन्य हैं। कृष्ण-प्रेम में इनकी दृढता मन, वचन श्रीर कर्म से है। श्याम इनको इस प्रकार मिले जैसे

<sup>ै.</sup> वही,पदार१७४ र. वही, पद ११८५,११८६

<sup>3.</sup> स्० सा० (वें०प्रे०) पृ०१६१ ४. स्०सा० (समा), पद १३८७,१४०१ ५. स्०सा० (वें०प्रे०) पृ० २१७ ६. वही, पृ०२२५

<sup>°.</sup> वही, पु॰ २१६

माता प्रेम-विवश होकर पुत्र से मिलती है। स्रदास के त्रिभुवन तात प्रभु कृपासिंधु श्रीर सहज महान् हैं। १९

मुग्ली-वादन सुनकर जब गोपियाँ गृह-परिजन छोड़कर कृष्ण के पास त्रा जाती हैं त्रौर कृष्ण उनके मर्यादा-भङ्ग पर उन्हें लाछित करते हैं तो गोपियाँ दीन होकर प्रभु की कृपा-दृष्टि की याचना करती हैं। परम कृपाछु कृष्ण उनकी कातर वाणी सुनकर द्रवित हो जाते हैं। त्र त्रौर त्रपनी प्रभुता को त्याग हॅस कर बोलते हैं तथा स्वय ग्रपनी निष्ठुरता को धिक्कारते ग्रौर उन्हें धन्य कह कर उनकी ग्राराधना करते हैं।

रास के बाद गोपियों का गर्व-खडन करने के लिए जब कृष्ण अन्तर्धान हो गए, तब विरिहणी स्त्रियाँ अन्तर्धामी से प्रार्थना करते हुए कहती हैं; 'कृपासिंधु हरि ज्ञमा कीजिए, हमने अज्ञान-वश गर्व किया था। उसे अपने चित्त में न लाइए, सोलह सहस्र गोपियों के हृदय में एक ही तरह की व्यथा है। रांधा जीव है और सब देह हैं, ऐसी दशा देख कर करणामय हृदय-स्नेह प्रकट कीजिए। यह अवस्था देख कर जग-जीवन प्रकट हो गए, उन्होंने दर्श-स्पर्श से गोपियों का सन्ताप मिटा दिया।'

मधुरा-प्रवासी कृष्ण के विरह में गोपियाँ यद्यपि कृष्ण के प्रेम की दुहाई देती हैं और प्रेम के ही नाते उन्हें बुरा-मला भी कहती हैं, पर कभी कभी उनकी विरह-जन्य दीनता प्रार्थना के रूप में प्रकट होकर कृपा की याचना करने लगती है और वे 'दीनदयालु दयानिधि मोहन' के अनुपह में विश्वास करके अपने मन को समकाने लगती हैं। "

दशमस्त्रन्ध पूर्वार्ध में वर्णित कृष्ण की वन की सुख-लीलायों के बाद पुन. उनके प्रभुतापूर्ण रूप के दर्शन होते हैं श्रीर उनकी भक्तवस्त्रलता ग्रापनी पूर्ण महत्ता श्रीर गरिमा के साथ दिखाई देती है। श्रापने सशय-नाथ के बाद नारद हरि-स्तुति करते हुए कहते हैं, 'तुम्हारी कृपा के विना कोई नहीं तर सकता; श्रव मेरे ऊपर कृपा की जिए जिससे फिर कभी भ्रम न हो।' है

पागड़वों के राजस्य यन में कृष्ण की भक्तवत्मलता पुनः ग्रापने पूर्ण रूप में प्रकट हुई है। 'राजस्य में स्वय हरि ने सब के पैर घोए; ग्रीर उनकी ग्राष्ट नायिकाग्रों ने द्रीपदी की सेवा की; दुर्योवन यह रोति देराकर

१. वही, पृ० ३०३

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>, वही, पृ० ३४३

<sup>&</sup>quot;. वहीं, पृ० ५१४

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>. वही, पद ३४२

४. वहीं, पृ० ३५६, ३५७

६. वही, पृ०५८२

मन ही मन खिसिया कर रह गया श्रीर सीचने लगा भक्तवत्सल प्रभु भक्तों के साथ लगे डोलते रहते हैं, भक्तों का कार्य हर प्रकार से करते हैं, हम कुछ नहीं गिनते, श्रपने भक्तों की जीत में श्रपनी जीत श्रीर भक्तों की हार में श्रपनी हार समक्ते हैं; स्रदास के प्रभु की सदैव यही रीति है श्रीर वे श्रपने इस प्रण का युग-युग में पालन करते हैं।"

## परमानन्द रूप की पूरक श्रादि-प्रकृति राधा

कृष्ण के इस परमानन्दमय रूप का प्रकाशन वर्ज के जिन साथियों के साथ हुआ है उनमें राधा का स्थान अन्य गोपियों से विशेषरूप में महत्त्व-पूर्ण है। किन ने जिस प्रकार कृष्ण को सिन्चदानन्दरूप आदि पुरुष कहा है, उसी प्रकार राधा को आदि-प्रकृति। दोनों में तात्त्विक अभेद है, माया के कारण ने भिन्न-भिन्न प्रकट होते हैं तथा लीला सुख के लिए उनके पृथक् पृथक् व्यक्तित्व हो जाते हैं।

राधा और कृष्ण की प्रेम-लीला अनादि और अनन्त है। प्रथम बाल-मिलन से ही दोनों के मन में गुप्त प्रेम प्रकट हो जाता है। वालक कृष्ण राधा को बातों में भुरमाकर ले जाते हैं, तभी कहते हैं, 'मैं जब भी और जहाँ भी शरीर धारण करता हूँ, वहाँ तुम्हारे ही कारण। तुम्हारे स्पर्श से मैं शरीर का ताप मिटाता हूँ और काम-द्वन्द्व दूर करता हूँ। श्याम और श्यामा की गुप्तलीला सूर से कही नहीं जाती। राधा और कृष्ण का प्रेम श्रारम से ही दाम्पत्य-भाव का है। खेल में भी यही लीला करते हैं। किव ने इस गुप्तलीला का स्पष्ट वर्णन किया है, यधि राधा की अवस्था उस समय केवल सात वर्ष की है श्रीर कृष्ण की आठ वर्ष की। किव ने कई बार दोनों की प्रीति को गुप्त प्रेम के नाम से अभिहित किया है। कृष्ण-प्रेम में विभोर राधा को लोक-मर्यादा के निभाने का उपदेश देते

१. वही, पृ० ५८३

२. सू० सा० ( सभा ), पद १२६१

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पद १३०१

४. वही, पद १३३२, १३३३, १३५०, १३६६

पद १३००, १३०६

<sup>&</sup>lt;sup>६</sup>• वही, पद १३१७

<sup>&</sup>lt;sup>७</sup> वही, पद १३७१

<sup>&</sup>lt;sup>८</sup> वही, पद १२६२, १२६४, १३०१, सू० सा० (वे० प्रे०) पृ० २८२

हुए कृष्ण कहते हैं, 'हममें-तुममें मेद ही क्या है ?' 'त्रज में वस कर अपने को भूल गुई ? प्रकृति और पुरुष को एक ही समको। मेद तो केवल कहने भर को है। जल थल में जहाँ कहीं मैं रहता हूँ, तुम्हारे विना नहीं रह सकता। यह वेद और उपनिषद् ने गाया है। हम-तुम दोनों दो तन अवश्य हैं, पर जीव एक ही है। यह भेद सुख के हेतु उत्पन्न किया है। वहारूप कोई दूसरा नहीं है। राधा के मन में जब यह प्रतीति हो गई तो उसने श्याम का मुख देख कर किंचित् मुस्करा दिया और आनद का पुज बढ़ा दिया।' राधा सोचती है, 'मैं क्यों मूल गई कि हमारा पित पत्नी का सबध पुरुष प्रकृति का सम्बन्ध है। माता-पिता और बधु कौन हैं ? यह तो एक नवीन भेंट मात्र है। कुष्ण पुनः कहते हैं, 'देह धारण करने के कारण लोक-लाज, कुल-कानि, माता-पिता आदि को मानना पड़ता है, शरीर धारण करके माया-वश होना पड़ता है। पुरातन प्रीति को गुप्त ही रखना चिहए। यों, वास्तव में, हम-तुम दो नहीं हैं।' र

राधा की सिखयों को भी राधा की पूर्णता और कृष्ण-ब्रह्म की प्यारी होने की प्रतीति हो जाती है। ' राधा से वे कहती हैं, 'तू कृष्ण की प्रिया है, वे सदैव तेरे पित हैं, तू सदैव उनकी नारी है। ' सिखयाँ परस्पर वातचीत करती हैं, 'राधा और कृष्ण दोनों एक हैं, फिर भी वज में इतना उपहास सहते हैं, 'राधा श्याम की अर्द्धाद्धिनी है; वे दोनों महज स्नेही हैं, एक प्राण दो शरीर हैं, दोनों की प्रीत सहज है। ' 'राधा हरि की पटरानी है, हम हिर की दासी के समान भी नहीं हैं। हम उसकी स्तुति क्या करें ?' "

रासलीला के प्रसग में किय राधा की रूप-शोभा का वर्णन करते हुए उसे 'शेष, महेश, लोकेश, शुकादि मुनियों की स्वामिनी' कहता है तथा रमा, उमा, शची, श्रवधती को उसके दर्शन के लिए प्रतिदिन श्राने का उल्लेख करता है। सुरगण उसे देख कर पुष्प-वर्षा करते हैं श्रीर प्रेम में मुदित होकर यशगान करते हैं। ''राधिका रूप की राशि, मुख की राशि श्रीर शांल श्रीर गुण की राशि है। श्यामा, जो तेरे चरणों की उपासना करते हैं, वे कृष्ण

१ सू० सा० (वें०प्रे०), पृ० २६२

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>· वही, पृ० २६२

५ वही, पृ० २७२

<sup>&</sup>lt;sup>७</sup>• वहीं, पृ० २८७

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup>.वही, पृ० २०२

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> वर्हा, पृ० २६२

४ वहीं, पृ० २६२

र∙ वहीं, पृ० २८०

<sup>&</sup>lt;- वहीं, पृ० २८७

चरण प्राप्त करते हैं। तू जगनायक जगदीश की प्यारी, जगत् को जनना ख्रौर जगत् की रानो है। तू वृन्दावन राजधानी मे गोपाललाल के साथ नित्य विहार करती है। श्री राधा, तू उन लोगों की गित है जिन की ख्रार कहीं गित नहीं, तू भक्तों की स्वामिनी, मगल पद देने वाली, ख्रशरणों की शरण ख्रौर भव के भ्रम को हरने वाली है; वेद-पुराण तेरा यश वर्णन करते हैं। मेरे पास शतकोटि रसनाएँ नहीं हैं, केवल एक रसना है ख्रौर तेरी शोभा ख्रमित ख्रौर ख्रपार है। श्री राधे, सूरदास तेरी विलहारी है, उसे तू कृष्ण-भक्ति का वरदान दे!"

राधा की इसी महत्ता के कारण किव ने रास वर्णन में मौलिक रूप से रावा और कृष्ण के विवाह का वर्णन किया है। र

रास रचकर यद्यपि श्याम ने सब को सुख दिया, फिर भी वे प्रधानतया श्यामा के हित में नृत्य करते हैं। उराधा श्रौर माधव मध्य में विराजकर त्रिभुवन को शोभित करते हैं। इस प्रसग में भी किव राधा-माधव की श्रमि-क्रता का कथन करता है, 'मक्तों की प्रीति के प्रकाश के लिए स्वामी श्रौर स्वामिनी ने एक प्राण होते हुए भी दो शारीर धारण किए हैं श्रौर दानों रग-विलास करते हैं।'

रास में गोपियों को जो गर्व हो गया था उसमें भी राधा की प्रधानता है। कधे पर चढने का 'भामिनी' का प्रस्ताव सुनकर कृष्ण मुस्कराने लगे श्रीर सोचने लगे कि 'मैं श्रिवगत, अर्ज, अर्कल हूँ, इसका इसे मर्म नहीं मिला। वेदों ने गाया है कि मैं सब के भाव के वश में रहता हूँ। हम दोनों एक प्राण ख्रीर दो शरीर हैं, इसमें दुविधा नहीं है। इसने नर देह से गर्व किया है, अब मैं उसमें नहीं रहूँगा। ऐसा सोचकर प्रभु अतर्थान हो गए।'

रास मी भाँति हिंडोललीला ह श्रौर श्रौर न्सतलीला हें भी राधा की प्रधानता है।

'खडिता-समय' के पदों में कृष्ण के 'बहुनायकत्व' का रहस्य बताते हुए कवि कहता है, "हिर राधिका के घर में देह से निवास करते हैं, ऋौर स्त्रियों के घरों में अपने तनु का प्रकाश करते हैं। पूर्णब्रह्म एक ही है, दूसरा कोई

१ वही, पृ० ३४५

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पृ० ३५२

<sup>&</sup>lt;sup>५</sup>. वही, पृ० ३५३

<sup>&</sup>lt;sup>७</sup>. वहीं, पृ०'४३०-४५१ फा०—∸**९**२

२· वही, पृ०३४७

४. वही, पृ० ३५१, ३५२

६. वही, पृ० ४,१२-४१६

नहीं है। सभी राधिका हैं 'श्रौर सभी हरि हैं। जिस प्रकार दीपक से दीपक जलाया जाता है, उसी प्रकार घट-घट में ब्रह्म विहार करते हैं। खडिता-चचन के लिए यह उपाय है कि कभी कृष्ण कहीं जाते हैं श्रौर कभी नहीं जाते।"

रावा के विरह में कृष्ण भी रावा का नाम जणते हैं। र सखी कहती है, ''जिसके दर्शन को ससार तरसतां हैं, उसे तू तिनक दर्शन दे दे, जिसकी मुरली की ध्विन सुनकर सुर, नर, मुनि मोहित हो जाते हैं उसकी श्रोर तिनक देख, शिव श्रीर श्रज जिसका पार नहीं पाते वह तेरे चरण स्पर्श कर रहा है, सूरदास जिसके वश में तीन लोक हैं, वह तेरे वश में है, तू उसे श्रपनी वाणी सुनाकर मोह ले।"3

मानवती राधा को समकाने के लिए कृष्ण स्वय दूती कां रूप धारण करके जाते हैं और अपने नारी रूप धरने की पहली कथा सुनाते हैं, जब उन्होंने शिव-सहित सुरासुर को मोह लिया था। 'जिन्होंने काम को भी जला दिया वे अब तेरे हठ में स्वय जल रहे। हैं।' वे आगे कहते हैं, 'यह तेरी सगाई' नई नहीं है, माधव से तेरी प्रीति सदा से चली आती है। जब-जब तू ने मोहन से मान किया, तभी वे अधिक विकल हुए। मारे लोक विरह की अपनि में जलते हैं और वे स्वय जल मे शयन करते हैं। वे सिंधु का मथन करके, मागर को वॉध कर, वैरी को रण में जीत कर तुक्तसे मिले हैं। अब उन्हीं त्रिभुवननाथ ने नेह-वश होकर वन मे वशी बजाई है।' गोपियों ने राधा को प्रकृति-पुरुष, श्रीपति और सीतापित की कथा क्रमश सुनाई और वहा को प्रकृति-पुरुष, श्रीपति और सीतापित की कथा क्रमश सुनाई और वहा कि तूने बज में यम कर श्याम से इतनी रस-रीति क्यों छोड दी ?' 'राधिका दया करके मान छोड़ दे, त्रिभुवन-पित तेरे चरणों की शरणों में हैं। तू अपना कल्प छोड कर कल्पतर बन जा। जिनके चरण कमल की बदना मुनि करते हैं वे तेरा ध्यान धरते हैं।'

इसी प्रसग में कृष्ण दूती के रूप में कहते हैं, 'तुम तो प्राणवल्लभ की प्राण हो, वे तुम्हारे चरणों के उपासक हैं। वृपभानु-दुलारी, सुन तो, प्राण का श्रीर प्रिय का रूठना कैसा १ ऐसा कही नहीं हुशा, न तो हिसी ने देखा श्रीर न सुना कि तरग कभी जल से न्यारो रही हो।' ह

100

<sup>ै.</sup> वही, पृ०३७४

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>, वहीं, पृ० २८३

५. वहीं, पृ० ४०=

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>. वहीं, पृ० ३८३

४. वही, पृ० ४०८

६. वहीं, पृ० ४०६, ४१०

कुव्जा भी राधा की महत्ता जानती है। वह उद्धव से कहती है कि राधा से जाकर कहना कि जैसी कृषा श्याम ने मेरे ऊपर की है वैसी आप भी करती रहे; मेरे ऊपर वे अकारण रोष करती हैं, मैं तो उनकी दासी हूँ। विना तप के मुक्ते काशी की प्राप्ति हो गई है। कहाँ तुम, श्याम को अर्द्धाङ्गिनी! मैं तुम्हारी वरावरी नहीं कर सकती। "

त्रन्त में राधा श्रीर माधव की कुकत्तेत्र में श्रितिम भेंट का वर्णन करते हुए कि कहता है: "राधा माधव की इस प्रकार भेट हुई कि राधा माधव रूप श्रीर माधव राधा रूप हो गए, दोनों की गित कीट-भृद्ध-सी हो गई, राधा माधव के रग में रँग गई श्रीर माधव राधा के रग में, माधव श्रीर राधा की प्रीति निरन्तर है; इसे रसना नहीं कह सकती। कृष्ण ने हॅस कर कहा कि हममें-तुममें कोई श्रतर नहीं है श्रीर उसे बज को लौटा दिया। सूर-दास के प्रभु राधा-माधव का बज में नित्य नया विहार होता है।

राधा-कृष्ण की वज-लीला में कहीं भी ऐसा सकेत नहीं है जिससे उसका कोई ग्रन्य उद्देश्य स्चित हो; वह स्वतः पूर्ण श्रीर केवल लीला-सुख के हेतु है।

#### संसार श्रीर माया

श्रद्धेत ब्रह्म के विश्वास में ब्रह्म के श्रांतिरक्त श्रन्य किसी की सत्ता को स्वीकार नहीं किया जा सकता। परन्तु दृश्य जगत् में नानारूप की सृष्टि दिखाई देती है। इस सृष्टि में जड श्रीर चेतन दो प्रकार के पदार्थ हैं। दार्श-निकों ने इसके विषय में मॉति-मॉति की व्याख्याएँ की हैं। हमारे किन ने किसी प्रकार की दार्शनिक व्याख्या करने की चेष्टा नहीं की, फिर भी मिक्त के प्रकाशन में इस प्रश्न पर प्रसगवश किए गए उल्लेखों से उसका श्रमिमत जाना जा सकता है। दशम स्कध पूर्वार्घ के श्रांतिरक्त श्रन्य स्कधों में किन माया को मिथ्या ससार का समानार्थी मानकर उसकी घोर विगईणा करता है। श्रज्ञान, श्रांविद्या, लोभ-मोह-तृष्णादि विषय-वासनात्रों तथा इदियों के समस्त व्यापारों को माया मानकर उसने इनसे बचने का उपदेश दिया है। कदाचित् व्यवहार में इस कार्य की कठिनता का श्रानुभव करते हुए उसने श्रांचे वक्तव्य को बार बार दुहराने की श्रावश्यकता समस्ती है। इस प्रकार

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>. वही, पृ० ५०६

र. वही, पु० ५६२

के कथन 'विनय' के पदों में मबसे अधिक मिलते हैं। भागवत की कथा के आधार पर रचित अन्य स्कधों में भी ऐसे कथन हैं, पर उन्हें भागवत से प्रभावित माना जा सकता। 'विनय' के पदों से इन कथनों के विचार-साम्य को देखते हुए उन्हें किव द्वारा स्वीकृत अभिमत मानने में कोई हानि नहीं।

माया के तात्त्विक रूप के विषय में ग्रपने मत में कोई परिवर्तन न करते हुए भी किव ने दशम स्कर पूर्वार्ध में माया को विगर्हणा नहीं की। यहाँ माया के विरुद्ध चेतावनी देने के स्थान पर उसे हरि-भक्ति तथा हिर की लीला के प्रति श्रनुराग-वृद्धि में सहायक माना गया है। किव का यह परिवर्तित हिन्दिकोण निपेधात्मक के स्थान पर स्वीकारात्मक ग्रीर विधानात्मक है। परन्तु वह स्वीकृति ग्रीर विधान वास्तव में तथार के सामान्य विषयों के लिए नहीं, बिलक उस ससार-सुष्टि के लिए है जिसकी समस्त वस्तुएँ कृष्णमय हैं। भक्ति ही माया से वचने का एकमात्र उपाय किव ने ग्रपने दोनों प्रकार के हिन्दिकोणों में स्वीकार किया है। पहले हिन्कोण की ग्रवस्था में वह भक्ति की प्राप्ति के लिए उत्सुक ग्रीर ग्राधीर दिखाई देता है तथा दूमरे हिन्दिकोण की ग्रवस्था में भक्ति की ग्राप्ति के लिए उत्सुक ग्रीर ग्राधीर दिखाई देता है तथा दूमरे हिन्दिकोण की ग्रवस्था में भक्ति में पूर्णकृप से दीन्तित।

#### श्रनिष्टकारी त्रिगुणात्मक जड़ माया

पहिले दृष्टिकोण की श्रवस्था में कवि ने माया के श्रविष्ट-कारी प्रभाव में समस्त चराचर सृष्टि श्रौर सुरासुर, यहाँ तक कि ब्रह्मा श्रीर शिच तक को भ्रमित होते दिखाया है। इस मायारूपी मिथ्या ससार के भ्रम-जाल से बचने श्रौर प्रलोभनों में फॅमे हुए मन श्रौर इन्द्रियों को विषयों में विरत रखने के लिये वह प्रभु से बारवार विनती करता है। यहाँ माया को कवि ने श्रधमें के ही श्रर्थ में प्रयुक्त किया है श्रौर उन श्राम में रक्षा करने के लिए वह पतित-पावन भक्त-वत्सल भगवान की श्रसीम हपा की याचना करता है।

कवि प्रभु ते विनयपूर्वक पृछ्ठता है: "यह दीन तुम्रारे गुण किस प्रकार गाए ? यह निटनी माया हाथ में लकुटि लेकर कोटिक नाच ननाती है, यह लोभ में पड कर डोलाती है और नाना स्वाग तराती है; प्रभु नी यह तुमसे कपट कराती और मेरी बुद्धि अमाती है; मन में 'अभिलाम, तरगिन, दत्यन करके मिध्यानिसा में' जगाती है, सोते हुए स्वप्न की सपित की तरह प्रलोभन दिलाकर अम में डालती है; यह महामोहिनी अतमा और मन को मोह कर पाप में लगाती है, उसी तरह जैसे दृवी पर वधु को भरमा वर पर-युक्प के

पास ले जाती है। सूरदास प्रभु, मेरे तो तुम्हीं पित हो, तुम्हीं गित हो, तुम्हारे समान किसे पाऊँ; तुम्हारी कृपा विना मेरा दुख कौन भुलाए १९९९

माया का प्रभाव ग्रत्थन्त न्यापक है। समस्त नग्लोक ग्रौर देवलोक उसके द्वारा भ्रम ग्रौर मोह में फँसे हुए हैं, वह ब्रह्म की ही शक्ति है; जो सब को मोह में डाल देती है तथा मिध्या को सत्य का ग्रामास देती है। ''हरि, तेगी माया से कौन बच सका है! सौ योजन मर्यादा वाले सिंधु को राम ने (माया की शक्ति से ही) पल-भर में विलो डाला; नारद माया में मगन होगए, जिससे कि उनके ज्ञान ग्रौर बुद्धि का बल खोगया ग्रौर वे साठ पुत्र ग्रौर वारह कन्याग्रों को कगठ से लगाते हुए दिखाई दिए; कामिनी ने शकर का चित्त हर लिया जिससे कि वे सेज छोड़ कर पृथ्वी पर सोए। मोहनी को जलाकर जब नष्ट कर दिया तब वे नख-शिख से रोए; दुर्योधन राजा के सौ माई पल-मात्र में 'गरद' में मिला दिए, सूरदाम, काँच श्रौर कचन को एक ही धागे से पिरोया है।"

माया को कुलटा स्त्री के रूप में प्रदर्शित करके किन ने उसकी न्यापक मोहिनी-शक्ति का वर्णन किया है।

कृष्ण और राघा के विवाह के प्रसंग में भी कृष्ण की 'माह' का कुलटा के रूप में वर्णन किया गया है। विवाह के अवसर पर गाली गाने की प्रथा की पूर्ति कृष्ण की 'माह' को गाली देकर की गई है। 'माह' से माया का श्लेषार्थ लिया गया है। 'पुनः कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह के प्रसंग में कृष्ण की 'मैया' को गालियाँ दी गई हैं और माया का व्यापक प्रभाव दिखाया गया है। इस वर्णन में तो 'माया' शब्द का भी सीधा प्रयोग किया गया है।

माया हरि-भजन से विमुख करके मनुष्य को ससार में मोहित कर देती है। "हिर तेरा भजन नहीं किया जाता। क्या कहूँ जब भी मैं मन को तिनक ठहरा कर साधु-सगित में ब्राता हूँ, तभी तेरी प्रवल माया लहर वहा देती है, जिस प्रकार गयद सरिता में नहाता है ब्रौर बहुत थोड़ी देर के लिए धार

को रोक सकता है, सरिता फिर स्वाभाविक गति से वहने लगती है। मैंने ग्रानेक वेश घारण करके श्रीर साधु-साधु कहा कर परधन हरण किया, जैसे

१. स्० सा० (सभा) पद ४२ र. वही, पद ४३

५. वही, पृ० ५७६

त्रिभुवन पति तुभ विसर गए, तू उन्हें सुमिरता क्यो नही रहा ! श्रवणों से श्रीभागवत नहीं सुनी, बीच में ही भटक कर मर गया । सूरदास, भक्त को सब जग ने पूजा ऋौर वह युग-युग तक जीवित रहा ।''

सासारिक जीवन की विगईणा श्रौर वैराग्यपूर्ण मिक पथ को प्रशास करते हुए किन पुनः माया से बचने श्रौर हार की मिक में सेल रहने का उपदेश देता है। ससार के नाते—सुत, कलत्र, परिवार सब भूठे हैं: ''हरि के विना कोई काम में नहीं श्राया, इस भूठो माया के प्रपच में पड़ कर रतन सा जन्म गॅवा दिया, कचन-कलश, विचित्र चित्र बना कर रच-रच कर भवन बनाया, परन्तु उसमें से भी उसी क्ण निकाल दिया गया, पल भर भी नहीं रहने पाया, में तेरे ही साथ चलूंगो यह कह कर त्रिया ने 'धूति-धन' खाया, परन्तु जो चित्त को चुराकर चलती रही उसी ने मुख मोड लिया श्रौर एक पग भी नहीं पहुँचाया। सब मित्रो ने बुला-बुला कर जो जिसे भाया, लिया, परन्तु श्रन्त के समय जब काम पड़ा तो उन्हीं ने श्राकर वॅधाया; जननी ने श्राशा कर करके उत्पन्न किया श्रौर श्रनेक प्रकार से लाड लडाया, पर उसने किट का डारा भी तोड़ लिया श्रौर उस पर बदन को जला दिया, पितत-उधारन, गिण्का-तारन को मुक्त शठ ने विसरा दिया। सूरदास इसी कारण पिछताया कि उसने कभी धोखे से भी नाम नहीं लिया।" यह ससार स्वप्त की भीति मिथ्या है इस लिए सब कुछ तजकर हिर को भजना चाहिए।

उक्त कथनों पर विचार करने से विदित होता है कि किय के विचारानुनार माया भँगवान की वह शक्ति है जिसके कारण मिथ्या ससार में सत्य
का अध्यास होता है। भागवत के अनुसार सुष्टि का वर्णन करते हुए वह
सुष्टि को ब्रह्मरूपी दर्पण का प्रतिबिंव वताता है और निराकार, आदि, निरजन ब्रह्म की अद्भैतता का कथन करता है। अद्भैत ब्रह्म को जब सुष्टि के
विस्तार की इच्छा हुई तो उसने त्रिगुणतत्त्व से महातत्त्व और महातत्त्व
से अहकार और फिर मन, पाँच इन्द्रियाँ और शब्दादि का निस्तार
किया। शब्दादिक से सुन्दर पचभूत प्रकट किए, फिर सब को रचकर
स्वयं अपने अड में समा गए। उसी ने तीन लोक अपनी देह में
विस्तार करके रखे जो अगम और अपार है, वहां आदि पुरुष
हुआ। उसी आदि-पुरुष ने नामि कमल से ब्रह्मा को उत्यन्न किया।

<sup>1.</sup> वहा, पद २६१

a, वहीं, पद ३७३

<sup>े.</sup> वहीं, पद ३५६ ४. वहीं, पद ३७४

खोजते-खोजते युग बीत गए, पर ब्रह्मा ने नाल का अन्त नहीं पाया, उन्हीं ने विधि को सुष्टि रचने की श्राज्ञा दी श्रीर विधि ने स्थावर, जंगम, सुर, ग्रासुर सब की रचना की।" यह सृष्टि का सारा विस्तार जो स्थावर, जंगम, सुरासुर सृष्टि के रूप में दिखाई देता है मिध्या है, पर माया के कारण सच्चा प्रतीत होता है, स्वय भगवान् कहते हैं: "विमल विवेक सुनो; पहिले मैं ही एक था, श्रमल श्रकल, श्रज, भेद-विवर्जित, वही मैं एक नाना भेदों में अनेक भॉति से शोभित हूँ; इसके बाद भी इन गुर्णों के नष्ट होने पर मैं ही अवशेष रहूँगा; मेरी माया भूठी है, पर सच्ची सी लगती है, इसे जान लो। " तृतीय स्कंध में किपलदेव हरि-माया का रूप समकाते हुए कहते  ${}^{\buildrel c}$ :"imes imes imes हिं ${}^{\buildrel c} imes imes$  हिं ${}^{\buildrel c} imes imes imes$  हिं ${}^{\buildrel c} imes imes$ करती, जिसके भय में ऋग्नि नहीं जलती, उसी हरि के वश में माया है। माया को त्रिगुणात्म समको, उसके गुण सत, रज त्रौर तम हैं; इन धुणों ने सव से पहिले महत्तत्त्व उत्पन्न किया, उससे ऋहंकार प्रकट किया। ऋहकार तीन प्रकार का किया। सत से ग्यारह प्रकार का मन पैदा किया। रजगुरा से इन्द्रियो का विस्तार किया, श्रीर तमगुण से तन्मात्रात्रों उनसे पाँच तत्त्व प्रकट किए। इन सब का एक ऋगड बनाया। यह जड़ श्रग्ड चेतन नहीं होता था। तब माया ने हरि-पद का ध्यान किया श्रौर इस प्रकार विनती की कि महाराज, बिना तुम्हारी शक्ति के यह अयड चेतन नहीं हो सकता; क्रपा कीजिए, जिससे वह चेतन हो। उस अगड में फिर उन्होंने (हरिने) अपनी शक्ति धारण की स्त्रौर चत्तु स्रादि इद्रियों का विस्तार किया, उस ऋगड में फिर चैादह लोक हुए, उसे ज्ञानी विराट् कहते हैं। चैतन्य को ही ब्रादि पुरुष कहते हैं, जो तीनों गुर्गों से रहित है। माया सब जड़-स्वरूप है, ऐसा ज्ञान हृदय में लाख्रो। जब तक जीव को ख्रज्ञान है, तव तकं वह चैतन्य को नहीं जान सकता, तमी तक सुत-कलत्र को वह अपना सममता है और उनसे समत्त्व रखता है। जिस प्रकार स्वप्न में देखा हुआ मुख-दुख सत्य भासित होता है श्रीर जागने पर उसकी सत्यता नहीं रहती, उसी प्रकार ज्ञान हो जाने पर जगत् भी श्रयत्य जान पड़ता है । घट-घट में चैतन्य उसी प्रकार समाया हुन्ना है, जैसे घट-घट में रवि की प्रभा दिखाई देती है। घट उत्पन्न होता है, फिर नष्ट हो जाता है; पर रिव नित्य एक ही भाव से प्रकाशित रहता है। जन्म त्रौर मरण शरीर का धर्म

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup>. वही, पद ३८० फा०—२३

है, चेतन पुरुष श्रमर श्रीर श्रज है। जो ऐसा सममता है उसे मोह

इस प्रकार भागवत के अनुसार त्रिगुणात्मक जड प्रकृति को ही माया वताया गया है। यह भी हिर का ही एक रूप है जो चैतन्य रहित है; जीव चैतन्य-सिहत है, पर उसे अपने चैतन्य रूप का जान नहीं रहता, इसी कारण वह मार्यामय मिथ्या ससार सृष्टि को सत्य मान कर उसी प्रकार व्यवहार करता है जैसे सुप्तावस्था में हम स्वप्त-सृष्टि को सत्य समक्त कर व्यवहार करते हैं। ज्ञान प्राप्त हो जाने पर यह स्वप्नावस्था भग हो जाती है और जीव को सत्य का दर्शन होता है।

दशमस्कध उत्तराई मे नारद-धशय का वर्णन करते हुए कवि माया को ग्रलख, निरजन, निर्विकार श्रौर प्रभु की दासी वताता है। नारद के मन में सशय उत्पन्न होता है कि एक कृष्ण सोलह सहस्र नारियों से किस प्रकार प्रेम करते होंगे । इसी सशय के निवारण के लिए वे द्वारका गए । उन्होंने एक ही समय में प्रत्येक यह मे कृष्ण को भिन-भिन्न प्रकार की लीलाए करते 'हुए देखा । वे' बड़े श्राश्चर्य में पड़ गए, तब घनश्याम ने हँसकर कहा; 'नारद तुम्हारे मन के भ्रम ने हो तुम्हें इतना भरमाया है । में समस्त जगत् में न्यापक हूं। इसे वेदां ने ही चारों मुखों से गाया है। मैं ही कर्ता ग्रौर भोक्ता हूँ, मेरे विना और कोई नहीं है। जो मुक्तको ऐसा देखता है उसे भ्रम नहीं होता । मैं सब से उदास रहना हूँ, यही मेरा सहज स्वभाव है । जो मुक्ते ऐसा जानता है, वह मेरी माया में श्रनुरक्त नहीं होता।' तव नारद ने हाथ जोड़ कर कहा, 'तुम श्रज श्रनन्त हिर हो, तुम से तुग्ही हो। तुग्हारे विना श्रीर दूसरा कोई नहीं है। तुम्हारी माया को तुम्हारी कृपा विना कोई • नहीं तर सकता। श्रतः श्रव मेरे ऊपर कृपा की जिए जिससे कि फिर भ्रम म हो। यहाँ भी माया से छूटने का एकमात्र साधन भक्ति ही बताया गया है । पुनः वेद-स्तुति में सर्व-न्यापी भगवीन की लीला को श्राम कहकर कवि इस जगत् को माया-द्वारा निर्मित वताता है, इस मममना कठिन है, इसलिए निर्गुण रूप सुलम नहीं है । भक्ति ही पार उतरने का एकमात्र साधन है।3

१. वही, पद ३६४

<sup>े.</sup> स्० सा० (वें० प्रे०) प्र० ५८२

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पृ० ५६४

नारद-स्तुति में पुनः माया का तात्त्विक विवेचन किया गया है। 'जिस प्रकार पानी में बुदबुदा उठता है श्रीर फिर उसी में समा जाता है, उसी प्रकार सब जग-कुटुम्ब तुमसे उत्पन्न होता है श्रीर तुम्हीं में लय हो जाता है। महाप्रभु! माया का जलिध श्रगाध है, उसे कोई तर नहीं सकता; जो कोई नाम के जहाज पर चढता है वही तुम्हारे पद को पहुँचता है।'

प्कादश स्कंध में हंसावतार के वर्णन में माया को विषय-चिंता कहा गया है, जिसमें लगने से चित्त को चेत नहीं होता श्रीर चित्त विषय में पड़ जाता है। यहाँ भी सासारिक विषयों को स्वप्न की भॉति मिध्या बताकर भक्ति-पर्य का उपदेश किया गया है।

द्वादश स्कथ में प्रलय वर्णन करते हुए किव कहता है कि 'शत सवत् होने पर ब्रह्मा मर जाता है ग्रीर प्रभु नित्य महा प्रलय करता है, नित्य माया में प्रलय होती है ग्रीर माया हरि-पद में समा जाती है।'3

#### ब्रह्म की मोहक शक्ति योग माया

दशमस्तंध पूर्वार्क्ष में भी कतिपय ऐसे उल्लेख मिलते हैं जिनमें माया के विषय में किव के तात्विक विचार प्रकट हुए हैं। इन विचारों से पूर्व-वर्णित विचारों का समर्थन होता है। परन्तु ग्रव किव माया के विषय में सतर्क नहीं है। कृष्ण की भिक्त माया के विषद पर्याप्त सुरज्ञा-साधन है। परिस्थित के इस परिवर्तन के फल-स्वरूप माया वाधक ग्रीर ग्रानिष्टकारी होने के स्थान पर सहायक है। परमानन्दरूप भगवान कृष्ण की सुख-लीला के भोग के लिए माया के मोहक प्रभाव की ग्रावश्यकता है। स्वय भगवान ग्रपने प्रिय भन्तों (ब्रजवासियों) पर माया का यह ग्रान्तेप किए रहते हैं, जिससे उनके महिमाशाली, ग्राति-लौकिक व्यक्तित्व को मूलकर ब्रजवासी उन्हें ग्रपने भावानुसार लौकिक सबधों में स्वीकार करें। यही नहीं, ग्रावश्यकतानुसार इन सबधों को तोडकर भगवान माया के द्वारा भक्तों को ग्रपने को नवीन परिस्थित के ग्रानुक्ल बना सकने की योग्यता प्रदान करते हैं।

ब्रह्मा द्वारा वालक-वत्स-हरण लीला में कृष्ण ने अपनी माया का चरित्र स्पष्ट करके दिस्ताया है। इस लीला के द्वारा मायारूपी मिथ्या ससार के विषय में व्यक्त किए हुए सिद्धान्त रूप कथनों का उदाहरण उपस्थित किया गया है। बालकों और गो वत्सों की दुहरी सृष्टि देखकर ब्रह्मा चकरा

<sup>ै.</sup> वही, पृ० ५६४

२, वही, पृ॰ ५६८

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>, वहीं, पृ० ५<u>६६</u>

गए श्रीर उन्हें विचार करने पर विदित हुश्रा कि यह ससार मिथ्या है, हिर की माया द्वारा ही यह सत्य भासित होता है। ब्रह्मा हिर-स्तुति करते हुए स्वयं कहते हैं; "में तो गूलर के जीव की तरह केवल एक लोक का ब्रह्मा हूँ, प्रभु, तुम्हारे एक-एक रोम में कोटि ब्रह्मा श्रीर शिव हैं, यह ससार मिथ्या है, श्रीर यह माया मिथ्या है, यह देह मिथ्या है; फिर बताश्रो हम हिर को क्यों मूल गए ? तुम्हें बिना जाने हुए ही जीव उत्पत्ति श्रीर प्रलय कें चक्र में फँसता है, हे प्रभु, मुक्ते चरणकमल की छाँह में शरण दीजिए, मुक्ते बक्त रेणु बनाकर वृन्दावन का वास दीजिए, में यही प्रसाद माँगता हूँ, मुक्ते श्रीर कोइ श्रिभलाप नहीं है। × × तब प्रभु ने कहा, श्राप श्रव मेरा वचन मानिए; में श्रीर किसे ब्रह्मा बनाऊँ, तुमसे श्रीधक सयाना श्रीर कौन है १ तुम्हीं कर्म-धर्म के शाता हो, तुम्हीं से सब ससार है, मेरी माया श्रत्यन्त श्रगम है श्रीर कोई पार नहीं पा सकता है। भी

कृष्ण की लीलाएँ उनकी योगमाया का विस्तार ही हैं, जिनके भ्रम में पड़ कर कृष्ण का ब्रह्मत्व विसर जाता है, श्रीर वे साधारण व्यक्ति जान पड़ते हैं। यही भ्रम दूर करने के लिए कृष्ण वार वार ऐसी लीलाएँ करते हैं जिनके द्वारा उनके श्रलीकिक व्यक्तित्व के प्रमाण मिलते जाते हैं। ऐसा ही भ्रम इन्द्र को भी हो गया था, जिसका निवारण कृष्ण को गोवर्धन धारण करके करना पड़ा। श्रन्त को प्रभु की शरण में जाकर इन्द्र को श्रपनी भूल स्वीकार करनी पड़ी कि वे हरि को माया के भ्रम में पड़ गए थे। व

नन्द को वरुण पाश से छुड़ाने के लिए जय कृष्ण वरुणलोक गए श्रीर उन्होंने श्रपना त्रिभुवन पित ब्रह्म का रूप दिखाया तो नन्द को विश्वास हुश्रा कि हमें किसी वड़े पुरुप की प्राप्ति हुई है, हनकी महिमा कोई नहीं जानता। नन्द ने जय श्रपना श्रनुभव यशोदा को सुनाया तो वह सुनकर चिकत हो गई श्रीर सोचने लगी कि ये कैसी श्रक्य कहानी कह रहे हैं। प्रज के नर नारियों ने जय यह गाथा सुनी तो वे सोचने लगे कि इनके द्वारा हम सब सनाथ हो गए हैं, परन्तु कृष्ण ने 'माया मोह' करके सब को भुला दिया। वन्द कहते हैं, 'यशोदा मेरी वात सुन; श्रव त् श्रपने मन मे क्यों सोच करती है; तेरा पुत्र तो त्रिभुवनपति है; गर्ग ने जो कहा था वह श्रव प्रकट होना जाना है।

<sup>ै.</sup> सू॰ मा॰ ( सभा ), पद १११०

२. स्० सा० ( वॅ० प्रे० ), प० २१६

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पृ० २३३

इनसे श्रिषक श्रीर कोई समर्थ नहीं है, ये ही सब के तात हैं। परन्तु कृष्ण नें माया-रूप मोहिनी लगाकर सब को यह गाथ भुला दी श्रीर वे खेलंते-खेलते श्राकर कहने लगे, माँ, हाथ पर माखन रख दे। यहाँ कृष्ण की नर लीला में सत्य श्राभास का कारण माया का प्रभाव ही बताया गया है, परन्तु यह प्रभाव श्रिनिष्टकारी नहीं, वरन् साधु श्रीर सराहनीय हैं।

कृष्ण गोपियों से दिध-दान देने के लिए ग्राग्रह करते हैं, परन्तु गोपियाँ उनके इस श्रिधिकार को स्वीकार नहीं करती श्रीर कंस की दुहाई देती हैं। इस पर कृष्ण कहते हैं, "सब जाकर कस को गुहरास्रो (पुकारो), मैं दिध, माखन श्रीर घृत छीने लेता हू, तुम श्राज ही मुक्ते हजूर में बुला लेना। तुम मेरे सामने ऐसे का नाम लेती हो जिसे मैं पलमात्र में पकड़ कर मार दूँ; जब भें उसके केश पकड़ कर पछाडूगा तब तुम मथुरापित को जानोगी। मुक्ते बार-बार मेरे दिन की याद दिलाती हो, श्रपने दिन का विचार नहीं करतीं। सूरदास, कृष्ण ने कहा कि जब इन्द्र वज को वहा रहा था, तब गिरि को धारण करके मैंने ही उसे उचारा था।"" गोपियाँ उत्तर देतीं हैं: "गिरिवर तो ऋपने घर का था। उसे धारण कर लिया। imes imes imes उसी के बल  $\,$  पर इमसे दान माँगते हो, हम तुम्हें अञ्छी तरह जानती हैं, बन में रोज गाएँ चराते हो, तुम्हारे मोर मुकुंट पीतावर ग्रीर बन के सब ग्राभूषण हमने देखें हैं श्रौर कघे की 'कामरि' (कवल) श्रौर हाथ की लकुटि भी हम जानती सममती हो ? जिसके हृदय में जितनी बुद्धि है वह इसके विषय में उतना ही अनुमान करता है। इस कमरी के एक रोम पर नील पाटवर कें चीर वार सकता हु; तुम गोपियाँ इस कमरी की निन्दा करती हो जो तीन लोकों की त्राडवर है! इसी कमरी के बल मैंने त्रासुरों का सहार किया है, कमरी ही के वल सारे भोग किए हैं। कमरी ही मेरी सब जाति पाँति है, सूर, वही समस्त योग है। ''<sup>3</sup> गोपियों पर माया-विषयक इस रहस्यर्मय उक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे फिर भी उसी प्रकार कृष्ण पर व्याय करती हैं। अब कृष्ण स्पष्ट रूप से अपनी लीला का रहस्य बताते हैं : ४ "मेरी कौन माता और मेरा कौन पिता है १ तुमने मुक्ते कब जन्मते देखा १ तुम्हारी बात सुनकर हँसी त्र्याती है। मैंने कब चोरी करके माखन खाया है ! महतारी ने मुक्ते कब

<sup>ी.</sup> वही, पृ० २४१

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>, वही, पृ० **२**४२

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>. वही, पृ० २४१

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup> वही, पृ० २४२

# भक्ति-धर्म

## .भक्ति की महत्ता श्रीर उसका स्वरूप

श्रपने इष्टदेव कृष्ण का लीला-गान करने के पूर्व हमारे किव की विचार-धारा में ससार की ऋसारता, मनुष्य-जीवन की निरर्थकता एवं भावी की प्रवलता सूचक मनोभावों को प्रधानता थी । मायावाद के मिथ्वात्वपरक सिद्धान्त के अनुसार माया-प्रेरित ग्रहन्ता-ममता के वशीमूत होकर मनुष्य के त्रज्ञान तथा उसकी सहज विषयोन्मुखता सवधी धारणा उस समय कवि के मानस की सर्वाधिक दृढ ग्रनुभूति जान पड़ती है। इसी श्रानुभूति के श्राधार पर वह मनुष्य के कर्तव्याकर्तव्य पर विचार करता है। सूरदास के मत में मनुष्य-जीवन का एकमात्र कर्त्व्य हरि की सर्वभावेन भक्ति है। भक्ति के विना जीवन की समस्त गति विधि व्यर्थ श्रीर वधन में डालने वाली होती है। स्रदास मिक विदीन जीवन का सपूर्ण रूप से निपेध करते हैं, चाहे उस जीवन में कितना भी बाह्य धर्माचरण क्यों न दिखाई देता हो। उनके समच मनुष्य-जीवन का एक मात्र धर्म हरि भक्ति है जिसकी व्यापकता में ज्ञान, तप, कर्मकांड सभी ह्या जाते हैं। यदि मनुष्य को माया के मिथ्वात्व का ज्ञान हो जाए, यदि वह श्रनुभव कर ले कि ससार का हर्य रूप स्वय उसके श्रहम् श्रीर ममत्व से श्रावृत है, तो उसकी ससार-यात्रा सहज हो जाए, परन्तु श्रहकार श्रीर तज्जन्य लोभ, मोह, क्रोध, मद का दमन करके सत्स्वरूप का जान प्राप्त करना श्रासभव प्राय है, कम में कम कलि-काल में तो उसके लिए श्रनुकूल परिस्थित मिल ही नहीं सकती । सत्युग ही में सत्य का श्राचरण सुलभ हो सकता है। तपस्यापूर्ण जीयन के द्वारा भी मनुष्य सासारिक विषयों से विमुख होने का अभ्यास और उत्तरोत्तर श्रात्म-ज्ञान का लाभ कर सकता है, परन्तु सयम, जन श्रीर तप भी दुरूह एव क्लियुग में दुःसाध्य है। त्रेता में ही उनका मफल ग्राचरण संभव है। पूजाचार, तीर्य-स्नानादि धार्मिक कर्मकोट जो साधारण्तया सामूहिक जीवन में व्यवहार्य हैं, फलियुग में विज्ञन श्रीर विश्वाल हा गए द । द्वापर युग में उनकी प्रचानता रहती है। ऐसी परिस्थित में

भक्ति ही ऐसा व्यापक धर्म है जिसका पालन मनुष्य मात्र के लिए समव है, ग्रेतः मिक्ति विहीन जीवन ग्रधार्मिक जीवन है। तीन युगों के विभिन्न धर्मों एव कलियुग में उनकी श्रव्यहार्यता सवधी विचार पौराणिक और परपराभुक्त हैं। उनका मूल उद्देश्य ज्ञानादि अन्य साधनीं को एकांगी सिद्ध करना है। भक्ति सबधी इस पौराणिक विचार की हमारे कवि को गभीर श्रनुभूति थी। उसने ज्ञान का श्रलख जगाने वालों का दम देखा था, तपस्वियों के चमत्कारों की निरर्थकता उसके सम्मुख थी, पूजाचार वाले वचकों से उसका परिचय था। उक्त सभी मार्गों की तात्विक महत्ता मानते हुए भी उनकी श्रव्यवहार्यता के विषय में पूर्णरूप से विश्वस्त होकर उसने ख्रपने युग के सभी महान् विचारकों की भाँति स्थिर किया कि ये मार्ग एकागी हैं, मनुष्य का सर्वागीण धर्म केवल मात्र मक्ति-धर्म हो सकता है जिसमें उक्त मार्गों का प्रकारातर से समाहार हो जाता है। मनुष्य को मायाजन्य अज्ञान में उनकी स्वामाविक प्रवृत्तियाँ ही प्रेरित करती हैं, इन प्रवृत्तियों को केवल वौद्धिक ज्ञान, श्रमूर्त उद्देश्य से किए तप श्रथवा सांसा-रिक प्रलोभनों से प्रेरित प्जाचार से संयमित नहीं किया जा सकता। मनुष्य के भावलोक से सवधित होने के कारण उनका सयम जिस उपाय से किया जा सकता है, उस में मनुष्य के भाव-लोक को प्रभावित करने का गुण होना चाहिए। भक्ति ही ऐसा उपाय हो सकता है। भाव को केन्द्र बना कर धर्म का प्रतिपादन ही मुक्ति-धर्म का प्रतिपादन है ख्रीर उस व्यापक धर्म में -ज्ञान, तप और पूजाचार सभी का अंग रूप से समावेश है।

हिर से पूर्ण अनुरिक्त होना ही भिक्त है। परत जब तक मन माया-मय ससार में लिस है, तब तक वह हिर में कैसे अनुरक्त हो सकता है ! इसके लिए स्रेदास एक ओर तो संसार की भरपूर निंदा करते हैं और सांसारिक विषयों में लिस रहने के दुष्परिणाम बताते हैं, दूसरी ओर वे हिर भगवान की असीम कुपा का बखान करते हैं । हम पीछे देख चुके हैं कि स्रेदास के हिर हतने कुपाल हैं कि सकट में धोखे से उनका नाम ले लेने मात्र से वे आतुर होकर सहायता के लिए दौड़ पड़ते हैं । शरणागतमात्र उनकी भिक्त का अधिकारी है, उसके कर्म-अकर्म का वे कुछ भी विचार नहीं करते, भिक्त-धर्म को व्यापकता असीम है । परन्तु भगवान की शरण में जाने के बाद मनुष्य के लिए भिक्त के अतिरिक्त और कुछ भी कर्तव्य नहीं रह जाता और संसार के समस्त व्यापारों से विमुख हो जाना अनिवार्य हो जाता है । भिक्त-धर्म मनुष्य के संपूर्ण भाव-लोक का

श्रिधिकारी है। संसार श्रीर इरि दोनों से एक साथ श्रनुराग नहीं हो सकता। इसी कारण सूरदास ने भक्ति-धर्म के प्रतिपादन में आरभ में सप्तार के प्रति वैराग्य की भावना दृढ़ करने की स्त्रनिवार्य स्त्रावश्यकता वताई है। इसी उद्देश्य से उन्होंने सासारिक संवधों, सांसारिक संपत्तियों ऋौर ससार विषयक मनुष्य के राग-द्वेष को गर्हित बताया है। ससार के सवध में इसी विश्वास को दृढ़ करके चलने से मिक्त पूर्ण होती है तथा उसमें श्रात्म-समर्पण का भाव त्राता है त्रीर तभी ससार सवधी बौद्धिक ज्ञान त्रात्मा-नुभूति में परिगत हो जाता है। जिस संसार के प्रति साधनावस्था में भक्त को घीरे घीरे विरक्ति-भाव दृढ करना पड़ा था उसका मोह श्रव उसे विल्कुल नहीं रहता और वह समस्त सिद्धियों का स्वामी होते हुए भी उनसे उदासीन रहता है । इस प्रकार ज्ञान और वैराग्य को कवि ने भक्ति के श्रतर्गत उसके श्रंगस्वरूप साधन मात्र माना है। पूजाचार, तप श्रादि के संबंध में तो उसकी स्थिति श्रीर भी स्पष्ट है। भक्ति के बिना इन साधनों की निरर्यकता उसने सोदाहरण प्रदर्शित की है। श्रिधिक से श्रिधिक इनके द्वारा सासारिक सिद्धियों की प्राप्ति हो सकती है जो भक्त के लिए सहज-सल्भ हैं। परन्तु भक्त सदैव उनकी उपेक्षा करता है। उसके लिए तो हरि-भजन ही एक मात्र कर्तव्य कर्म है।

यदि हम भिक्त सबधी उपर्युक्त विचार कि वे वहाम-सप्रदाय में टी चिते होने के पूर्व के मानें तो कह सकते हैं कि दीचा-लाम के उपरात उसकी मिक्त-भावना में निश्चित परिवर्तन हो गया। दशम स्कध की कृष्ण-लीलाओं के गायन में उसने भिक्त के श्रातिरिक्त धर्म के समस्त साधनों—जान, वैराग्य, तप, यहा, योग श्रादि के प्रति कठोर उदासीनता ही प्रकट नहीं की, श्रापि तु तीव रूप से उनका विरोध किया है। भिक्त-भावना के इस विकसित स्वरूप में ससार के प्रति विरक्ति का भाव हरि-भिक्त का श्राधार श्रायवा प्रारमिक साधन नहीं है। श्राय वह हरि-भक्त का लच्च मात्र है जिसका विशेष महत्त्व नहीं, क्योंकि वह तो भक्त के स्वभाव का श्राय ही है। इस भिक्त का श्राधार निषेधात्मक नहीं, विधानात्मक है। इस भिक्त-भावना के ह्य्यदेव हरि रूप-राशि, रस-राशि, श्रानद-गशि कृष्ण भग-वान् के रूप में प्रतिष्ठित हैं जिनके श्राय-श्रंग का सीन्यं तथा छोटी ने छोटी गति के सम्मोहन ग्रीर श्राकर्पण म्वतः ही मनोवृत्तियों का निरोध कर रेते है। मनोवैज्ञानिक हिन्द से उसका यह हिक्तेण श्रावक सर्गानीन कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें इंद्रियों की प्रवृत्तियों का श्रस्याभाविक दमन कर रेते किता है, क्योंकि इसमें इंद्रियों की प्रवृत्तियों का श्रस्याभाविक दमन कर रेते

उन्हें ग्रर्ध-चेतन मस्तिष्क में चिर इन्द्र करने के लिए ढकेल देने के स्थान पर उन्हें उत्कृष्ट श्रीर उदात्त श्रालवन की श्रीर प्रवृत्त करने का विधान है। इस भक्ति-भावना में मनुष्य के मनीविकारों के परिष्कार का उपाय किया गया है, इसी से कवि ने कहा है कि मक्त के लिए काम, क्रोध, लोम, मोह वाधक नहीं, सहायक होते हैं। मनुष्य के भाव लोक में जिस प्रकार के मनो-विकार की प्रधानता होती है, उसी के सहारे वह भाव रूप कृष्ण भगवान की भक्ति करता है, उसी के अनुरूप वे उसके समन्न अपना रूप और अपनी लीलाए प्रत्यच्च करते हैं। भक्ति का यह सहज पंथ मानव प्रवृत्तियों के कितना श्रनुकूल है यह किव ने उद्धव श्रीर गोपियों के सवाद में चित्रित किया है। जिस सगुण ब्रह्म की लीला गाने का प्रस्ताव कवि ने प्रथारंभ में किया है, उसी की भक्ति को पूर्ण प्रतिष्ठित करने के लिए भ्रमरगीत में निर्गुण ब्रह्म तथा उसकी प्राप्ति के ज्ञान, योग, जप, तप ब्रादि साधनों का प्रत्याख्यान किया गेया है। अनन्य भक्ति की चरम परिण्ति साधन श्रौर साध्य की एक-रूपता में ही स्रदास ने प्रदर्शिति की है। दशम स्कध से पूर्व विशेष रूप से 'विनय' के पदों में व्यक्त हुई किव की भक्ति-भावना की अपेद्धा इस स्कंध में प्रतिपादित भक्ति-धर्म कवि के व्यक्तिगत विश्वास के ऋधिक निकट समसना चाहिए। भक्ति-भावना के इस विकास को लिव्वत करके कहा जा सकता है कि जहाँ वाह्य साधनों के सहारे आतम-समर्पण की भावना में वैराग्यपूर्ण भक्ति का पर्यवसान होता है, वहाँ इस सहज भक्ति-धर्म का आरंभ होता है, जो स्वतः पूर्ण श्रौर स्वाधीन है। सर्वात्म-समर्पण युक्त हरि-भक्त को ज्ञान, योग, तप, कर्मकाड किसी भी साधन की अपेद्धा नहीं रहती। ज्ञान ब्रह्म की जिस न्यापकता श्रौर श्रद्धैतता का प्रतिपादन करता है, उसे इरि का श्रमन्य अनुरागी भक्त बुद्धि से न जानते हुए भी, हृदय से पूर्णतया अनुभव करता है। हार्दिक अनुमूति के समज्ञ मस्तिष्कीय ज्ञान तुच्छ और व्यर्थ है। तप श्रौर योग जिस मुक्ति का प्रलोभन देता है, वह भक्तों के लिए सहज प्राप्य है; भक्त तो सदैव मन, वचन श्रौर कर्म से हरि में ही लीन रहता है। उसे मुक्ति की क्या चिन्ता १ श्रौर, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ज्ञान श्रौर योग का मार्ग अत्यत कठिन त्रौर दुरूह है। बड़े बडे योगी, यती, ब्रह्मा स्रौर शिव तक उसमें भटक जाते हैं, जब कि भक्ति-धर्म राजमार्ग की तरह सीधा, सरल श्रीर चौड़ा है, ण्डित से पडित श्रीर मूर्ख से मूर्ख इस मार्ग पर श्राँख मूद कर चल सकते हैं। इस मार्ग में न केवल अन्य साधनों का पूर्ण बहिष्कार है, अपि तु साधन श्रीर साध्य का भी अभेद है।

, सूरसागर में न्यक्त हुए भक्ति-धर्म के उपयुक्त सामान्य विवेचन के उपरांत भक्ति की महत्ता, अन्य साधन-निरपेत्त पूर्णता एव अनन्य भक्ति के द्विविध दृष्टिकोणों को कवि के ही शब्दों में सरलता से समका जा सकता है।

### वैराग्यपूर्ण भक्ति-धर्म

'विनय' के पदों में सूरदास के भक्ति संबधी विचारों में वैराग्य की अनि-वार्य त्र्यावश्यकता बताई गई है। परतु वैराग्यपूर्ण भक्ति में भी जब भक्त को पूर्ण त्रात्मं-समर्पण का भाव सिद्ध हो जाता है, तब सासारिक वैभव का प्रलो-भन, काम, क्रोधादि मनोविकार एव धर्म, अर्थादि सिद्धियाँ उसे विचालित नहीं कर सकतीं। सूरदास भक्ति की इस स्वतः पूर्ण स्थिति का दर्शन श्रारभ में ही कराते हैं। हरि-भक्तों की प्रशासा करते हुए वे कहते हैं: "हिर के जन की" 'ठकुराई' अत्यत है, उसे देखकर बड़े-बड़े महाराज, ऋषिवर, सुर, नर, मुनि लिज्जित होते हैं। भक्त को निर्भय राज्य दे दिया गया है जिससे उसके मन में उत्साह रहता है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह चोर से साहु हो गए। वह दृढ विश्वास का सिंहासन बनाकर बैठता है। शिर पर इरियश के विमल छत्र की शोभा से युक्त वह परम ग्रानृप भूप 'राजता' है। हरिपद-पकज रूपी प्रजा प्रेम के वश होकर उसी के रग में 'राती' है। ज्ञानरूपी मत्री अवसर ही नहीं पाता, वह बात कहते सकुचाता है। ऋर्थ और काम दोनों द्वार पर रहते हैं तथा धर्म और मोलं सिर नवाते हैं। बुद्धि-विवेक विचित्र पौरिया है जो कभी समय नहीं पाता। यप गहानिधि भयभीत होकर द्वारा पर खड़ी हैं, पर विनोदी 'छरीदार' वैराग्य ने उने मिड़क कर वाहर कर दिया। जो यह रस-रीति जानता है उस माया श्रीर काल कुछ नहीं न्यापते । सूरदास, यह सकल सामग्री प्रभु के प्रताप से जानी जाती है।"

भक्ति की श्रेष्ठता के वर्णन में वे पुनः कहते हैं: 'हिंग के जन सबसे श्रिषक श्रिषकारी होते हैं। ब्रह्मा श्रीर महादेव से बड़ा कीन है १ पर उनकी सेवा कुछ न सुधार सकी। जो रघुनाथ की शरण को "तर" कर श्राप उनकी सकल श्रापदा टल गई। 122

भक्ति के विना जान श्रीर कर्म निरर्थक हैं. "मनुष्य फिर फिर ऐसा ही करता है। जैसे पतग दीपक से प्रेम करता है श्रीर श्रीर से नहीं टरता उसी

<sup>ी.</sup> स्॰ सा॰ (सभा), पर ४० वे. वही, पर वे४

प्रकार भव-दुः ख-कूप को मनुष्य जान के। दीपक से प्रकट देखते हुए भी उसी में गिर जाता है। जड जतु काल-व्याल के रज और तम रूपी विष की ज्वाला में क्यो जलता है! सकल मतों के अविकल वादिववाद के कारण भेप धारण करता है छौर इस प्रकार सकल निसदिन भ्रमता रहता है जिससे कुछ भी काज नहीं सरता। अगम-सिंधु के यतों की नौका सजा कर उसे कमों के भार से भरता है। स्रदास का वत तो यही है कि कृष्ण को भज कर इस भव-जलनिधि से पार उतरे।"

किया है कि मनुष्य को नर-जन्म बड़ी किठनता से मिलता है, अ्रतः उसे व्यर्थ नहीं गॅवाना चाहिए, वरन् आ्रात्म-समर्पण करके हिर की एकात भक्ति करनी चाहिये। अपने मत की पुष्टि के लिए उसने व्याध, अजामिल, गीध, कुव्जा आदि अनेक अधमों के उदाहरण देकर सिद्ध किया है कि हिर की तिनक सी भक्ति से समस्त पातक नष्ट हो जाते हैं। इन्हीं पदों में किव ने आत्म-भत्सेना करते हुए भक्ति-रहित जीवन की कटु अलोचना की है।

भक्ति ही मनुष्य के लिए एकमात्र अवलम्ब है यह सिद्ध करने लिए किव के पास सब से बड़ा तर्क भावी की प्रबलता एव मानवीय प्रयत्नों की निर्थकता है: "सब गोपाल का किया होता है। जो अपना पुरुषार्थ मानता है वह अति भूठा है। साधन, मत्र-जत्र, उद्यम-बल, ये सब धो डालो। जो कुछ नन्द-नन्दन ने लिख रखा है उसे कोई मेट नहीं सकता। सुख, दुःख, लाभ, अलाभ समक्त कर तुम क्यों रोए मरते हो? स्रदास के स्वामी करुणा-मय हैं, उन्हीं श्याम के चरणों में मन को 'पोह' दो ( प्रथित कर दो )।"

परन्तु भक्ति के लिए सम्सारिक विषयों से वैराग्य-भाव स्त्रावश्यक है। राजा धृतराष्ट्र के वैराग्य तथा वनगमन-प्रसंग में विदुर-धृतराष्ट्र के सवाद द्वारा यही स्त्रवश्यकता प्रदर्शित की गई है। ४

राजा परिचित की कथा में भी इसी-भक्ति-सयुक्त वैराग्य की ब्रावश्यकता वताई गई है। 'श्रुगी ऋषि का शाप सुनकर नृप विचार करने लगा कि सातवे दिन मरना निश्चय है। इसलिए यज्ञ-दान करके सुरपुर जाना चाहिए। फिर कहा कि सुरपुर में कुछ नहीं है, पुग्यों के चीगा हो जाने पर फिर उस स्थान से गिर जाते हैं, इसलिए सुत-कलत्र त्याग कर हरि-पद-श्रनु

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>. वही, पद ५५

२ वही, पद ६३-८८

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पद २६२

४, वही, पद २८४

राग ग्रहण करूँ। फिर कहा कि अब त्याग करने से क्या ? सारा जन्म तो विषय-सुख के लिए खो दिया, हरिपद में चित्त नहीं लगाया, इधर-उधर देखते हुए जन्म गॅवा दिया। "" इस पद में यज्ञ, दानादि कर्मकाण्ड को तो एक दम हीन बताया ही है, वैराग्य को भी इस अन्तिम अवस्था में विशेष सहायक नहीं समका गया। इसलिए हरि का स्मरण ही एक मात्र उपाय है।

किलयुग में भिक्त ही एक मात्र साधन शेष रह गया है, यह निम्न प्रसंग से स्चित होता है; 'श्री भागवत को विचार कर शुक कहते हैं कि हिर की भिक्त युग-युग में वृद्धि पाती है। ग्रन्य धर्म चार दिन के हैं। हसलिए राजा परीव्वित मेरी सिख-साख सुनकर चिन्ता छोड़ दो। कमल-नयन की लीला गाने से ग्रनेक विकार कट जाते हैं। सत्युग में सत्य, त्रेता में तप, द्वापर में पूजाचार करना चाहिए श्रीर किल में लज्जा श्रीर कानि निवार कर केवल भजन करना चोहिए।' ''श्रुतिद्वार पर तारक मत्र लिखा है कि इस बार गोविन्द का भजन करो। चाहे श्रुश्वमेध यज्ञ, गया, बनारस श्रीर केदार की यात्रा तथा तनु को हिवार में ही क्यों न जाकर गलाए, परन्तु तो भी रामनाम के समान नहीं हो सकता। चाहे सहस्र बार बेनी का स्पर्श करो तथा सी बार चन्द्रायन वत करो तो भी स्रदास, भगवत भजन के बिना द्वार पर यम के दूत खड़े ही रहते हैं।" अनेक पदों में किलयुग में भिक्त के ही एकमात्र श्रवलव की प्रवल घोषणा की गई है।

कि श्रनन्य-भक्ति का उपदेश देते हुए कहता है कि 'जिसका मन नन्द-लाल से लग गया उसे और कुछ नहीं भाता। भजन के बिना मनुष्य का जीवित रहना प्रेत के समान है। वह मिलन, मन्दमित उदर भरने के हेतु घर-घर डोलता है। ऐसा मनुष्य कुटुम्य-समेत झूनता है। जिसने शरीर पाकर हिर-भजन नहीं किया उसका शरीर श्रकर, श्वान, मीन के समान है, ऐसा मुख करके वह क्या जीवित रहा! इन उदरणों से प्रगट है कि किव किलकाल में भिक्त को तप, यह श्रादि मार्गों से श्रेंग्ट समकता है तथा वैराग्य को श्रनन्य-भक्ति का श्रावश्यक लज्ज्ण मानता है। इसी वैराग्य-भावना को स्पन्ट करने तथा योग-यज्ञ-व्रत की व्यर्थता सिद्ध करने के लिए श्रुकदेव जी कहते हैं: ''जब तक मन कामना नहीं छूटती तब तक योग, यह, व्रत करने ने क्या?

१. वही, पद २६०

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वह, पद ३४६

<sup>&</sup>lt;sup>५</sup>, वही, पद ३५२

२, वही, पद १४५

४. वही, पद ३४७-३४६

यह तो बिना कण के भूसे को कूटना है। तीर्थ नहाने से क्या ? आठरह पुरांगा पढने तथा ऊरध धूम घूटने से क्या ? यह तो सब जग-शोभा की बड़ाई है। इनसे कुछ लाभ नहीं हो सकता। करनी तो कुछ श्रीर है श्रीर कहता कुछ श्रीर ही है। दशों दिशाश्रों में मन टूटता है श्रीर काम क्रोध, मद, लोभ शत्रु हैं। यदि इनसे छूट जाए, तभी सूरदास, तम का नाश हो सकता है तथा शान-ऋग्नि का प्रकाश फूट सकता है।" इस पद में सासारिक विषय वास-नाश्रों के मायामय त्राकर्षणों से बचने का उपदेश दिया गया है। जब मनुष्य के दृदय में मायामय ससार से विरक्ति हो जाती है तभी वह सत्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है। परन्तु इस विरक्ति को प्राप्त करने का साधन क्या है ? श्रगले पद में शुकदेव कहते हैं। "भक्ति पथ का जो श्रनुसरण करता है वह सुत-कलत्र से हित छोड़ देता है, ग्रशन-वसन की चिन्ता नहीं करता । विश्वभर सव जगत् का भरण पोषण करते हैं । जिसके द्वार पर पशु होता है वही उसे ऋहर्निश पोषता है। जो प्रभु के शरणागत होता है उसे प्रभु क्यों कर विस्मरण कर सकता है ? वही माता के उदर में रस पहुँचाता है, फिर रुधिर से चीर बनाता है। प्रभु ने अशन के लिए वन-फल बनाए हैं, तृषा के हेतु जल के करने भरे हैं, पात्रों के स्थान पर हरि ने हाथ दिए हैं, वसनों के लिए हरि ने वल्कल बनाए हैं, सज्जा के लिए पृथ्वी का विस्तार किया है श्रौर गिरि-कन्दराश्रों के श्रपार ग्रह बनाए हैं.। इसलिए सब चिन्ता त्याग कर सूर, हरि-पद में अनुराग करो।"" यहाँ वैराग्य को भक्ति के लच्च्यों के ही श्रान्तर्गत बताया गया है। मन की इस वैराग्य-पूर्ण स्थिति के बिना भक्ति सम्भव ही नहीं है, क्योंकि प्रभु के ऊपर सम्पूर्ण रूप से निर्भरता तथा समर्पण भक्त के लिए अनिवार्य है। इस प्रकार वैराग्य और ज्ञान भक्ति-पथ के ही अन्तर्गत आ जाते हैं। एक भक्ति का अनिवार्य साधन है और दूसरा उसका आवश्यक परिणाम। इसी के श्रागे वाले पद में योग को भक्ति के श्रन्तर्गत बताया गया है: "जो भक्ति पंथ का अनुसरण करता है वह अष्टाङ्ग योग को करता है। यम, नियम, त्रासन श्रौर प्राणायाम का श्रभ्यास करके निष्काम होता है। यदि प्राणायाम, धारणा, ध्यान श्रन्य वासना छोड़ कर करे श्रौर फिर कम-कम से समाधि करे तो सूर, श्याम को मज कर उपाधि मिटती

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>. वही, पद ३६२

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>. वही, पद ३६३

है। "श्रागे शुकदेव श्रात्म-ज्ञान की शिका देते हुए कहते हैं: "जब तक सत्य स्वरुप नहीं स्फला तब तक मृग-नाभि-स्थित मद को विसारे हुए सारे वन में बूफता फिरता है। मन्दमित अपना मिस मिलन-मुख दर्पण में देखता है और उस क़ालिमा को मेटने के लिए छाँह को पखारता हुआ पचता है। तेल, तूल, पावक पुट में भर के रखो पर बिना किए हुए प्रकाश नहीं होता। दीप की बित्तयाँ किस प्रकार तम का नाश कर सकती हैं ? स्रदास, यह मित आए विना सब दिन अलेखे चले गए। अध बिना आँखों के देखे हुए दिनकर की मिहमा क्या जाने"। अभागे पद में भी यही माव व्यक्त किया गया है। आत्मज्ञान के अभाव से कैसी दुर्दशा होती है यह जानकर नृप विचार करने लगे कि 'सुत-कलत्र परिवार आदि जगत् के नाते फूठे हैं। चलते समय कोई साथ नहीं देता, स्त्री तक मुख मोड लेती है। हिर ही गाढे समय में काम आते हैं। इस हिलाए हिर-भक्ति अनिवार है।

इन उद्धरणों से भी यही निष्कर्ष निकलता है कि आत्म-जान का एकमात्र उपाय हरि की भिक्त है और भिक्त के लिए ससार के प्रति वैराग्य का
भाव आवश्यक है। तृतीय स्कथ में कृपिल अपनी माता देवहृति को आत्मजान का उपदेश देते हुए भिक्त के लिए वैराग्य की आगश्यकता बताते
हैं। पर उनके कथन से स्पष्ट हो जाता है कि विरक्ति स्वय कोई मूल्य नहीं
रिवती। वह तो भगवान की अनन्य-भिक्त का ही एक लक्त्ण है। आगे
कृपिलदेव माया का स्वरूप सममाते हुए वैराग्य के लिए सत्यज्ञान की प्रतीति
आवश्यक बताते हैं। सत्य के मिथ्यात्व के जान के बिना उससे बिरिक्त हो
भी कैसे सकती है १ वैराग्य के बिना ज्ञान नहीं हो सकता और जान के
बिना बैराग्य दुर्लभ है। इस दुए-चक्र से निकलने का एक मात्र उपाय
हिरि-भिक्त ही है। प्रजन कथा में भी जान, बैराग्य और भिक्त का
स्थान सर्वप्रधान और केन्द्र-रूप है। जट भगत-रहूगण सवाद में
पुनः ज्ञान, वैराग्य और मिक्त का यही सवन्य बताया गया है।

श्राजाभिल-उद्धार की कथा में भी जान, बैराग्य और भिक्त का

<sup>ै,</sup> वही, पद ३६४

<sup>3.</sup> वहीं, पद ३६६

५. वही, पद ३७३-३७५

७. वहीं, पद ४०६

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>. वही, पट ३६८

४, वही, पर ३७२

<sup>ँ.</sup> वहीं, पद ३६४

<sup>&</sup>lt;sup>८</sup>. वहीं, पद ४११

श्रटूट सम्बन्ध स्थापित किया गया है। 'जो श्रन्त काल में नाम का उचारण करता है वह श्रपने सब पापों को जला देता है। उसे तुरन्त ज्ञान, वैराग्य प्राप्त होता है।' इसी प्रकार वालक प्राह्माद श्रपने सहपाठियों को हरि-भक्ति का उपदेश देते हुए विरक्त-जीवन की श्रावश्यकता बताता है। र राजा पुरुखा के वैराग्य वर्णन में भी यज श्रीर तप की सीमित शक्ति तथा वैराग्य की श्रावश्यकता सिद्ध की गई है। यहाँ भी वैराग्य का महत्त्व हरि में अनुराग बढाने के लिए ही प्रदर्शित किया गया है। राजा श्रम्बरीय की कथा में पुनः प्रत्यन्त उदाहरण देकर भित्त के सामने तप श्रीर वत की हीनता सिद्ध की गई है। सीभिर श्रिष्त की कथा में भी विषय-भोगपूर्ण ग्रहस्थ-जीवन की व्यर्थता तथा वैराग्य की श्रावश्यकता प्रदर्शित की गई है।

### सहज भक्ति-धर्म-शान, योग आदि का प्रत्याख्यान

दशम स्कथ में किव की भिक्त-भावना में उसके पूर्व की भिक्त-भावना से निश्चित परिवर्तन दिखाई देता है। यहाँ ज्ञान, वैराग्य तप, यज, योग स्नाद के प्रति या तो उदासीनता प्रकट की गई है या स्पष्ट-रूप से विरोध। स्नव किव हिर भिक्त की प्रतिष्ठा मायामय मिथ्या ससार के प्रति विरक्ति-भाव के स्नाधार पर नहीं करता, वरन् कृष्ण की रूप-माधुरी तथा सरस लीला में इन्द्रियों के सहज व्यापारों को केन्द्रीभूत क्रके स्वाभाविक रूप से हिर की भिक्त प्राप्त करने का मार्ग निर्देश करता है। सासारिक विषयों स्नीर सम्बन्धों के प्रति उपेक्षा का भाव इस साधना में स्वय ही हृदय में उत्पन्न हो जाता है: उनके लिए शिध-निषेधपूर्ण संयम-साधन की स्नावश्यकता नहीं होती।

कृष्ण की रूप-माधुरी से आकर्षित होकर गोपी कहती है: 'मैंने यशोदा का 'बारी' नन्दन ऑगन में खेलते देखा। मेरा प्राण तत्त्वण पलट गया और मेरा तन, मन काला (श्याममय) हो गया। देखते ही पलकों पर ताला लगा कर उर-अतर में समा गया। सखी, मुक्ते अपने मन में भ्रम हुआ कि चारों और उजाला हो गया है। यदि सुमेरु गुंजा के बराबर तौला जाए तो भी वह उसे अत्यत भारी जान पड़े। जिस प्रकार वारिधि में वूँद पड़ती है

<sup>ै.</sup> वही, पद ४१५

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>. वही, पद ४२१

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पद ४४६

४. वही, पद ४४६

पे वही, पद ४५२

फा०---२५

उसी प्रकार हमारा गुण-र्ज्ञान है। मैं उनमें हूँ या वे मुक्तमें हैं, यह सँमाला नहीं जाता। तरु में बीज है या बीज में तरु है ? वास्तव में, एक दूसरे से न्यारों नहीं है। जल, यल, नम, कानन और घर-मोतर जहाँ तक दृष्टि फैलाओ, चहीं-वहीं मेरे नयनों के आगे नन्ददुलारा नृत्य करता दिखाई देता है। लोक की लाज-और कुल की कॉनि तथा पित, गुरुजन और पीहर को मैंने त्यांग दिया और जिनके सकोच के कारण देहरी पर भी आना दुर्लभ या, उनके बीच मैंने सर खोला। लोगों ने टोना-टोटका और मत्र-यत्र का उपचार किया तथा देवस्थान की साधन की। सास-ननद मुक्ते घर-घर लिए डोलती फिरी-कि-इसका कोई रोग विचारो। मैं क्या कहूँ ? कुछ कहते नहीं बनता। मुक्ते और रस खारा लगता है। सूर, इस स्वाद को चखने वाला जो इसमें लुब्ध है, वही इसे जानता है।"

गोपी को कृष्ण-रूप के श्राकर्षण के फलस्वरूप न केवल भक्ति, वरन् श्रात्म-ज्ञान तथा ससार के प्रति वैराग्य की भी प्राप्ति हो गई। परन्तु कि ने यहाँ ज्ञान श्रीर वैराग्य का नाम नहीं लिया है। इससे उसकी ज्ञान श्रीर वैराग्य से उदासीनता प्रकट होती है। इस पद के श्रातिरिक्त श्रीर कहीं कि ने परोक्त रूप से भी ज्ञान श्रीर वैराग्य की प्राप्ति की श्रोर संकेत नहीं किया है। भक्ति के श्रातिरिक्त किसी श्रान्य साधन का प्रसग जहाँ कही श्राया है, वहाँ विरोध श्रीर खडन के लिए ही श्राया है।

ब्रह्मा-बाल-बत्सं-हरण लीला में भक्ति की महिमा के व्याख्यान के साथ श्रियत्यक्त रूप से ज्ञान-मार्ग का प्रत्याख्यान किया गया है। दूसरी बाल-बत्स-हरण लीला में तो स्पष्ट कहा है: "वज की लीला को देखकर विधि का ज्ञान नष्ट हो गया। व्रह्मा कहते हैं कि यह मुक्ते श्रांत श्रांचरज है कि क्या कारण है जो त्रिभुवन का नायक गोकुल में श्रांकर श्रांवतारी हुश्रा।" "यह गोजुल क्या दूसरा है या मुक्ते ही चित्त भ्रम हो गया है १ ये श्रांविनाशों हैं या में । ज्ञान भ्रम में पड गया है १" श्रान्त में व्रह्मा को श्रापने समस्त ज्ञान को मूल कर कृष्ण की श्रारण-याचना करनी पड़ां श्रीर इस प्रकार श्रान को भिल्त के श्रांगे नत-मस्तक होना पड़ा । या व्याप्ति लीला में भी भित्त के श्रांगे नत-मस्तक होना पड़ा । या व्याप्ति लीला में भी भित्त के

<sup>ै.</sup> वही, पद ३७५

२. वही, पद १०५४-१११६

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पद १११०

श्रागे यह श्रीर हान को कदर्य सिद्ध किया गया है। भहराने के पाएडे तथा शालग्राम-पूजा के प्रसग से श्रान्य किसी देव की पूजा-श्राची निरंधिक सिद्ध की गई है। गोवर्द्धन लीला द्वारा वज में इन्द्र की पूजा वद कराके यही वात सिद्ध की गई है। वहणा द्वारा नद-ग्रपहरणा वाले प्रसंग में विद्याप एकादशी वत की महत्ता स्पष्टतया कम नहीं की गई, फिर भी श्राप्रत्यच रूप से भक्ति की श्रपेन्ता कर्मकाएड की हीनता श्रावश्य दिखाई गई है।

दानलीला में स्वय कृष्ण गोपियों को अपना श्रलीकिक रूप सममाते हुए कहते हैं: "मैंने भक्तों के हेतु श्रवतार धारण किया है। मैं धर्म कर्म के वश में नहीं हूं, योग-यज को मन में नहीं लाता । दीन-गुहार अवणों-भर सुनता हूँ तथा गर्व-वचन सुनकर हृदय में जलता हूँ। में सभी के भाव के अधिन रहता हूँ और किसी से तिनक भी नहीं डरता । ब्रह्मा, कीट अधि तिक व्यापक हूँ; सब को सुख देकर दुख को हरता हूँ। सूर के श्याम ने तब प्रकट ही कहा कि जहाँ भाव होता है वहाँ से मैं नहीं टलता।"3 गोपियाँ श्याम को प्रेम में इतनी श्रिधिक तल्लीन हो गई थीं कि उन्होंने लोक की लाज, तथा वेदों के विधान—सव को तिलाजिल दे दी थी। गोपी कहती है। "मैं ने तो त्रपना मन हरि से जोड लिया है। नाच का काछ कछा, तब घँघट छोड़ दिया श्रीर लोक-लाज को पटक कर पछोर (दया । मैं ने श्रागे-पीछे तनिक भी नहीं हेरा । 'माँक बाट' में कृष्ण ने शिर की मटुकी फोड़ दी,। कह कह कर तू किस से 'निहोरा' करती है, यदि कोई मुख मोड़ ले तो उससे क्या ? सूरदास के प्रभु से मैं ने चित्त जोड़ लिया है तथा लोक और वेद को तिनुका की तरह तोड दिया है। "" हिर की भक्ति में ऊंच-नीच, स्त्री-पुरुष किसी का भी विचार नहीं रहता, यह तो विछले पृष्ठों में देखा जा चुका है। यहाँ पर उक्त उद्धरणों में वेद शास्त्रों के विधि-विधान की त्रोर भक्त का तीत्र उपेक्ता भाव प्रदर्शित किया गया है। कृष्ण का त्राकर्षण ही ऐसा है कि भक्त को उनके अतिरिक्त अन्य किसी बात का ध्य न नहीं रहता श्रौर श्रनन्य भाव का सचा श्रर्थ भी यही है । राधा कहती हैंः ''विमुख जनों का सग नहीं करना चाहिए । इनके विमुख वचन सुनकर दिन-दिन देह छीजती है। मुक्तको ये त्रिल्कुल भी नहीं भाते हैं, परन्तु परवशता को क्या करूँ ? श्याम की मक्ति के एक पल के जीवन की तुलना में ऐसा

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> वही, पद १४१८ र. सू०सा०(वें०प्रे०),पृ०२३२,२३३

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. मही, पृ० २४२ <sup>४</sup>. वही, पृ० २५६

बहुत दिनों का जीवन धिक्कार है। इस धर को धिकार है, इन गुरु-जनों को घिकार है; इनमें नहीं वसना चाहिए। सूरदास के प्रभु ग्रन्तर्यामी हैं; यही मन में जान लेना चाहिए।" वसन्तलीला में भी लोक श्रीर कुल की मर्यादा तथा वेदों के विधि-विधान की अवहैलना का उल्लेख है। यमुना के तट पर ऋष्ण ऋौर राधा गोपियों के साथ केलि-कौतूहल कर रहे हैं। "सन्तों को सुख उपजाने वाली शरद् पूर्णिमा की रजनी है। वजवनिताश्रों ने नख-शिख का लुभाने वाला सकल शृगार किया है। लोक, वेद, कुल श्रौर धर्म-वेतु की तनिक भी 'कानि' नहीं मानती हैं। बल के 'वीर' त्रिभगा तुम्हारी विल जाऊँ । तुम गोपियों-के सुखदायी हो वहाा, इन्द्र, देवगण तथा गधर्व सभी एक रस की वर्षा कर रहे हैं। स्रवास, वडमागिन गोपियाँ हरि के साथ कीड़ा का सुख समेट रही हैं।" इसी प्रसग में होली खेलने का वर्णन है, जिसमें पुनः मर्यादा की उपेचा तथा ज्ञान-वैराग्य तथा सयम के त्याग का उल्लेख है। 3 उद्धव श्रीर गोपियों का विवाद ज्ञान श्रीर योग-मार्ग की अपेदा मक्ति-मार्ग की श्रेष्ठता को प्रत्यन्न रूप से सिद्ध करता है । "यदुपति ने उद्भव की यह रीति जानी कि जिसे वे प्रगट ही ग्रपना सखा कहते हैं, वही अनीति-भाव करता है । जहाँ विरह-दुख नहीं जमता वहाँ प्रेम नहीं उपजता; पर यह उसका नेम धारण किए हुए है, जिसके रेख, रूप थ्रौर वर्ण नहीं है, उस ब्रह्म को यह हम से 'स्रीर' समकता है, हमें त्रिगुण्-तनु मानता है तथा मन में यह निश्चंय करता है कि 'विना गुण के पुरुमि का उदार कैमे हो सकता है १ विरह-रस के मत्र से कहो, ससार कैमे चल सकता है ?' कुछ कहो, यह एक ही कहता जाता है, ऐसा इसमें घटकार भरा है। इसमें प्रेम-भजन तनिक भी नहीं है। इसे कैमे समकाया जाए १ सर के प्रभु के मन में त्राया कि इसे वज को मेज दें।" यह श्रदंत राज का दर्शा है। सदा एक साथ मिलता बैटता है और सम ही बोनता-चानना है; पिर भी इस से बात नहीं कहते बनती, यह ऐमा निटुर 'नोगी जग' है। प्रेम की बात सुन कर यह विपरीत बोलता है जिसमें रस भग होता है। मेरे तो सदा मज का राम रग तरग है। मूर, यह रम मैं क्रिममें वहूं, मगा मुने भूरग मिला

<sup>ी.</sup> वहीं, पृ० २८६

<sup>ै.</sup> यही, पू॰ ४३ ४

<sup>3.</sup> qeî, 90 xee

र, वहीं, पर भरदे

•है १, ३० कुष्ण के मुख से यह भाव वार-वार दुहराया गया है। इन कथनीं फे द्वारा किव ने आरम्भ में ही भक्ति की महत्ता तथा योग की निर्धिकता घोषित कर दी है। ज्ञान और योग-पन्न का खरडन करने के लिए किव ने दार्शनिक तकों को अनुपयुक्त उमभा क्यों कि इस विवाद में भक्ति के सहज रस की हानि होती है। किव को यह सहन नहीं होता कि भक्ति-रस से वह निमिष मात्र भी वंचित रहे। इसीलिए उसने भक्त और जानी के व्यावहारिक-जीवन का सपर्ष दिखावर भक्ति-पन्न की श्रेष्ठता सिद्धि की है। उदाहरण सिद्धान्त-कथन से अधिक विश्वास्य होता है।

'हिर का कुशल सवाद सुनाने के बाद उद्भव गोपियों से कहते हैं कि तुम लांग निर्मुण बस का ध्यान करके सकल अदेशा त्याग दो। तुम्हारे लिए उन्होंने कहा है कि विषय-विकार छोड़कर बस का ध्यान करो।'' यह सन्देश सुनकर घर-घर में उदासी छागई।' गोपियाँ कहती हैं 'ऊधो योग को लेकर क्या करें; यह तो बिना जल के सूखा सागर है। सूर के श्याम बिना तनु के योवन के आगे किस प्रकार मन रखें ?' योग और ज्ञान के लिये मनुष्य की स्वामाविक प्रवृत्तियों के दमन की आवश्यकता है; पर यह अत्यन्त कठिन काम है, विशेषकर युवावस्था में। और अवलाओं के लिए तो यह मार्ग सर्वथा अनुपयुक्त है। गोपी कहती हैं: ''तुमने गोकुल में योग का विस्तार किया यह तुम्हारी भली टेव है। जब हिर ने वृन्दावन में रास रचा था तब तुम कहाँ थे १ अब तुम यह ज्ञान और 'भरम अधारी' सेवा सिखाने आए हो १ अबलाओं के लिए वह बत लाकर ठाना, जो योगियों के योग्य है। सरदास, विरह-वियोग में आतुर यह सुनकर जीवित नहीं रह सकते।''

उद्धय वार-वार निर्मुण ब्रह्म का प्रतिपादन करके गोपियों को सगुण की उपासना से विरत होकर, ज्ञान और योग-पत्त के अनुसरण का उपदेश देते हैं। परन्तु गोपियाँ अत्यन्त सरल किन्तु प्रभावशाली 'उक्तियों से सगुण की उपासना तथा ज्ञान और योग आदि को अव्यवहार्य और निरर्थक सिद्ध कर देती हैं। वे कहती हैं: 'तुम वार-बार गीता का ज्ञान अवलाओं के आगे गाते हो। नन्द-नन्दन के बिना कह कर किसे किच उपजाते हो ! जो अंग ज़ुधार्त

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>. वही, पृ० ५०३

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पृ० ५१०

५. वही, पृ०५१०

<sup>ँ,</sup> वही, पृ० ५११, ५२५, ५४१

र. वही, पृ० ५०३

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup>. वही, पृ० ५१०

६, वही, पृ० ५१०

है वह सक-चन्दन से कहो कैसे सुख पा मकता है ? अनुगगी मन को किम प्रकार वहलाते हो ?' इसी भाव को पुष्ट वरने के लिए गोपियाँ वहती हैं कि ''हम वह वेली हैं जो रूप की डाल के पास लगी होने के कारण धीर हैं तथा योग के समीर से डुल नहीं सकतीं।'' योग मार्ग को जितना सरल 'उद्धय घोपित करते हैं उतना सरल वह नहीं है, यह गोपियों के अग्रागामी कथन से व्यजित हैं: ''जिस मोहन के विछुरने से गोकुल में इतने दिन दुख पाया, उस कमल-नयन करणामय को इसने हृदय के ही भीतर बता दिया। जिसके लिए योगी यन करते हैं; पर जो तिनक भी ध्यान में नहीं आता उसे इस परम उदार मधुप ने बज की बीधियों में वहा दिया है। इस अति कृपाछ ने आतुर अवलाओं को व्यापक अग्र 'गहा' दिया है। सूर, जिसे निगमों ने नित कह कर गाया है उसे सुन और समक कर सुख होता। ''

श्रवलाश्रों के लिए योग सर्वया श्रनुपयुक्त है, इस वात को गोपियाँ वार-वार दुहराती हैं। वे श्रपने प्रेम के पथ को ही योग के रूपक में व्यक्त करके प्रेम-योग को सर्वश्रेण्ठ बताती हैं। योग की रीति उलटी है। गोपियाँ कहती हैं: ''ऊघो, तुम्हारी रीति उलटी है। ऐसी कीन है जो इसे सुने । श्रल्य घयस श्रोर शठ श्रहीर श्रवलाश्रों को योग क्या मोहेगा १ मगुण भक्ति 'राज मार्ग' है श्रीर योग 'कुपेंड' (कुमार्ग)।'' जैसे मिंह पास नहीं चर सकता, उसी प्रकार गोरियाँ योग नहीं सुन सकतीं। मगुणोगसर भक्त निर्मुण से परिचय भी नहीं रसते। निर्मुण उनके लिए विचित्र श्रीर श्रव्हत है। वे तो लीला कीतुक करने वाले यशोदा-नन्दन को जानते हैं। ' यहाँ भिक्त भी चरम परिण्यित की व्यंजना है, जान श्रीर भक्ति के विषय में पहले व्यक्त की हुई धारणा, विसमें भक्त को सच्चे ज्ञान की प्राप्ति का श्राप्तन-प्रतोभन है यहाँ श्रेप नहीं रही। भक्त भक्ति में ही पूर्ण है, वह जन की तिक्त मी श्रपेता नहीं रही। भक्त भक्ति में ही पूर्ण है, वह जन की तिक्त मी श्रपेता नहीं रही। भक्त भक्ति में ही पूर्ण है, वह जन की तिक्त मी श्रपेता नहीं रही। सक्त भक्ति में ही पूर्ण है, वह जन की तिक्त मी

गोपियो यह विस्वास नहीं करतीं कि योग का मदेश उप्या ने भेगा

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>. वहीं, पृ० ५११

<sup>3,</sup> बही, पू॰ ४१२

<sup>&</sup>quot;. वहीं, पृरु ५१४

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>, वहीं, पृष्ठ ५२०

<sup>े.</sup> वहीं. पुरुष

<sup>े,</sup> वही, पूर प्रश्न

४, वहाँ, पुरु पृथ्वे

र यहीं, बुल पर्य

८, नहीं, पृष् पर्व

होगा। उनका विचार हे कि कुन्जा ने ईर्न्या-वंश हमारा निरादर करके योग का सदेश भेजा है श्रोर इस प्रकार 'जले पर नमक लगाया है।' योग कुन्जा के कुटिल हृदय की उपज है, यह कह कर योग की हीनता न्यजित की गई है श्रोर साथ हो सगुणोपासक भक्त के लिए भक्ति-पथ में ही एकांत हृदता की श्रावश्यकता वर्ताई गई है। गोपियाँ योग को 'ठगोरी' (भुलावा) समम्तती हैं श्रोर कहती हैं कि नज में यह नहीं वेचा जा सकता। मूली के पत्तों के बदले में 'मुक्ताहल' कीन दे देगा १ उद्धव योग के कटोरे में नजवा- सियों की फाँसी लिए फिरते हैं '। जो गोपाल के उपासक हैं वे नाम में जितनी रुचि रखते हैं उतनी योग, जान, ध्यान, श्राराधना, साधना श्रादि में कैसे रख सकते हैं १

भक्त की समस्त इन्द्रियों तथा मन का व्यापार एकांत भाव से संगुण के ध्यान में केन्द्रीभूत रहता है, फिर योग ग्रीर जान के लिए उनके चित्त में कैसे स्थान रहे ? गोपियाँ कहती हैं: 'हमारी बुद्धि-विवेक श्रौर वचन चातुरी पहले ही उन्होंने चुरा ली है। सूरदाम के प्रभु के ऐसे गुगा किमसे जाकर कहें १, 'तन का रिपु काम है, चित्त की रिपु लीला है, इससे जान का गम्य नहीं हो सकता, श्रवण हरि का गुण सुनना चाहते हैं, लोवनों में निशि दिन रूप का ध्यान धरा रहता है'। गोपियाँ कृष्ण के विरह में यों भी योग ही कर रही हैं। वे गोरखपथी योगियों की वेश-भूपा के रूपक से अपना वर्णन करती हैं श्रीर कहती हैं कि हमें उद्भव के 'फोकट' (न्यर्थ) ज्ञान की श्रावश्य-कता नहीं है। उनका प्रेमु-योग श्रेष्ठतर है। प्रेम को रस-रीति इन्द्रियों के लिए प्राह्य है, कृष्ण का रूप ग्रीर उनकी लीलाएँ सार्थक ग्रीर सजीव हैं। गुणनिधान को छोड कर निर्मुण को क्यों गाएँ १८ 'जिस मत को कहते वेहीं को युग बीत गए श्रीर जो रूप-रेख-त्रिन कहा जाता है, यह उद्भव मितमूढ श्रवलाश्रों से कहते हैं। वह उनके हृदय में नहीं. समा सकता। जिस रस के लिए देव-मुनि चिंता करते हैं श्रीर वह पल भर भी ध्यान में नहीं त्राता; वह रस कृष्ण गाय-ग्वालों के साथ कर में मुरली लेकर गाते हैं।'

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> वही, पृ० ५२२

<sup>3.</sup> वही, पृ० ५२४

५. वही, पृ० ५२५

<sup>&</sup>lt;sup>७</sup>. वही, पृ० ५२५

<sup>&#</sup>x27; <sup>९</sup>• वही, पृ० ५२५

र. वही, पृ० ५२४

४. वही, पृ० ५२४

६. वही, पृ० ५२५

<sup>&</sup>lt;sup>८</sup>. वही, पृ० ५२५

योग की कथा सुनने से गोपियों के अनन्य भाव में अतर पड़ेगा, इस-लिए वे कहती हैं: 'कहाँ हम इस गोकुल की गोगी, वर्णहीन 'घटि जाति' न्त्रौर कहाँ वे श्री कमला के वल्लभ ! पर हम दोनों मिल कर एक पाँत में वैठे हैं। जो निगमों के ज्ञान और मुनियों के ध्यान के लिए अगोचर हैं, वे घोष-निवासी हुए। इस पर हम कहती हैं कि देखना मुक्ति किनकी टासी होती है। अधो, हम तुम्हारे पैर 'लागती' हैं, वारम्वार योग की कथा न कहो। सूर के श्याम को तज कर, जो और किसी को भजे उसकी जननी छार।"" 'अविनाशी हरि-प्रीति-रक्त को कैसे जान सकता है ! समाधि-योग सवाने लोगों को सिखाने योग्य है। हम तो अपने वज में इसी प्रकार "विरह वाइ" में वौरानी रहेंगी श्रौर जागते, सोते रात-दिन रूप के परवाने वनी रहेंगी। एक वार जो वाल श्रौर किशोर लोला के समुद्र में समा गईं श्रौर जिनके वन-मन-प्राण मुख-मुसकान पर विक गए, फिर वही अल्प जल-वूँद यदि पयनिधि में पड़ जाए तो उसे कौन पहिचाने १, ५ जो श्याम रूप-राशि तथा सर्वगुर्णों की पिमिति और सजीवन मूल हैं, उनके लिए कहते हैं कि उन्हें मन ही मन में सममो, जनकि वे हम में भरपूर समाए हुए हैं।<sup>73</sup> हमारे श्याम-सुन्दर श्रन्छे हैं और सारा ससार फीका है। घी खाने वाला खड़ी मही में क्या रुचि मान सकता है १४

गोपियाँ ब्रह्मा, शिव, दुर्वाचा तथा मार्कण्डेय ब्रादि ऋषियों के उदाहरण देकर पूछती हैं कि योग ब्रीर वत-तप से किसने हरि को प्राप्त किया ?
हरि को तो वेदों ने 'मक्त-विरह-कातर करणामय' वताया है। ' योग का पथ
तो ब्रगम ब्रीर परम कठिन है, वहाँ गमन नहीं हो सकता। सनकादिक ही
मूल मटक गए, ब्रवलाएँ वहाँ कैसे जा सकती हैं ? कृष्ण स्वयं पचतनु
हैं, हम उन्हें भिन्न कैसे समकें ?' हमने श्यामसुन्दर को सेवा करते-करते
चारों प्रकार की मुक्ति—सालोक्य, सारूप्य, सायुज्य तथा सामीप्य—प्राप्त
कर ली है। उसे छोड़ कर तुम ब्रीर की ब्रीर कह रहे हों; ब्रालि, तुम वहें
'ब्रदाई' (ब्रदावाज!) हो, ब्रारे तुम ज्ञान-उपदेश क्यों देते हो ? हम तो
स्वय ज्ञान रूप हैं। हमें निशादिन सूर-प्रभु का ध्यान रहता है, जिधर देखती
हैं उपर उन्हीं को ''।"

१. वहीं, पृ० ५३६

³. वहो, पृ० ५३८

५. बही, पृर ५३६

<sup>°</sup> वहीं, पृ० ५४४

<sup>&</sup>lt;sup>- २</sup>. वही, पृ० ५३८

४. वही, पृ० ५३६

६, वही, पृ० ५४४

गोपियों का सजीव अनन्य प्रेम देखकर उद्धव का ज्ञान और योग भूल गया, उनका मन चिकत होगया और उन्होंने स्वीकार किया कि 'में निर्गुण का उपदेश देने आया था, पर सगुण का चेरा वन गया। मेने गीता का कुछ ज्ञान कहा, जो तुम्हारे पास तक नहीं पहुँच सका। में अपने अति अज्ञान-वश उनका दूत हुआ, पर हिर ने अपना जन जानकर मुक्ते यहाँ भेजा और मुक्ते इतना भारी बोक्त सौंपा। सूर, मधुप योग का वेड़ा डुवोकर उठकर मधुपुरी को चल दिए।' उद्धव ने गोपियों को अपना गुरु तथा स्वय को उनका दास मान लिया। मधुरा लौटकर उन्होंने अपनी मूल स्वीकार की और कहा कि मेरी तो वहीं दशा होगई कि एक तो अपना मूल स्वीकार की फूटो, उस पर खड़ाऊँ पहिन कर दौड़ना। गोपियाँ समस्त पट्दर्शन हैं, मैं उन्हें वारह खड़ी' क्या पढ़ाता। अभीपियों ने देह, गेह, सनेह सभी कमललोचन के ध्यान में अपण कर दिए हैं। उनको भजन देख कर ज्ञान फीका लगता है। ' 'उन्होंने सकल निगम-सिद्धान्त सहज ही सुना दिया। जो रस गोपियों ने गाया, वह श्रुति, शेष, महेश, प्रजापति—किसी के पास नहीं है। '

द्वादश स्कध के श्रितिम पद में जन्मेजय के उदाहरण से पुनः यश की निर्थिकता श्रीर भिक्त के एकमात्र श्रवलव का प्रमाण उपस्थित किया गया है। "तक्त को कुटुम्ब-सहित जलाने का निरुचय करके विधों की सलाह से यश का श्रायोजन किया गया, जिसमें इन्द्र तक को जला डालने का निरुचय हुश्रा। उसी समय श्रास्तीक श्राया श्रीर उसने राजा से यह वचन कहाः "तुम श्रपनी मित में ऐसा जानो कि भगवान ही कारण श्रीर करनहार हैं तथा तक्तक डसनहार था। बिना हरिश्राशा के दूसरी बात नहीं हो सकती श्रीर कौन किसे सताप दे सकता है हिर जो चाहे, वही हो सकता है, राजा, इसमें कोई सदेह नहीं। वृप के मन में यह निरुचय श्रा गया श्रीर उसने यश छोडकर हरि-पद में चित्त लगाया। सूत ने जिस प्रकार शौनिकों को समक्ताया उसी प्रकार सूरदास ने गाया। अ

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>. वही, पृ० **५५**६

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पृ० ५६६

<sup>&</sup>lt;sup>৬</sup>. वही, पृ० **५६**८

२. वही, पृ० ५६२

४. वही, पृ० ५६७

<sup>,</sup> ६ वही, पृ० ६००

फां०--- २६

# भक्ति के लक्षय, साधन श्रीर फल

सूरदास की भक्ति के जिस द्विविधा स्वरूप का विवेचन गत प्रकरण में किया गया उसकी सबसे बड़ी विशोषता है (इष्टदेव के प्रति भक्त के व्यक्तिगत संबन्ध का भाव, जिसके कारण वह ब्राह्मैत ब्रह्म को ब्रापने स्वामी, इष्टदेव, विष्णु, हरि, भगवान, राम, कृष्ण श्रादि के नाम त्रौर रूप में सीमित करता श्रीर श्रपने को उससे भिन्न मानता है)। सूरदास ने 'विनय' के पदों तथा दशमेतर स्कंधों में ब्रह्म को विष्णु के विविध श्रवतारों के रूप में-चित्रित करके श्रात्म-निवेदन व्यक्त किया है। गणिका, गीध, श्रजामिल, श्रवरीष, प्रह्लाद, सीता, द्रौपदी स्रादि का उद्धार स्रौर साहाय्य करने वाले हरि सूरदास के अपने इरि हैं। उनके अतिरिक्त वे किसी देवी-देवता को नहीं जानते, किसी में उतनी सामर्थ्य ही नहीं। भक्ति की इस सामान्य श्रौर सभवतः श्रारिभक **अवस्था में सूरदास का विष्णु-ब्रहा के साथ पतित ऋौर पतित-पावन, दीन** श्रीर दीनानाथ, शरणागत श्रीर त्रशरण-शरण, सकटापन्न श्रीर सकट-मोचन का सबध है। सबध की निकटता तथा भक्त के प्रति भगवान् की सहज ममता चित्रित करने के लिए कवि ने माता ख्रौर पुत्र तथा गो श्रौर वत्स की उपमा दी है। भक्त का व्यक्तिगत सबध उस समय श्रौर भी विशिष्ट हो जाता है जब वह अपने को द्रौपदी आदि किसी शरगागत के रूप में कल्पित करके , आत्म-निवेदन में प्रवृत्त होता है। (विष्णु के विभिन्न अवतारों में कृष्ण के अतिरिक्त किन की व्यक्तिगत निर्भरता राम के प्रति अपेदाकृत अधिक घनिष्ठता के साथ प्रकट हुई है।)

श्रनन्य भाव व्यक्तिगत संबध की श्रनिवार्य शर्त है। सामान्य दैन्यपूर्ण भक्ति-भावना के प्रकाशन में साधारणतया विष्णु ही भगवान् हैं, वे किसी भी रूप में भक्त का उद्धार कर सकते हैं, क्योंकि उनकी ममतापूर्ण करुणा से ही उसका नाता है, किसी विशेष रूप श्रीर गुण का उसे ध्यान नहीं। श्रतः विष्णु के श्रतिरिक्त श्रन्य देवों का सूरदास ने बहिष्कार श्रीर कभी कभी स्पष्ट रूप से उनकी विगर्हणा करते हुए विष्णु के समन्न उन्हें श्रसमर्थ चित्रित क्या यहाँ यह कह देना श्रावश्यक है कि ब्रह्मा, शिव या श्रन्य देवों के प्रति जो भी श्रनादर के भाव प्रकट हुए हैं, उनके मूल में किव के श्रनन्य भाव की ही धनता तथा तीव्रता है, किसी देव के प्रति द्वेष का भाव नहीं।

स्रदास की भक्ति में उनके व्यक्तिगत सवघ की सुनिश्चित सीमाएं

दशम स्कंध में पूर्ण स्पष्टता के साथ निर्धारित हुई हैं जहाँ वे अपने इष्ट्रेव कृष्ण को व्रजवासियों के विविध सबंधों में कल्पित करके उनके प्रति तदनुकूल भक्ति-भाव व्यक्त करते हैं। जो व्यक्ति जिस भाव से कृष्ण को देखता है, उसी के अनुरूप वे उसके समद्ध प्रकट होते हैं। अर्थात् भक्त का भगवान् भाव रूप है और इस भाव में इतनी तल्लीनता और पूर्णता होती है कि उसके अतिरिक्त अन्य भाव की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अपने व्यक्तिगत भाव से ही मानो भक्त अपने भगवान् की मूर्ति गढ लेता है और उस मूर्ति के प्रति उसका असीम पद्धपात होता है। अपने भाव के भगवान् में ही उसकी समस्त कियाए, चेष्टाए और मनोविकार केन्द्रीभूत रहते हैं। वज के गोप सखाओं, नद-यशोदा, गोपियों और राधा के संवधों में व्यक्तिगत तन्मयता के साथ सूरदास ने अपने अनन्य भाव का चित्रण किया है। गोपियों के सर्वात्म-समर्पण में इस भाव की चरम सीमा तथा राधा-कृष्ण की तद्रपता में उसका पर्यवसान है।

व्यक्तिगत संवध के साथ स्रदास की भक्ति में भगवान् के ऊपर भक्त की एकान्त निर्भरता उसका एक मुख्य लच्चण हैं) भगवान् की सहायता का उसे इतना अदम्य विश्वास है कि वह अपनी ओर से किसी प्रकार का प्रयक्त करने की आवश्यकता ही नहीं सममता। भक्त का यह विश्वास स्रदास ने हरि की कृपा के गुण्-गान द्वारा प्रकट किया। स्रदास के भक्ति-सप्रदाय पुष्टिमार्ग में भगवान् के अनुग्रह को ही पुष्टि कहा गया है, उसी से भक्त को पोषण प्राप्त होता है, ऐश्वर्य, वीर्य, श्री आदि गुणों से हीन चीण् जीव अनुग्रहरूपी पोषण प्राप्त करके ही पीन हो सकता है। हरि की कृपा को सांप्रदायिक विश्वास में प्रमुख स्थान देकर पुष्टि मार्ग में वस्तुतः भक्ति के मूलभूत लच्चण पर विशेष अवधान दिया गया उसका समुचित मूल्याकन किया गया, क्योंकि भगवान् के अनुग्रह का स्थान मध्ययुग के अन्य भक्ति-सप्रदायों में भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। अतः स्रदास की भक्ति का यह लच्चण भी उनके युग की भक्ति-भावना का ही एक सामान्य और अनिवार्य लच्चण है।

भगवान की कृपा की याचना तथा उसकी सोदाहरण प्रशस्ति सूरदास के 'विनय' के पदों तथा कृष्ण के अतिरिक्त अन्य अवतारों की कथाओं में अत्यत दीन भाव से व्यक्त हुई है । ब्रह्म में केवल इसी एक गुण का आरोप करके उसे भक्ति का उपास्य, भगवान बनाया गया।

वाद में श्रीकृष्ण की लीला के वर्णन में कृपा-याचना की उतनी श्राव्रयकता नहीं रही, क्योंकि भगवान् की श्रासीम कृपा का ही यह फल है कि वज में उनकी श्रानद की हाशों का सुख मक्त को सुलम हुआ। यदा कदा कि ने इस श्रासीम कृपा का उल्लेख किया है तथा श्रीकृष्ण के श्रालोकिक व्यक्तित्व -- उनके ब्रह्मत्व के सकेतों में विशेष रूप से उनके श्रानुग्रह पर कृतज्ञता प्रकट की है। वज के श्रावाल-वृद्ध नर-नारियों के हृदय में भी, जिनका यह सीभाग्य है कि वे कृष्ण को सखा, पुत्र, प्रेमी या पित के रूप में प्राप्त कर सके, कभी कभी भगवान् की कृपा और उसके प्रति कृतज्ञता का भाव श्रा जाता है। वस्तुतः यह कृपा की चरम सीमा है कि भगवान् भक्त की सहायता ही नहीं करते, वरन उसके सुख-दुःख, राग-हेष श्रादि मनोविकारों के मूर्त विषय बन कर उसके हृदय को श्राह्णादित करते हैं। हृदय के रजन श्रीर श्राह्णाद में किसी प्रकार के भौतिक लाभ का विचार नहीं होता, इसी से उनकी यह कृपा उनके सहज-श्रानद के प्रकाशन मात्र के रूप में व्यक्त हुई है। कृपा के इस लोको-तर रूप के विचार से सूरदास की भिक्त में उसका इतना महत्त्व दिखाई देता है, यद्यि उसके कथन की उतनी श्रावश्यकता नहीं रही।

भगवान् की कृपा की शक्ति तो असीम है ही, उसका चेत्र भी असीम है। सुर, नर, देव, दानव, मित्र, बैरी सभी उसके अधिकारी हैं और सभी को उनके भावानुकृत उसकी प्राप्ति होती है। अस्तु,(भगवत्कृपा भक्ति-धर्म का अनिवार्य लच्चण है।)

त्रिगुणात्मक मृष्टि में व्यक्त ब्रह्म को न जानने के कारण हम उसे नाना हिंगे में देखते हैं तथा उन रूपों को नाना नाम दे देते हैं। वस्तुतः ये रूप ग्रीर नाम ग्रास्त्य हैं। परतु नाम ग्रार रूप की ग्रास्त्यता केवल ब्रह्म जानी समस सकते हैं। मक्त को तो ग्रानिवार्यतः उन्हीं का ग्राश्रय लेना पडता है। नाम ही सबसे पहली विशेषता है जिसके द्वारा मक्त ग्राप्त भगवान को व्यक्तिगत सबध सूत्र में बाँघ कर सीमित करता है। ग्रामूर्त ग्रार ग्राप्त्यक्त के मानसी प्रत्यक्तीकरण का सबसे प्रथम ग्रीर सबसे सुगम साधन यही है। भिक्तिधर्म के साथ नाम का माहात्म्य इसी कारण सभी सप्रदायों में स्वीकार किया गया है। स्रदास के भिक्त-धर्म का भी वह ग्रानिवार्य लक्तण है। हिरि नाम-म्मरण के द्वारा ही मनुष्य संसार के नाना प्रलोभनों से वच सकता है, वही मानो उसे धर्म-पथ पर चलने की प्रेरणा देता रहता है वही श्रास्त्य से परिवेष्ट्रित ग्रीर श्रज्ञान से श्रावृत जीवात्मा को सत्य-पथ का

स्मरण दिलाता है)। परतु भक्ति-धर्म में नाम का माहात्म्य नकारात्मक नहीं; वह फेवल विषय वासना से ही विश्त करने में सहायक नहीं, श्रिपितु भग-वान् के प्रति । श्रनुराग वढाने का सर्व प्रथम श्रीर मूलभूत साधन है ।) भक्ति का भागवान चाहे जिस रूप में कल्पित किया जाए, नाम की विशेपता के द्वारा ही उसके प्रति मानवीय मनोविकारों का सवध जोड़ा जाएगा। भक्ति की साधनावस्था में तो नाम का बहुत वड़ा माहात्म्य है। किलि-काल में केवल हरि-नाम-स्मरण ही धर्म का एक मात्र साधन कहा गया हैं)। हरि-नाम भक्त की श्रतुल सपत्ति है क्योंकि किसी भी त्थिति मे वह उससे छीनी नहीं जा सकती। इसी कारण उसमें भगवान् के समतुल्य शक्ति बताई गई है। कृष्ण-चरित के वर्णन मे यद्यपि सूरदास कृष्ण के रूप स्रीर लीला का अनुपम आकर्षण चित्रित करते हैं फिर भी उनकी दृष्टि में नाम की महिमा किसी प्रकार कम नहीं। वल्कि अव तो कृष्ण नाम में वह जादू है कि उसके अवरण अथवा स्मरण मात्र से हृदय की समस्त वृत्तियाँ एकत्र होकर उनके मोहक सौन्दर्य भ्रौर वशीकरण कीडाओं में भ्रात्म विस्मृत होजाती हैं। नाम के अवण-स्मरण के इस प्रकार के अनेक चित्र सूरदास ने गोपियों के प्रेम चित्रण में दिए हैं।

(भक्ति-धर्म के लक्षणो श्रीर साधनों में गुरु की मक्ति का भी श्रन्यतम स्थान है। गुरु की कृषा बढ़े सीभाग्य से प्राप्त होती है श्रीर बिना इस सीभाग्य के भक्ति की प्राप्ति भी सभव नहीं। गुरु ही भक्त को हरि-नाम का मत्र देता है तथा उसे जीवन के उस मार्ग पर चलने में समर्थ बनाता है जो ससार की माँति श्रतिहीन श्रीर उद्देश्यहीन नहीं। गुरु के द्वारा ही हुई कठी श्रीर माला धर्मा-चरण के प्रतीक हैं। यही नहीं, गुरु के द्वारा ही हुई कठी श्रीर माला धर्मा-चरण के प्रतीक हैं। यही नहीं, गुरु के द्वारा ही भक्ति के उस सरस रूप का रहस्य जाना जा सकता है जिसमें भगवान् के परमानद रूप का साचात्कार सुलम है। जिस प्रकार ज्ञानियों को गुरु सच्चे ज्ञान का उपदेश देकर घट के भीतर ब्रह्माण्ड का दर्शन करा सकता है, उसी प्रकार ससार के लौकिक सबधों में श्रलौकिक का भावातर भी गुरु की कृष्ण हो ही हो सकता है। गुरु की कृपा के बिना यह कैसे संभव हो सकता है कि कृष्ण ब्रह्म के सबध में सखा, पुत्र, प्रिय, पित के लौकिक सबधों की कल्पना की जाए श्रुष्ठ ही भक्त श्रीर भगवान के बीच इस सबध सूत्र को स्थापित करता है। स्रुर्दास ने गुरु के इस श्रसीम श्रूणको स्वीकार करके गुरु की भक्ति को हिर-भक्ति के समान कहा है। हिर के साथ गुरु के समज्ञ भी भक्त के भाव का श्रात्मसमर्पण होता है।

मध्य युग के मिक्त-सप्रदायों में गुर को जो ऊँचे से ऊँचा स्थान दिया गया है, वही स्रदास ने दिया है, यद्यपि उन्होंने अपने गुर का नामोल्लेख स्रसागर में कदाचित् बिल्कुल नहीं किया। गुर की अपिरमेय महत्ता को स्वीकार करते हुए भी अपने गुर का उल्लेख न करना स्वित करता है कि स्रदास को अपनी कल्पना के भिक्त-धर्म को सांप्रदायिक नाम से सीमित करने की इच्छा नहीं थी। (उनकी गुर-भिक्त भी हिर-भिक्त की तरह भाव की भिक्त थी) गोपियों के हिर-प्रिय की दूती जिस प्रकार प्रिय और प्रिया की संयोग सपादिका होते हुए उन दोनों से अभिन्न है, उसी प्रकार गुर भी भक्त और भगवान के बीच का एक अभिन्न भाव-सूत्र है।

(गुरु के पय-प्रदर्शन की भाँति भिक्त-धर्म में एकान्त निष्ठा बनी रखने के लिए साधु-समागम भी स्त्रावश्यक है)। ज्ञान, योग, स्त्रौर तप की तरह भक्ति में एकाकी साधना नहीं होती; वह व्यक्ति-धर्म ही नहीं, समाज-धर्म भी है। सांसारिक विषयों के प्रलोभनों से बचने के लिए यह आवश्यक है कि ऐसे समाज में रहा जाए जहाँ भिनत-विरोधी परिस्थितियाँ न हों, हरि-नाम-स्मरण की सुगमता हो तथा हरि के गुणों का अवण, कीर्तन आदि मुलभ हो।(भक्त के लिए विषयी, दुराचारी, लपट, क्रूर, हिंसक व्यक्तियों का ही सर्ग वर्जित नहीं है, ऋषितु उन सदाचारी, तपस्वी, ज्ञानी, पंडित कहे जाने वालों का सग भी त्याज्य है जो भक्ति श्रीर भक्तों की निंदा करते हैं) पापी और पतित भी जो हरि की शरण में आकर भक्ति-धर्म में दीचित हो गए, श्रपने को पुगयात्मा समकने वाले हरि-विमुखों से अधिक श्लाध्य और संगति के योग्य हैं। भक्त और ग्राभक्त के इस भेद, में यह मान लिया गया है कि भिक्त के विना सदाचरण श्रसं-भव है, वह वाहरी ढोंग मात्र होकर रह जाता है, क्योंकि वाह्याचरण के द्वारा मनोविकारों का परिष्कार नहीं हो सकता। इसके विपरीत सदाचार में त्रृटि करने वाले भी जब भक्ति-भाव अपना लेते हैं, तब वे स्वतः सांसारिक विपय-वासना से विमुख हो जाते हैं। उद्भव श्रीर गोपियों के विवाद में इसी दृष्टि-कोण से पांडित्य श्रौर वाह्याचरण की निंदा की गई है। निश्चय ही इस दृष्टिकोगा में भिक्त की अतिरजित महत्ता का प्रतिपादन ही उदिष्ट है। सूरदास ने सत्सग-हिर भक्तों के संग की महिमा का इसी श्रितिरंजना के साथ प्रतिपादन किया है तथा इमी भाव से गोपियों के द्वारा सुत, पति, माता, पिता स्रादि परिजनों को त्याज्य कहलवाया है। सामान्यतः (उन्होंने सदाचारी, धर्मा

नुरागी व्यक्तिणें को स्गति को ही सत्संग माना है: सराचारी व्यक्ति निःहं-देह हरि-जन होते हैं।)

भिक्त धर्म की राधानावस्था में सत्सग के साथ विधि-निषेध युक्त सदा-चार के सबंध में भी स्रलागर में प्रचुर उपदेश भिलते हैं। 'विनय' के पदों में तो निषेधों की ख्वी इतनी विस्तृत और परिपूर्ण है कि उलमें कवि शायद ही क्रिसी अधार्मिक कर्म को वर्जित कहने से चूका हो। परन्तु अकर्म और अधर्म का त्याग स्वतः कोई उद्देश्य नहीं है, वह तो भक्ति का लक्षण मान है। साधन के रूप में भी उसका उपयोग हो सकता है, परंतु भक्ति का वह ब्रन्यतम साधन भी नहीं है। विना हरि क्रपा के धर्माचरण की घोर से घोर प्रतिज्ञाएं भी टूट सकती हैं तथा हरि-कृपा प्राप्त होजाने पर सदाचरण के लिए ग्रपनी न्त्रोर से विशेष प्रयत्न की न्त्रावश्यकता नहीं रहती। दशम स्कघ से पूर्व सदाचार की जो शिचा स्रदास ने दी है वह परपरागत, त्रार्यधर्म के त्रनुकूल, एव मानव-धर्म-सम्मत है। उन्होंने धर्मा-चरण से विरत करने वाले मूल कारणों पर विचार किया तथा काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह से वचने की आवश्यकता श्रीर उपाय बताए। तीर्थ, स्नान, वत श्रादि तो धर्म में प्रवृत्त करने में सहायक होते ही हैं, एक स्थान पर भाग-वत के कथा-प्रसंग में यम, नियम, श्रासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, (सूरदास इन साधनों के मूल्य को श्रधिक नहीं समसते, वे कभी यह कहते नहीं यकते कि मन श्रौर उसके शत्रु काम, कोधादि को जीते विना सभी धर्माचरण व्यर्थ और निर्मूल हैं तथा मन को भक्ति में नियोजित करके ही वश में किया जा सकता है, श्रन्यथा नहीं) मनुष्य के मन के विकारों की समस्या काम-भाव की समस्या है जिसे आधुनिक मनोविज्ञान 'सेक्स' कहता है श्रीर इसी कारण मव्ययुग के ऋन्य भक्तों की भाँति सूरदास ने भी सदाचार श्रीर भक्ति का उप-देश देते हुए नारी को काम-भाव की प्रतीक मान कर उसकी भरपूर निन्दा की। पर-नारी-प्रेम ही गर्हित नहीं, श्रपनी स्त्री श्रौर उसके साथ संतानादि को भी छोड़ने का उन्होंने बार बार उपदेश दिया है। इस प्रकार् सूरदास का भक्ति-धर्म पूर्ण ्वैराग्य प्रधान है जिसमें सब तज कर हरि भजन करना एक-मात्र कर्तव्य है।

(भिक्ति-धर्म का यह सामान्य लच्चण निरतर सूरदास के सम्मुख रहा, यद्यपि उन्होंने भक्ति की महत्ता और साधन की श्रापेचा साध्य की प्रधानता ५५

के लिए प्राय बाह्याचरण की निंदा की। सूरदास ही नहीं, मध्ययुग का सावक मात्र बाह्याडवर का विरोधी था, क्योंकि तत्कालीन समाज में इसकी वह प्रचुरता देखता था। वाह्याडवर की निंदा में सूरदास के दृष्टिकोण को सहान-भूतिपूर्वक न सममने के कारण प्रायः भ्रम हो जाता है, विशेषरू प से जहाँ गोपियों का लौकिक पातिवत-धर्म श्रीर कुल-मर्यादा का उल्लघन करते हुए दिखाया गया है। परतु वस्तुतः इस लोक धर्म के विरोध श्रौर वहिष्कार में काम श्रौर उससे उत्पन्न क्रोध, लोभ, मोहादि का परिष्कार ही है; समस्त मानवीय विकारों को लोकातीत, निर्विकार परमानद रूप श्रीकृष्ण में समर्पित करने का न्यावहारिक उदाहरण मात्र है। गोपियों की सर्वात्म समर्पण्युक्त भक्ति की सिद्धि के बिना पातिवतधर्म तथा लोक,वेद और कुल की मर्यादा का पालन आवश्यक है, जैसा कि स्वय श्रीकृष्ण के द्वारा सूरदास ने श्रनेक बार कहलाया है। गोपियों की त्र्यात्म-समर्पण की स्थिति में कामादि मनोविकारों के परिष्कार के साथ प्रेम सब बी गर्न का भी समूल नाश ग्रानिवार्यतः श्रावश्यक बताया गया है । गर्वनाश की श्रीकृष्ण ने रासादि प्रकरणों मे जो व्यावहारिक शिद्धा दी, उसमें ऋहम् श्रौर मम का सपूर्ण त्याग करके कृष्ण-शरणागित की सर्वोच्च स्थित लिच्चत है। लौकिक विषयों से मनोविकारों को निर्लिष रखने का सूरदास ने निरतर उपदेश दिया तथा राधा के प्रेम-चित्रण में भी उन्होंने प्रकारातर से नारी में श्रनुरक्त होने की निंदा करके काम भाव को जीतने की भ्रावश्यकता बताई। केवल उसे जीतने का उपाय भिन्न है र्ण। उनके विचार से सरल, सहज श्रीर व्यवहार्य है।

(जिस उपाय से भिक्त का यह सर्वोच्च भाव प्राप्त होता है वह है श्रीकृष्ण के परम मनोहर रूप श्रीर उनकी लीलाश्रों में श्रासित है। मध्ययुग के सगुण भिक्त-सप्रदायों में नाम-स्मरण के साथ रूप के ध्यान का भी महत्वपूर्ण स्थान है। ब्रह्म को विष्णु-श्रवतार विशेषकर कृष्ण श्रीर राम के रूप में चित्रित करके उनके श्रीमनव मानव सीन्दर्य की कल्पना इसी दृष्टि से की गई कि भिक्त के लिए मन को श्रावद्ध करने योग्य मूर्त श्राधार प्राप्त हो श्रीर कृष्ण तथा राम के चित्रों का इस प्रकार वर्णन किया गया जिससे मन के विविध विकारों की उनके स्मरण श्रीर मनन के द्वारा पितृष्टि हो। (भिक्त के ही हेतु श्रानाम, श्राह्म, निर्विकत्य श्रीर निर्विकार को नाम रूप में सीमित करके मानवीय व्यापारों में रत एव मानवीय सेनोविकारों से प्रभावित होते हुए कित्यत किया गया है। है

सूरदास ने राम ग्रौर कृष्ण दोनों के रूप श्रौर मानव-चरित श्रर्थात् लीला का वर्णन-चित्रण किया। परन्तु उनकी दृष्टि सदैव रूप के सम्मोहन श्रीर लीला के विस्मयकारी श्रमुरंजन पर ही विशेष रही। कृष्ण के रूप-चित्रणों में सूरदास ने ग्रपनी जिस कल्पना-शक्ति का परिचय दिया, वह एक भक्त-हृदय से ही सभव थी। रूप-वर्णन मे भक्त किव कृष्ण के ऋग-प्रत्यग पर दृष्टि गडा कर जिस प्रकार निर्निमेष ध्यानावस्थित हो जाता है, वैसी तल्लीनता स्रोर स्रात्म विस्मृति लौकिक सौन्दर्य के प्रति होना स्रकल्पनीय है; मानव-शरीर-सौन्दर्य का ऐसा श्रादर्शिकरण भक्ति-भाव के बिना श्रत्युक्तिपूर्ण एव श्रविश्वसनीय हो जाता । परतु (सूरदास ने श्रप्रतिम तन्मयता स्त्रौर उत्कट एद्रियता के साथ श्रीकृष्ण के स्रसख्य चित्र यथार्थ रूप में त्रकित किए हैं, जो भक्तों के चचल मन को सहज ही त्राकर्षित त्रीर स्थिर कर लेते हैं रेहिसी प्रकार श्रीकृष्ण की मधुर लीलात्रों के वर्णन में कवि ने लौकिक ग्रौर ग्रलौकिक को ऐसी ग्रद्भुत रीति से मिश्रित किया है कि जहाँ अनकी सहज स्वाभाविकता भक्त-हृदय को लौकिक धरातल पर रखकर उनमें पूर्णतया भावलीन कर सकती है, वहां उनके अलौकिक सकेत उसकी कल्पना श्रीर भावना को पार्थिव नहीं होने देतें)। श्रीकृष्ण के सहार-कार्यों में भी उनके पराक्रम श्रौर बल-वीर्य का चित्रण न करके उनके श्रद्भुत चमत्कारों की व्यजना के द्वारा (सूरदास ने रक्त्या के स्थान पर रजन को प्रधानता दी | कदाचित् रक्त्ण में लोक-हित का भाव आजाने से भक्ति की एकान्त तल्लीनता सविशेष हो जाती। कृष्ण का लीला-वर्णन भी भक्त को मुग्ध करके उसके भाव-लोक को आविष्ट करने के हेतु किया गया । (रूप श्रौर लीला के प्रति श्रांचित होने से ही श्रीकृष्ण-प्रेम व्यसन श्रीर श्रात्म-समर्पण की कोटि तक पहुँच सकता है। यह आसक्ति स्र के भक्ति-धर्म का सबसे प्रधान ऋग कहा जा सकता है।

(श्रीकृष्ण के रूप-सौन्दर्य और लीला-सुख का अनिवार्य अग उनकी वह रहस्यमयी मुरली है) जिसकी अद्भुत स्वर-लहरी ने चराचर सृष्टि—प्रह नत्त्र पिंड आदि तक को विमोहित कर लिया। उनकी कमरी—योगमाया जिस प्रकार तीन लोक की आडवर है और सर्वस्व को आज्छादित करती है, उसी प्रकार उनकी वशी-ध्वनि समस्त ब्रह्माण्ड में व्याप्त होकर जड को जगम और जगम को जड़वत् बना देती है। निराकार की आराधना करनेवाले अलखवादी सत भक्तों के अनहद नाद की भाँति वशी-नाद का भी अनिर्वचनीय प्रभाव व्यजित किया गया; मेद केवल इतना ही है कि जहाँ अनहद-नाद निराकार

की भाँति इद्रिय शाह्य नहीं, वहाँ विश्वी-नाद में श्रीकृष्ण के श्रपलक-सीन्दर्य की तरह इद्रिय-व्यापार को ज्ञण भर में एकस्थ कर लेने की श्रद्धत ज्ञमता है । कृष्ण-नाम के शब्द में जो चमत्कार है, उससे कहीं श्रधिक चमत्कार मुरली के शब्द-नाद में है जो स्मरण के द्वारा नहीं श्रवणिन्द्रिय को स्ववश करके मन को कृष्णमय बना देता है। वस्तुतः मुरली नाद को मुनकर गोप-गोपियाँ उस श्रवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, जब उन्हें न केवल श्रपना ध्यान नहीं रहता, वरन स्वय कृष्ण का भी ध्यान नहीं रहता। रूप-दर्शन में जिस प्रकार भक्त की समस्त इद्रियाँ—उसकी सपूर्ण सत्ता नेत्र-रूप हो जाती है, उसी प्रकार मक्त की समस्त इद्रियाँ—उसकी सपूर्ण सत्ता नेत्र-रूप हो जाती है, उसी प्रकार मुरली-नाद को मुनते ही वह श्रवण मात्र रह जाता है। (कह सकते हैं कि मुरली का प्रभाव रूप से भी श्रतिशय है, क्योंकि इसमें किसी मूर्त श्राधार की श्रावश्यकता नहीं) इसी कारण मुरली के प्रभाव-वर्णन में भक्त कि ने लोकोत्तरता की श्रति कर दी। स्रदास ने भक्ति को हट करने तथा उसके लोकोत्तर रूप को प्रकाशित करने में कृष्ण की मुरली का सबसे ऊँचा स्थान रखा है। (वज के गोप-गोपी श्याम की मुरली-ध्वनि मुनने को निरतर लाला-यित दिखाए गए हैं।)

भक्ति-धर्म की परिपूर्णता साधन और साध्य की एकरूपता में है यह पीछे कहा जा चुका है। अस्त, स्रदास ने भक्ति के किसी फल का निर्देश नहीं किया। स्वय भिनत में इतना सम्मोहन श्रीर प्रलोभन है कि उसके लिए इतर प्रलोभनों की त्र्यावश्यकता नहीं समक्ती गईं)। 'विनय' के पदों तथा भागवत के कथा-प्रसगों में अवश्य सुरदास ने भव-सागर से तारने, वैकठ-वास, निर्वाण-पद श्रीर हरि-पद प्रदान करने आदि की याचना की है, परन्तु इन सब याच-नात्रों का स्थान भिक्त की याचना के समज्ञ नगएय है, क्योंकि स्रदास निरतर यही कहते सुने जाते हैं कि भगवान् मुक्ते अपनी भक्ति दो, मेरी श्रीर कुछ भी रुचि नहीं। सूरदास की भिक्त स्वतः पूर्ण है, उसकी प्राप्ति हो जाने पर किसी अन्य प्राप्ति की इच्छा नहीं रहती। भक्ति ही भक्ति का फल है। श्रीकृष्ण चरित में सूरदास ने भक्ति के परिपूर्ण रूप का प्रकाशन किया है जहाँ भक्त को ब्रह्म के परमानन्द रूप का साज्ञात्कार ही नहीं उसके लीला-मुख में सम्मिलित होने का सुयोग मिला । गोलोक के इसी आतमलीन सुख को भक्त अपना सर्वोच्च भाग्योदय मानता है, जहाँ वह आनंद रूप से पल मात्र वियुक्त न हो सके। (भिक्त की सिद्धि इसी सुख़ की प्राप्ति में है, श्रतः भिक्त ही स्रदास के भिक्त-धर्म का श्रातिम लद्त्य है/। ईनकी भिक्त 'निर्गुण' जिसमें कामना, कोई श्रमीए नहीं I )

श्रागामी पृष्ठों में भक्ति-धर्म के साधन, लच्च श्रीर फल के संबन्ध में स्रसागर में व्यक्त किव के विचारों के विश्लेषण द्वारा भक्ति-धर्म के उपर्युक्त स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है।

### व्यक्तिगत संबन्ध श्रीर श्रनन्य भाव 🔪

बहा की विष्णु श्रौर विष्णु के विविध श्रयतारों के रूप में प्रतिष्ठा तथा विष्णु के श्रवतारों में भी कृष्ण के प्रति किव का विशेष श्रौर एक प्रकार से एकात श्रनुराग उसकी व्यक्तिगत रुचि का द्योतक है। यह रुचि कृष्ण के विविध-रूप व्यक्तित्व में भी श्रपनी सीमाएँ निर्धारित करती दिखाई देती है। कृष्ण के प्रति किव की भक्ति-भावना के भाव-भेदों पर तो श्रागामी श्रध्याय में विचार किया जायगा; प्रस्तुत प्रकरण में यह दिखाने का प्रयत्न किया गया है कि इष्टदेव के प्रति किव का व्यक्तिगत संबन्ध श्रौर श्रनन्य भाव का प्रद-र्शन निरतर एक समान हुन्ना है।

यों तो लगभग सभी 'विनय' के पद कवि के व्यक्तिगत आत्म-निवेदन के सूचक हैं, जिनमें उसने अपनी दीनता, करुणा और हरि पर सपूर्ण निर्भरता व्यक्त की है। परन्तु यहाँ केवल उन स्थलों की ओर संकेत किया जाएगा जिनमें उसने इष्टदेव के समज्ञ अन्य देवों का स्पष्टरूप से वहिष्कार किया है।

राम की भक्त-वत्सलता दिखाते हुए किव कहता है; 'प्रभु, मैं अज्ञान यह नहीं जानता कि शिव, ब्रह्मादिक कीन हैं।' 'यदि हरि-व्रत अपने उर में न धरेगा तो ऐसा कीन है जो अपना बनाकर कुठाव में हाथ पकड़े। अन्य देवों की ''भक्ति-भाइ'' करके करोड़ों ''कसब'' करेगा। वे सब चार दिन के मनरंजन के लिए हैं; अन्त काल में सब विगड़ जाएगा।'

किव श्रत्यन्त हठ के साथ श्रपनी दृढ़ता प्रकट करता है, 'भगवान् श्रपनी भक्ति दो। चाहे कोटि लालच दिखात्रो, श्रन्य रुचि मुक्ते नहीं हो सकती। मैं प्रण किए हुए द्वार पर पड़ा हूँ, तुम्हें प्रण की लाज है। कृपानिधि मैं कच्चा नहीं हूँ, "रिस" करके क्या करोगे? चाहे तुम मुक्ते "कृद्रा" (धिस-टवा) डालो, तो भी सूर द्वार नहीं छोड़ेगा। '3

इसी प्रकार किन बारबार विरद की याद दिला कर एकात भाव से हरि-शरण की याचना करता है। ४ पितत-पावन प्रभु को ललकार कर वह कहता

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>. स्० सा० ( समा ), पेंद ११

<sup>3,</sup> वही, पद १०६

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>. वही, पद ७५

४, वही, पद १०८-११३

श्याम, वेद-उपनिषद् कहते हैं कि तुम श्रातर्यामी हो'। रे तुम्हारे बिना मन को धिक्कार है, घर को धिक्कार है ! तुम्हारे बिना माता पिता को धिक्कार है, कुल-कानि श्रौर लाज-डर को धिक्कार है! सुत-पति को धिक्कार है! जग-जीवन को धिक्कार है ! तुम बिन ससार को धिक्कार है । नदकुमार वह दिवस, पहर, घटिका, पल बार-बार घिक्कार है, जो हरि के कथा-श्रवण विना बीते। विना हरि-रूप के लोचन धिक्कार हैं। सूरदास प्रभु, तुम्हारे विना घर धिक्कार है श्रौर यौवन भीतर के कूप की तरह धिक्कार है।""र इसके बाद ग्रीष्मलीला तथा अनुराग समय के पदों में कृष्ण-रूप के अलीकिक त्राकर्षण के कारण गोपियों के बरबस तन-मन न्योछावर कर देने के भाव बार-बार व्यक्त किए गए 🕻, जिनमें गोपियों का कृष्ण के प्रति अनन्य भाव-पूर्ण घनिष्ठ व्यक्तिगत प्रेम प्रकट होता है। "गोपी श्याम के रग में 'राची' है। देह गेह की सुंधि बिसार दी, क्योंकि साँची प्रीति बढ गई। उर से दुविधा दूर हो गई ख्रीर वह 'काँची' (कच्ची) मति चली गई। राधा की तरह वह भी विवश हो गई स्त्रौर वह भी नगी होकर नाची। हरि तज कर जो श्रीर को भजे; पुहुमि पर लीक खिंच जाती है कि उसकी माता-पिता श्रीर लोक की भीति बाकी नहीं बची। ×××" "हिर-श्रनुराग भरी वर्ज-नारियों ने लोक की सकुच तथा कुल की कानि विसार दी। जग-विदित सुत-पति का नेह वज युवितयों ने तिनका की तरह माना श्रीर उसे 'काँचे' सूत की तरह तोड़ डाला श्रीर उरग के समान कचुकी को नहीं देखा। जिस प्रकार जल-धार फिर लौटती नहीं, जैसे नदियां समुद्र में समा जाती हैं; जैसे सुभट 'खेत' में चढ़कर जाता है, जैसे सती फिर लौट कर नहीं आती, इसी तरह गोपियों ने नन्द-नन्दन को 'भजा' श्रीर वे ग्रह-जन को त्यागते हुए सकुचीं नहीं। सब घोष-कुमारियाँ सूरज-प्रभु में पक में गज की तरह हैं श्रीर श्रलग नहीं हो सकतीं।" रास के प्रारम्भ में वशी-वादन सुनकर जब गोपियाँ गृह-परिजन छोड़कर वन में दौड़ी ग्राती हैं, तब कृष्ण उनकी भर्त्सना करते हैं तथा कुल-मर्यादा श्रीर पातिवत-धर्म का उपदेश देते हैं। इस पर गोपियाँ कहती हैं; "तुम्हें पाकर घोष नहीं जाएँगीं। वज में जाकर इम क्या लेंगी ! यह दर्शन त्रिभुवन में नहीं है। वज में तुम से श्रिधिक हित् श्रीर कोई नहीं, तुम कोटि कहो, इस नहीं मार्नेगी। किसके पिता श्रीर किसकी माता।

१. स्० सा० ( वैं० प्रे० ), पू० २५१

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup>, वही, पृ० २५७

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>. वही, पृ० २५२

४, वही, पृ० ३१६

हम किसी को नहीं जानतीं | किसके पित-सुत स्त्रीर किसका मोह ! घर कहाँ है, जहाँ मेजते हो ! कैसा धर्म स्त्रीर कैमा पाप ! स्त्राशा निराशा करते हो ! हम केवल तुम्हीं को जानती हैं स्त्रीर सब ससार वृथा है । स्र-श्याम, निटुराई तिजए स्त्रीर 'विनसार' वचन छोड़िए'' ।

गोपियों का यह श्रनन्य भाव विरह में श्रीर भी दढ हो जाता है। गोपिका-उद्भव-संवाद में यह भाव श्रनेक बार व्यक्त हुश्रा है। गोपियाँ कहती है; 'ऊघो इन नैनों ने नेम ले लिया। नन्द-नन्दन के साथ पतिवत रखा; दूसरें का दरश नहीं किया। जिस प्रकार चंकोर का चित्त चन्द्र से श्रौर चातक का हिय जलधर से बँधा है, ऐसे ही इन नैनों ने गोपाल को एक-टक प्रेम किया। " "मधुकर, श्याम ही हमारे ईश हैं। हम उन्हीं का निशि-वासर ध्यान घरती हैं; स्त्रीर किसी को शीश नहीं नवातीं। योगियों को जाकर योग का उपदेश करो, जिनके मन दस-बीस होते हैं। हमारे पास तो एक ही चित्त है श्रीर एक ही वह 'मूरति' है, जिसको देखते हुए तीसों दिन पल नहीं लगता 🗶 । '' अधे ! यदि दूसरा मन होता तो तुम्हारे निर्गुण को दे देतीं; पर विधिना ने वह नहीं दिया। जो एक था वह मदनमोहन की छवि ने छीन लिया। श्रव उस रूप-राशि के विना कैसे जीना पड़ता है। जो तुमने कहा वह शिर ऊपर है, क्योंकि तुम्हें सूर-श्याम ने भेजा है: पर मीन को चाहे घृत में रखो, तो भी वह जल के बिना नहीं जी सकती।"" "मन में ठौर नहीं रहा। श्री नन्द-नन्दन के रहते हुए श्रीर को उर में किस प्रकार लाएँ ? दिवस में जागते हुए चलते श्रीर देखते तथा रात में सोते हुए स्वप्न में, वह 'मदन-मूर्ति' हृदय से छिन भर भी इधर-उधर नहीं जाती। अधो, लोग लोभ दिखाकर अनेक कथा कहते हैं, पर क्या करूँ प्रेमपूरण्-मन-घट में सिंधु नहीं समाता। श्याम-गात, सरोज श्रानन, ललित-गति श्रीर मृदुहास, सूर, इनके दरश को लोचन बलिंहारी जाते श्रीर प्यासी मरते हैं।"" 'गोकुल में तो सब गोपाल के उपासी हैं। ऊधो, जो साधन के गाहक हैं वे सब ईशपुर काशी में बसते हैं'। ध ''सकल वर्ज-जन श्याम-ब्रतधारी हैं। गोपाल के बिना जिन्हें श्रीर भाता है वे व्यभिचारी कहे जाते **हैं** ××× यह सदेश कौन सुने ? इमारी मडली स्रति स्रनन्य है

<sup>ै.</sup> वही, पृ० ३४१

<sup>3.</sup> वही, पृ० ५२७, -

५- वही, पृ० ५२६

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>. वही, पृ० ५१६

४. वही, पृ० ५२८

<sup>&</sup>lt;sup>६</sup>. वही, पृ० ५४७

×××। "दिमारे हिर हारिल की लकड़ी हैं। मन-कर्म-वचन से उर ने नन्द नदन को उसी तरह दृढ करके पकड़ लिया है। जागते, सोते, स्वप्त में, दिवस और निशि 'कान्ह' 'कान्ह'की जक है।"

कवि ने दशमस्कंध उत्तरार्ध में भी बार-बार श्रपना विश्वास प्रकट किया है: 'श्याम बलराम को सदा गाता हूँ। यही मेरा यज, यही जप, यही तप, यही नेम ब्रत, यही मेरा प्रेम है श्रीर मैं यही फल पाऊँ।'

्र उक्त समस्त कथनों में किन ने इष्टदेन के प्रति अनन्य भाव और धनिष्ठ व्यक्तिगत सबन्ध प्रदर्शित किया है, जिसकी चरम परिणति गोपियों के सर्वात्म-समर्पण-युक्त अनन्य प्रेम के रूप में व्यक्त हुई है।

हरि-कृपा

सर्वातम-समर्पण की भावना में ही मानव प्रयत्नों की निरर्थकता एव मग-वान् के ऊपर भक्त की एकांत निरर्भता निहित है। गत पृष्ठों में भक्त की इस निर्भरता के सूचक अनेक कथन आ गए हैं, क्योंकि यह अनन्य विश्वास का ही एक अग है। कवि ने भक्त की इस निरर्भता के लिए उपयुक्त कारण भी दे दिए हैं। सगुण ब्रह्म की एक अत्यत प्रमुख विशेषता उसकी अप रिमित भक्त-वत्सलता है। तीसरे अध्याय में हरि के भक्त-वत्सल रूप पर विचार किया जा चुका है।

हिर की भक्त-वत्सलता और भक्त की उद्योगहीनता का सानुपातिक सबन्ध दिखाकर किव ने धर्माचरण का उपदेश देते हुए भी भक्त को अपने प्रयत्नों के प्रति उदासीन रहने तथा हरिकृपा में अटल विश्वास रखकर हिर की पूर्ण आत्म-समर्पण करने की सलाह तथा हसी में अभीष्ट सुख की प्राप्ति का आश्वासन दिया। इसी विश्वास के बल पर उसने अपने को अत्यन्त अधम, पतित, पथभ्रष्ट बताकर प्रभु की कृपा का अधिकारी धोपित करके उन्हें चुनौती दी कि देखें तुम 'पतित पावन' का विरद कहाँ तक निवाहोंगे।

"में बिल जाता हूँ, अब कृपा कीजिए। चरण-कमल विना मेरे और कोई ठौर नहीं। मैं बिलहारी जाता हूँ। में अशौच, अकित, अपराधी हूँ और सन्मुख होते लजाता हूँ। तुम कृपालु, करुणानिधि, केशव हो, अधम उधारक तुम्हारा नाम है। मैं किसके द्वार जाकर खड़ा होऊँ, किसे देखते में सुहाऊँगा ! तुम्हारा नाम अशरण-शरण है। मैं कामी कुटिल हूँ, मुक्ते निभा लो। मैं बहुत कलुपी और मिलन-मन हूँ, सेंत मेंत नहीं विक्रूंगा। सूर, पितिन

<sup>े.</sup> वही, पृ० ५४७ वही, पृ० ५५?

³ वहीं, पृ० ५७६, ५८१, ५८५

पावन पद-ग्रबुज को परिहर कर कैसे जाऊँ १" "प्रभु, मुक्ते तुमसे होड़ पड़ी है। न जाने तुम नागर नवल हिर श्रव क्या करोगे ? जग में जितनी श्रधमाई थी, वह मैंने सब कर डाली ! तुम ने श्रपने जी में श्रधम समूह को उधारने की 'जक' पकड़ ली है। मैं राजीव-नयन से दूर छिप कर पाप पहाड़ की दरी में रहता हूँ । मुक्ते तारने के लिए कहाँ पात्रोगे, क्योंकि वह तो ऋत्यत गूढ-गभीर है ? साधु-सगित का एक ऋाधार था जिसके द्वारा 'रच-पच' कर मित को मुधारा, पर इस 'सौंज' को भी सचित करके न रख सका ग्रीर ग्रपनी मनमानी करता रहा। मेरे लिए मुक्ति विचारते हो। पहर-घरी तक परेशान होश्रोगे, श्रम से तुम्हे पसीना त्रा जाएगा ऐसी टेक क्यों कर ली है ! सूरदास विनती कह कर विनय करता है कि उसकी देह दोषों से भरी है, पर यदि तुम ऋपना विरद सँमा-लोगे तो उसमें सब निवर जाएगा। <sup>२</sup> इसी प्रकार कवि श्रपने प्रभु को उधारने की वारबार चुनौती देता है ! <sup>3</sup> किव ग्रपने को किसो पतित से कम नहीं सममता स्रौर कर्म-लेख की वही खोल कर देखने को कहता है। इसी स्राधार पर वह प्रभु से कहता है कि या तो हार मान लो या विरद को सही करो। प्रभु मैं तो सब पतितों का टीका (शिरोमिण) हूँ। श्रौर सब पतित तो चार दिवस के हैं में तो जन्म का ही पतित हूं। बधिक, अजामिल, गिएका और पूतना ही को तो तारा है ! मुक्ते छोड़कर तुमने ख्रौर को उधारा। मेरे जी का शूल किस तरह मिटे ! अघ करने के लिए मेरे समान समर्थ और कोई नहीं, में यह लीक खींचकर कहता हूं। सूर, मैं पिततों में लाज से मरता हू, मुक्तसे भी अञ्छा और कौन है। " इसी प्रकार किव अपने में समस्त दोषों का श्रारोप करके माधव को बारबार उनके विरद की याद दिलाता है। <sup>६</sup> कृपा-निधान की शरणागति में ही आकर उसे अपने उद्धार का भरोसा है, नहीं तों उसके पास न तो पूर्वजनम की कमाई है, न इस जन्म की । मन तो अब भी वश में नहीं होता, केवल प्रभु के द्वार पर पड़े रहने का आसरा है। भगवान ने ही क्रपा करके गुरुजन मेजे, जिन्होंने बहते हुए का हाथ पकड़ कर बचा लिया । यदि धर्माचरण से ही उद्धार होता है, तो कलियुग में क्यों

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup>' स्॰सा॰ (समा), पद १२८ <sup>3</sup>. वही, पद १३१-१३४

<sup>&</sup>lt;sup>५</sup> वही, पद १३८

<sup>&</sup>lt;sup>७</sup>. वही, पद २०५ फा ०--२८

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>• वही, पद १३०

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup>. वही, पुद १३७

६. वंही, पद १३६-१५१

<sup>&</sup>lt;sup>८</sup>. वही, पेंद २०५

उत्पन्न किया ? यह प्रश्न करते हुए किव कहता है: "यदि यही विचार था तो किल के कल्मण लूटने को मेरी यह देह क्यों धारण कराई ? यदि हम तुम्हारा नाम अनुसरण नहीं करते हैं, तो तुमने जगत् में अपना विरद क्यों विदित किया ? क्यों तुमने हमें काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह के हाथ में बांध दिया ? मनसा और मानसी सेवा दोनों को में अगाध करके समक्ता हू । इससे कृपा-निध केशव कृपालु होइए, बहुत अप राध न मानिए । यह, दारा, सुत, सम्पत्ति किसके हैं जिनसे हित किया जाए ? स्रदास-प्रभु प्रतिदिन उठ कर मरते हैं और जप को लेखा देते हैं।"

पश्चात्ताप श्रौर स्वदोष-दर्शन के द्वारा र किव यही दिखाना चाहता है कि कि किलकाल में धर्माचरण संभव नहीं, केवल प्रभुकी कृपा का भरोसा है, जिससे मनुष्य को शाित मिल सकती है। भगवान् समदर्शी हैं, वे पापी श्रौर पुरायात्मा में भेद नहीं करते, उसी प्रकार जैसे पारस पत्थर पूजा में व्यवहृत लोहे तथा बिधक की लौह-कटारी, दोनों को खरा कचन बना देता है, उसी प्रकार जैसे नदी श्रौर गदे नाले गगा के पावन जल में मिलकर गगा-जल बन जाते हैं। तन माया है श्रौर जीव ब्रह्म, यही मिलकर फिर श्रलग श्रलग हो गए। इसलिए किव उनके प्रण की याद दिलाकर विनती करता है कि प्रभु, हमारे श्रवगुण का विचार न करो श्रौर हमारो लाज रख लो। 3

मानव की पौरुष-हीनता तथा प्रमु की कृपा का ज्वलत उदाहरण द्रौपदी के सकट-निवारण की घटना है। प्रमु-कृपा का अधिकारी वनने के लिए भक्त सपदा से विपदा को अधिक प्रिय समस्ता है। कुन्ती कहती है: 'प्रमु जू, विचार करने से विपदा भली जान पड़ती है। चरणों से विमुख होने के कारण इस राज्य की धिक्कार है। × × कौरव ने लाखामदिर रचा था, वहा भी बनवारी ने रच्चा की। संभा में कृष्णा के अवर-हरण के समय उसे शोक-सिंधु से तार दिया। अतिथि अपृषीश्वर शाप देने आए, जिससे जी में बहुत सोच हुआ, तुमने स्वल्य-साग में सब को तृप्त कर दिया और कठिन आपदा टाल दी। अपने जन अर्जुन की रच्चा के लिए मुरारी स्वय सारगी हुए। सूर, वही सतों के हितकारी हमारे सहाय है।" "

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>. वही, पद २११

<sup>3.</sup> वही, पद २२०-२२१

प, वही, पद र⊏२

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>. वही, पद २१६-२१७

४. वही, पद २४५-२५६

"परतु स्त्रव वे विपदाएँ भी नहीं रहीं ! जब जब मनसा से सुमिरते थे, वे तभी मिलते थे। स्त्रपने दीन दास के हित के लिए सग ही संग फिरते थे! रण, वन, विग्रह, भय में जहाँ कहीं विपत्तियाँ स्त्राती थीं, वहीं सदैव सबकी पलक में गोलक की तरह रत्ता कर लेते थे; जगजीवन, तुम्ही ने सब कामों से बचा लिया। कृपासिंधु की एकरस कथाएँ किस प्रकार कही जा सकती हैं! जहाँ यदुनाथ न हों वहाँ सुख-सपत्ति को क्या कीजिए!" भ

भगवान् के सभी अवतार उनकी कृपा श्रीर भक्तवत्सलता के प्रमाण हैं। किव ने इस बात को अनेक बार दुहराया है। भगवान् की कृपा के श्रागे सब कुछ तुन्छ है; विना कृपा के सारे उद्यम वृथा हैं। देवासुर द्वारा समुद्र-मंथन की कथा के श्रत में किव कहता है, 'सूर प्रभु जिसपर कृपा करते हैं, वही जीतता है, कृपा के विना उद्यम न्यर्थ हो जाता है।' ''भक्तवत्सल, कृपाकरन, श्रशरण-शरण, पितत उद्धरन, गाकर कहते हैं कि जिस प्रकार चारों युगों में कृपा की है, उसी स्वभाव से सूर पर भी कृपा करो' ! 'हिर जिसपर कृपा करते हैं, वही जीतता है, कोई न्यर्थ श्रिममान न करो, यह कह कर किव मोहिनी रूप से शिव के छलने श्रीर उनके गर्व-प्रहार की कथा कहता है। '

रामावतार की कथा में भी हरि की कृपा का उल्लेख हुआ है। गृह-उद्धरण के प्रसग में कहा गया है कि कृपानिधान ने श्रपनी विपत्ति को विसार कर जटायु का उद्धार किया। इसी प्रकार उन्होंने भिक्त-भाव के आगे जाति-कुजाति का विचार छोड़कर शबरी के जूठे फल खाये और जब वह तन त्याग कर हरिलोक सिधार गई तब उसे करुणा करके स्वय तिलाजिल दी। ह

चीता स्वय करणामय, कृषालु स्वामी की कृषाकाचा करती हैं। भ मदोदरी रावण को समकाते हुए रघुनाय की कृषालुता का विश्वास दिलाती है। द

रामावतार की कथा के ब्रात में किव महाराज रघुवीर धीर के राज-दर्बार का वर्णन करके अपने को उनके निकट पहुचने में ब्रासमर्थ सिद्ध करता है

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup>• वही, ५द र⊏३

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> वही, पद ४३६

<sup>&</sup>lt;sup>फ</sup> वही, पद ५०६

<sup>&</sup>lt;sup>७</sup>. वही, पद प्र२६,प्र३६,प्र३७

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> वही, पद ४३५

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup> वही, पद ४३७

<sup>&</sup>lt;sup>६</sup> वही, पद ५११

<sup>&</sup>lt;sup>८</sup>. वही, पद ५५६,५७०

श्रीर उनकी कृपा के भरोसे यह रुक्का (विनती) पहुचाने की श्राज्ञा चाहता है। " महाराज रघुवीर के राजसी व्यक्तित्व के श्रागे किव श्रीर कर भी-क्या सकता है? इसी कारण वह यशोदानदन व्रजवासी कृष्ण के वाल श्रीर किशोररूप का उपासक है जिनकी लीलाश्रों का सुख उसके लिए सुलभ है। परन्तु हिर की कृपा की श्राकाचा वहाँ भी है। उनकी कृपा कृष्ण की लीलाश्रों में भी कियाशील है।

शिशु रूप. में कृष्ण ने पूतना का वध करके उसे निज-धाम भेज दिया र श्रीर सुरों के मन में सशय श्रीर भय उत्पन्न होजाने के कारण उन्होंने श्रगुष्ठ पान छोड़ दिया । किव उनके 'तनक' से शिशु रूप से 'तनक' कृपा की याचना करके शरण माँगता है । यशोदा को श्रपनी बाललीला का सुख देना भी कृपा-कटाच ही है। "

कालिय-दमन के प्रसग में पुनः कृष्ण की कृपा का स्पष्ट उल्लेख हुश्रा है। उन्होंने काली पर जितनी कृपा की उतनी प्राह्वाद, द्रौपदी, गजराज पर भी नहीं की। काली पर उन्होंने पूर्ण कृपा की। ह

गोपियों के साथ कृष्ण का प्रेम अत्यत घनिष्ठ अतरङ्ग लीलाओं के द्वारा प्रकट हुआ है, परन्तु उसके वर्णन में भी किव ने यत्र-तत्र कृष्ण की कृपा का उल्लेख कर दिया है। सब सिखयों ने कृष्ण के अग-प्रति-अग की शोभा का तन्मयता से अवलोकन किया, परन्तु प्रेम-विभोर राधा के नेत्र एक ही अंग में अटक कर रह गए। वह अपनी सापेच तुच्छता का कथन करती है और कहती है: 'श्याम के रूप का अवगाहन करना डोंगियों द्वारा सिधु को पार करना है, सूरदास, वैसे ही ये लोचन हैं। कृपा-जहाज के विना इन्हें कीन

१ वही, पद ६१६

२ वही, पद ६६८

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>· वही पद ६८२

४. वही, पद ७६८,७७०

५ वही यद ७७२

६ वही, पद ११८५,११८७

७. स्०सा० (वे० प्रे०), पृ० २०३,३४२,३४३,३५६,३५७

प्रेरित करे १' वियोग में राधा कक्णाधाम के पान जाने के लिए 'कृपा-मार्ग का शोध' करती है। <sup>२</sup>

राधा-कृष्ण के मिलन पर भक्ति-गद्गद भाग से सरदास कहते हैं, 'प्रभु तुम्हारे दरश के लिए मैं भले प्रकार भक्ति-भाग पाऊँ । अनुचर पर अनेक कृपा कीजिए जिससे मैं अनुपम लीला गाऊँ ।'3

रास के वर्णन में भी किव इस रास-रस के वर्णन करने में अपने को असमर्थ समक्ता है श्रीर कहता है कि जो रस निगम के लिए भी श्रगम है उसे कुपा के विना कोई प्राप्त नहीं कर सकता।

कृष्ण ने कुष्ता पर कृषा करके ही उसे निम्न स्तर से उठाकर ऐसी उच्च स्थिति पर पहुँचा दिया कि गोपियाँ उससे ईर्ष्या करने लगीं।

सुदामा-दारिद्रय-भजन में भी हिर की कृपा का महत्त्व दिखाया गया है। भस्मासुर-वध में शिव तक उनकी कृपा की याचना करते प्रवर्शित किए गए हैं। भगु-परीचा में पुनः हिर की कृपा प्रमाणित हुई है।

#### हरिनाम-स्मरण

हरिनाम-स्मरण भक्ति का एक प्रधान लक्ष्ण और साधन है। कवि ने प्रत्येक स्कध के आरम्भ में तथा प्रायः भिन्न भिन्न लीलाओं के आरम्भ मे 'हरि हरि हरि' सुमिरन करने वा आदेश दिया है, तथा बार-बार नाम स्मरण की महिमा गाई है।

हरिनाम-स्मरण के बिना सासारिक विषयों में फॅस कर मनुष्य जोगी के किप की तरह नाचता है। चौपड के खेल के रूपक में किव कहता है कि राम-नाम के बिना मनुष्य ने बार बार बाजी हारी है। मदन-गोपाल को गाने की प्रेरणा देते हुए किव 'अनगन अपराधियों' के निर्भय पद पाने के प्रमाण उपस्थित करता है। गीध, अजामिल, गिणका, श्वपच, ब्राह्मण, गज, प्राह्माद के उदाहरण देकर वह कहता है कि हिर को गाने से कौन नहीं उबरा १९० हिर ने गिणका को इसीलिए तार दिया कि वह कीर पढाती

<sup>ै.</sup> वही, पृ० २१६

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पृ०<u>्</u> ३११

५. वही, पृ० ५८५-५८७

<sup>&</sup>lt;sup>७</sup>· वही, पृ० ५६५

९, वही, पद ६०

२, वही, पृ० ३०४

४. वही, पृ० ३४०

६. वही, पृ० ५६५

८ सू॰ सा॰ ( सभा ), पद ५६

<sup>&</sup>lt;sup>१°</sup>, वही, पद ६६

हुई हरि-नाम लेती थी। व्याध ने भी नाम के बल पर परमपद पाया। हिर का 'तीक्ण नाम-कुठार' जन्म-जन्म के ऋष-भार काटने में समर्थ है। वेद, पुरास, भागवत्, सबके मत का सार यही है। व

"राम नाम के अक अद्भुत् हैं। ये धर्म-अकुर के दो पावन दल हैं, मुक्ति-वधू के ताटक हैं, मुनि-मन रूपी हस के दो पख हैं, जिनके बल से वह श्राधा उड़ जाता है, जन्म-मरण के बधन काटने के लिए बहु-विख्यात तीच्ण-कर्त्तरि हैं, अज्ञान-अधकार को मेटने के लिए रवि-शशि के युगल प्रकाश हैं, जो दिन-रात अनायास ही 'महा कुमग' को प्रकाशित करते रहते हैं। सूर, वेद पुराणों की 'साखी' है कि ये भक्ति-ज्ञान के पथ में निरतर प्रेम का व्याख्यान करके दोनों लोकों में सुख करने वाले हैं ।"" "हमारे राम निर्धन के धन हैं। हरिनाम ऐसा है कि उसे चोर नहीं ते सकता; वह कभी घटता नहीं और गादे समय काम आता है, वह जल में हूबता नहीं, उसे अमि जला नहीं सकती। सूरदास के सुख के धाम बैकुठनाथ सकल सुखों के दाता हैं।" इन पदों में हरिनाम को भक्ति के साधनों में सर्वोपरि बताया गया है। 'पितत-पावन जानकर मैं शरण में ऋ।या हूँ । संसार रूपी उदिध से तरने के लिए शुभ नाम की नौका है' यह कहकर किन पुनः न्याध, गीध, गिएका, अजा-मिल, गौतम-पत्नी, गज, प्राह्वाद, बलि, ध्रुव, पाडव स्त्रीर द्रीपदी के उदाहरण देंता है जिनका उद्धार केवल नाम लेने मात्र से हो गया। "सूर के 'श्याम' सुलम सुमिरन के वश में हैं। वे कभी देर नहीं लगाते। विन्होंने धर्म विमुख स्राचरण करके जन्म गँवा दिया ऐसे लोगों को केवल नाम का ही भरोसा है।

भगवान् तो भक्त-वत्सल हैं ही, उनका नाम भी भक्त-वत्सल है: "प्रभु तुम्हारा नाम भक्त-वत्सल है। जल सकट से गज की रचा कर ली, ग्रौर खालों के हित गोवर्धन धारण किया। द्रुपद-सुता ने जब हरि को टेर कर पुकारा कि मैं स्त्रनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं, दुरशासन तन 'उपारा' कर रहा है, तो उसका महा दुख मिट गया । श्रनेक भूप वन्धन से छोडे जिससे कि राज-रम-शियों ने यश का श्रति विस्तार किया। श्रपने नाम की लाज कीजिए। जरासध-

१. वही, पद ६७

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पद ६१

<sup>&</sup>quot;, वही, पद ११६

<sup>&</sup>lt;sup>७</sup>, वही, पद १५५ <sup>,</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>. वही, पद ६८

४. वही, पद ६२

<sup>&</sup>lt;sup>६</sup>. बही, पद १२१

सा ग्रमुर श्रापने सहारा, श्रवरीष के शाप को निवारण किया श्रीर दुर्वासा के लिए चक्र सँभाला। दास विदुर के यहाँ भोजन किया तथा दुर्योधन का गर्व मिटाया। पर सूरज कूर को जो संतन दीन श्रीर महा श्रपराधी है, क्यों विसार दिया । प्रभु, वह तेग नाम कह रहा है, वनमाली भगवान, उसका, उद्धार करो। "

राम नाम की शक्ति इतनो महती है कि धर्माचरणहीन मनुष्यों को केवल इसी का सहारा है। इतना महिमाशाली होते हुए भी यह अत्यन्त सुलम है। राम-नाम की शक्ति अपार है उससे केवल यह जन्म ही नहीं, वरन् आगामी जीवन भी सुधर जाता है। इसीलिए किव हरिनाम-स्मरण के लिए प्रेरणा देता है: "रे मन, हिर, हिर, हिर, सुमिर है नाम के समान सैकडों जज्ञ नहीं हैं, यह प्रतीति कर, कर, कर। हरिनाकुस ने हरिनाम विसार दिया और 'बिर बिर' उठा, जिसने प्राह्माद के हित उस असुर को मारा, उससे डर, डर, डर। गज-गीध व्याध-गणिका के अध 'गिर गिर' गए। चरन अबुज के रस को बुद्धि-भाजन में भर भर ले। हिर द्रीपदी की लाज बचाने के लिए दौड़ पड़े। पाड़-सुत के जितने 'विधन' थे वे सब 'टरि' गए। कर्ण, दुर्योधन, दुरशासन, शकुनि आदि आदि सब नष्ट हो गए। प्रभु चार फल के दानी हैं वे 'फिर' रहे हैं। सूर, श्रीगोपाल को हृदय मे धर।''

किलयुग में राम नाम के साधन का विशेष महत्त्व है, क्यों कि अन्य वेद-विदित धर्म-कर्म अब संभव नहीं। "इरिनाम का आधार है। इस किल-काल में और विधि-व्यौहार नहीं रहा। नारदादि, मुकादि मुनियों ने मिल कर बहुत विचार किया; सकल श्रुतियों के दिध को मथ कर इतना ही घृत-सार पाया। जिस तरह जाल मीन को रोकता है, उसी तरह दसों दिसाओं से कर्म को रोक कर सूर हिर का मुजस गाता है, जिससे कि भवभार मिट जाए।" श्रुति-समृति सभा का मत यही है कि हिर के समान दूसरा कोई नहीं। उसी के समरण से मुख होता है, उसीसे मुक्ति मिलती है। इसिलये सौ बातों की एक ही बात है, दिन-रात हिर हिर मुमिरो।" रसना वहीं जो हिर के गुन

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup>. वही, पद १७२

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पद २६७

भ. वही, पद ३४६

<sup>ं &</sup>lt;sup>७</sup>. वही, पद ३४८

२. वही, पद २६६, ३१३

४. वही, पद ३०६

<sup>🗓</sup> वही, पद ३४७

गाए <sup>१</sup> स्रादि कह कर कवि समस्त इंद्रियों की प्रवृत्ति को कृष्णाभिमुख करने का उपदेश देता है और कहता है कि इन सब का आधार राम नाम ही है। ''जब से रसना ने राम कहा है तब से मानों सब्रधर्म को साध कर बैठ गए हैं। पढ़ने में क्या रहा ? यह नाम ज्ञान-गुरु से प्रकट हुस्रा प्रताप है, मानीं दिष को मथ कर घृत ले लिया त्र्यौर मही को छोड दिया। यह सार का सार, सकल सुख का सुख है। यही जानकर हनुमान स्रौर शिव ने उसे प्रहण किया। जिस जन की नाम की प्रतीति हो गई, उसी ने त्यानन्द का लाभ किया ग्रीर दुख को दूर जला दिया। स्रदास, वह प्राणी धन्य है जिसने हरि का वत लेकर निर्वाह कर लिया।"" माया के प्रकरण में कहा ही जा चुका है कि विषम माया रूपी भुजगिनि का विष कृष्ण नाम के सुमत्र से ही उतरता है। वही जियावनमूरी जन को मृत्यु से बचाती है। अ अजामिलोद्धार में सोदाहर्ण राम नाम की महत्ता प्रदर्शित की गई है श्रीर बताया गया है कि अजामिल का घोले से नारायण नाम के उच्चारण के द्वारा यम के दूर्ता सं मुक्ति मिल गई। कवि ने इसका स्रोचित्य सिद्ध करने के लिए तर्क उपस्थित किए हैं। राम नाम के विषय में हरि के दूतों के द्वारा किव कहलाता है कि किसा भी प्रकार से कोई हरिनाम क्यों न उच्चारण करे, वह निश्चय ही तर जाता है। जिसके ग्रह में भी हरिजन जाकर नाम-कीर्तन करें श्रीर वह स्वय चाहे नाम न भी ले, तो भी हरि उसे निज-पद देते हैं। कोई कैसा भा पापी क्यों न हो राम नाम के उच्चारण से उसपर यम के दूतों का अधिकार नहीं रहता । राम नाम के चमत्कार से अजामिल को वैराग्य उत्पन्न हो गया और उसने पुत्र-कलत्र का त्याग करके हरिपद से ध्यान लगाया श्रौर तत्काल वैकुठ को चला गया। जो श्रतकाल के समय नाम उच्चारण करता है वह अपने समस्त पापों को जला देता है, उसे तुरत ज्ञान-वैराग्य पैदा हो जाता है श्रीर वह विष्णु पद प्राप्त करता है। प्राह्वाद की कथा तो राम-नाम को महिमा का ज्वलत उदाहरण है ही। प्राह्माद समस्त विद्यात्रों को छोड़ कर केवल राम नाम दिन रात रटा करता था। उसके पिता ने उससे पूछा कि तुमने क्या पटा, तो वह उत्तर देता है, 'जो चारों वेदों का सार है, पुनः जो छहीं शास्त्री का सार है; ज़ों सब पुराणों का सार है, वही राम नाम में ने विचार कर

<sup>ै.</sup> वही, पंद ३५०

<sup>3·</sup> वही पद ३७५

र. वहीं, पद ३५१

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup>· वही, पद ४१५

पढ़ा है। 'इस पर उसके पिता ने उसे अनेक प्रकार का दड दिया, पर प्राह्माद ने राम नाम नहीं छोड़ा और वह समस्त विपत्तियों को सफलता-पूर्वक पार कर गया। हिरएयकशिपु ने समक्ता कि वह कुछ यंत्र मंत्र जानता है। परतु पूछने पर प्राह्माद ने कहा, 'मेरे पास केवल हरिनाम का जत्र-मत्र है, जिसका घट घट में विश्राम है, जहाँ तहाँ वही सहाय करता है, इसी से तेरा कुछ वस नहीं चलता। इसी हरिनाम में अटल विश्वास के बल पर प्राह्माद ने खम से हरि को प्रकट करा दिया। '9

कृष्णावतार के वर्णन में किव कृष्ण के रूप और उनकी विविध लीला-श्रों में तल्लीन हो जाता है। परत फिर भी नाम की महत्ता की वह उपेचा नहीं करता श्रौर कृष्ण-चिरत-वर्णन में भी वह नाम-स्मरण की महिमा बताता चलता है। गोपियों पर कृष्ण की रूप माघुरी का ही नहीं, नाम का भी मोहक प्रभाव पड़ता है। गोपी कहती है,: "माई री, जब से कृष्ण नाम सुना है, तब से भवन को भूल गई और वावरी-सो हो गई हू, नैन भर भर श्राते हैं, चित्त में चैन नहीं रहता, बैनों की भी सुध भूल गई और मन की समस्त दशा और ही हो गई। × × ×।" 2

मानवती राधा को मनाने के लिए दूती जाती है श्रीर कहती है कि चाहे तुम कितना ही मान करो, श्रत को तुम श्रीर मनमोहन दोनों एक ही हो जाएँगे। 'मोहन का नाम श्रवण से सुनते ही सुकुमारी मगन हो गई। तुरत ही उसका मान भंग होगया, रिस चली गई श्रीर वह मन में श्रत्यत लिजत हो गई।' 3

रजक-वध करके जब कृष्ण ने मथुरा में प्रवेश किया, तो नगर-निवासी उन्हें पहचानने तथा उनके गुण जानने की उत्सुकता द्खाते तथा उनका परिचय प्राप्त करते हैं। एक का कथन है; 'ये देवकी सुत श्याम हैं, शिर पर शुम सुकुट है, श्रवणों में कुडल हैं, ये कामनाएं पूर्ण करते हैं। जो महा खल हैं उनसे भी अधिक खल इनके एक नाम से तर जाते हैं।'

विरिहनी गोपियाँ उद्धव से कहती हैं; 'ऊघो, तुम तो निकट के वासी हो। यह परमारथ पूछ कर क्यों नहीं बताते कि नाम बड़ा है या कासी? योग, ज्ञान, ध्यान, श्राराधना श्रौर उदासी मुक्ति के साधन में नाम की तरह

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> वही, पद ४२१

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>• वही, पृ० **३६**७

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>॰ सू०सा० (वें०प्रे०), पृ०२⊏६ <sup>४</sup>॰ वही, पृ० ४६५

वें लोग कैसे रुचि मानें जो गोपाल के उपासी हैं। "गोपियों को अब तो केवल नाम का ही सहारा रह गया, क्योंकि कृष्ण का रूप तो वे अब पार्थिव लोचनों से देख ही नहीं सकतीं। मथुरा लौट कर उद्धव यही बात कृष्ण से कहते हैं, 'माधव जू, वज का प्रेम सुनो। मैं ने षट मास गोपियों का प्रेम बूक्त देखा। श्याम नाम का हित उनके हृदय से नहीं टलता। "रे

कुरुचेत्र में ऋषिगण हरि की स्तुति के अत में कहते हैं, 'व्यास ने वेद-पुराण सबका सार विचार कर भागवत कही है। विना हरिनाम के उद्धार नहीं हो सकता। यही वेदों और पुराणों का सार है। सूर, यही जानकर मुरारि को मजो।'3

पुनः नारद स्तुति करते हुए कहते हैं, 'महाप्रभु, माया जलिघ श्रगाध है, उसे कोई तर नहीं सकता। जो कोई नाम के जहाज पर चढता है वही तुम्हारे पद तक पहुँचता है। जिस प्रकार लोहा पारस के स्पर्श से कचन हो जाता है श्रीर उसका लौहपन मिट जाता है, उसी प्रकार तुम्हारा नाम गाकर श्रज्ञानी ज्ञान प्राप्त करता है।'

इरिस्मरण करने से परमगति-लाभ होता है, इसके प्रमाण में कवि श्रुतिदेव, ब्रह्मा तथा राजा जनक की कथाओं का उल्लेख करता है।

श्रत में किन पुनः किलयुग में हिरिनाम स्मरण का एक मात्र साधन घोषित करता है: "सतयुग में सत्य से, त्रेता में यज्ञ करने से, द्वापर में मन में पूजा करने से पार उतरते हैं, किलयुग में एक बड़ा उपकार है कि जो हिर कहे वही पार उतरे। किल में लोग नित्य पाप करते हैं। कहाँ तक कहा जाए; पापों का श्रत ही नहीं होता। पर हिरि-हिरि कहते ही पाप चला जाता है, उसी प्रकार जैसे पवन से रुई उड जाती है। श्रजामिल ने सुत हित हिर नाम लिया, हिर ने यमदूतों से उसकी रक्षा कर ली। किल में जो राम कहेगा, वह निश्चय ही भव-जल तर जाएगा। किल में राम नाम श्राधार है।"

उक्त उद्धरणों से विदित होता है कि कवि प्रायः हरिनाम-स्मरण श्रीर हरि-भक्ति को पर्यायवाची श्रथों में प्रयुक्त करता है। इससे सिद्ध होता है कि नाम-स्मरण का कवि की दृष्टि में कितना महत्त्व है।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>, वही, पृ० ५२४

³, वही, पृ० **५६**३

५, वही, पृ० ५६४

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>. वही, पृ० ५६७

४. वही, पृ० ५६४

६, वही, पृ० ५६६

## ् गुरु,सत्संग तथा विधि-निषेध

किया है, जिससे इतर विषयों के लिए उसमें स्थान नहीं रहा। फिर भी, यत्र-तत्र गुरु की कृपा के विषय में जो कथन किए गए हैं, उनसे विदित होता है कि भक्ति के लिए गुरु की आवश्यकता अनिवार्य है तथा गुरु का स्थान भक्ति-धर्म में अत्यन्त उच्च है। गुरु की भक्ति हरि-भक्ति का एक प्रधान लक्ष्ण है। गुरु ही जिजासु को भक्ति में दीक्ति करके कल्याण का मार्ग बताता तथा आत्मज्ञान का बोध देता है।

गुरु के साथ कवि ने सत्सग ऋौर सदाचार की भी ऋावश्यकता बताई है। विना सत्सग के सांसारिक विषय-वासनात्रों से विरक्ति नहीं त्रा सकती तथा शुद्धाचरण के विना हरि की भक्ति सभव नहीं। कवि ने यत्र-तत्र साधक के लिए विधि-निषेधमय सदाचार का उपदेश दिया है, जिसके अनुसार अपने श्राचरण को सुधार कर मनुष्य भक्ति प्राप्त कर सकता है। परन्तु कवि ने साधना-पथ की इन विधि-निषेधमयी शिचात्रों को विशेष महत्त्व नहीं दिया। एक स्रोर उसने प्रभु की भक्तवत्सलता स्रीर स्रनुकपा का गुणगान करते हुए यह व्यजित किया है कि मानव के लिए -भगवान की कुपा का जितना भरोसा है, उतना अपने सदाचार का नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य इद्रियों की प्रवृत्तियों का निषेध करने में इच्छा रहते हुए भी सफल नहीं हो पाता, दूसरी त्योर इसी विचार के पूर्त्यर्थ उसने कृष्ण के रूप श्रीर लीलाश्रों का त्राकर्षक चित्रण करके यह प्रमाणित किया कि मनुष्य त्रपनी समस्त इदियों के विषयों की तृप्ति उन्हीं में पा लेता है और स्वभावतया सासा-रिक वासनात्रों से विमुख हो जाता है। दशम स्कथ पूर्वार्ध में सदाचरण के विषय में कवि के मौन तथा कृष्ण के गोपियों के साथ रित-व्यवहारों को देख-कर यह भ्रम हो सकता है कि कवि सदाचार से उदासीन ही नहीं हो गया, वरन् उसने उसकी सर्वथा विगई गा की है। परन्तु वस्तुतः ऐसा है नहीं। धर्माचरण के विधि-निषेध से कवि की यह उदासीनता केवल इसलिये है कि रूप और लीलाओं के रस पर श्राधारित कृष्ण की सगुण-भिक्त में सदाचार तो श्रनिवार्य रूप से सुलभ-साध्य है। उस पर जोर देना व्यर्थ है, क्योंकि न तो वह भक्ति का प्रधान साधन है, न उसका उद्देश्य । योग-यज्ञादि की कवि ने स्पष्टरूप से विगर्हणा भी की है, परन्तु इसमें उसका उद्देश्य साधनों को साध्य मानने की स्वाभाविक ऋौर व्यापक मूल का निराकरण करना ही प्रतीत होता है।

श्रन्य स्कंधों में किव ने सदाचार-सत्संग का जो गुण्गान किया वह दशम, स्कध पूर्वार्ध के विचार के विपरीत नहीं है। दोनों में जो विभिन्नता दिखाई देती है उसका कारण भक्ति के प्रति किव का परिवर्तित दृष्टिकोण है। इस प्रकरण में गुरु, सत्सग श्रीर सदाचार सबन्धी विधि-निषेध सूचक विचारों का विवेचन किया गया है।

अनन्य भक्ति के लिए 'हमता' के पिरत्याग की अत्यत आवश्यकता है। जहाँ 'हमता' है वहाँ प्रभु नहीं रह सकता। किवि मन को उपदेश देता है: ''रे मन विषय में लिस होना छोड़ दे। तू सेमल का सुआ क्यों बनता है! अत में यह कपट खुल जाएगा। कनक-कामिनी को अन्तर में प्रहण करता है; तेरे हाथ में केवल 'पचना' शेष रहेगा। अभिमान को छोड़ कर, बावले, राम कह, नहीं तो ज्वाला में तचेगा। सतगुरु ने कहा है, मैं भी तुमसे कहता हूँ कि राम-रतन धन का सचय कर। सूरदास-प्रभु हरि-सुमिरन के विना जोगी के किप की तरह नचेगा।"

धर्माचरण, गुर-भक्ति श्रीर सदाचारपूर्ण जीवन नर-जन्म का उद्देश्य हैं। "नर तूने जन्म पाकर क्या किया १ क्कर-शूकर की तरह उदर भरा श्रीर प्रभु का नाम भी न लिया । श्री भागवत श्रवणों से नहीं सुनी, गुरु गोविन्द को नहीं चीन्हा, जिससे हृदय में कुछ भी भाव-भक्ति नहीं उपजी; श्रीर तूने मन को विषयों में लगाया। प्रिया के भीने-स्पर्श के भूठे सुख को तूने श्रपना करके समका। श्रधम, तू श्रध का मेरु बढाकर श्रत में बलहीन बन गया। चौरासी लाख योनियों में भरम कर फिर उसी में मन लगाया। स्रदास, भगवत-भजन के विना तू श्रजलि के जल की तरह चीण है।"3

भगवंत-भजन का उपदेश देते हुए किव कहता है; "जिस दिन मन-पछी उह जाएगा, उस दिन तेरे तन तरुवर के सभी पात माड जाएगे। जिन लोगों से नेह करता है वे ही देखकर 'धिनाएंगे'। घर वाले कहेंगे कि जल्दी निकालो, नहीं तो भूत होकर पकड़ कर खा लेगा। देवी-देव मनाकर वहुत अञ्छी तरह जिन पुत्रों का प्रतिपाल किया, वे ही वाँस से सीस फोडकर विखरा देंगे। इसलिये, मूढ, अब भी सत्संगति कर। सतों में अवश्य कुछ पाएगा। नर वपु धारण करके जो हिर का जन

<sup>ें.</sup> सू॰ सा॰ ( सभा ), पद ११

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>. वहीं, पढ ५६

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>, वही, पद ६५

नहीं हुन्त्रा वह यम की मार खाएगा । स्रदास, वह भगवत-भजन के विना वृथा जन्म गॅवाएगा।""

श्रपनी हीना दशा का वर्णन करते हुए वह पुनः कहता है; 'सत्सग का नाम ही सुनकर जी में श्रालस श्राता है। मैं विषयों में विश्रामी हू। श्री हरि-चरण छोड़कर निशिदिन विमुखों की गुलामी करता हू।' २

भक्ति के अगो में हरि-स्मरण, गुरु-सेवा, मधुवन के वास, गिरिधर के विमल यशगान, प्रेम के साथ घुष्ठुरू बजाकर नाचने, श्री मागवत के श्रवण और हरि-भक्तों की सेवा की गणना कराई गई है। 3

त्रागे किव कहता है: "जन्म भर सतो की संगति नहीं देखी त्रौर न गुनगाथा कही-सुनी। कर्म, धर्म, तीर्थ त्रौर त्राराधना के विना सब 'त्रकाथ' हो गया, इसीलिए सूरदास के माथ पर कर धर कर त्राभयदान दो।" ४

हरियश गाने के लिए सतों के सग का उपदेश ' तथा गुरु, ब्राह्मण स्रोर सत-सुजन के साथ की शिचा दी गई हैं। ह

परीचित को भिक्त का उपदेश देते हुए शुकदेव साधु-सगित करने, पुरा-णादि सुनने, इद्रियों का निग्रह करने और काम, क्रोध, लोभ, मोह को त्यागने तथा नारी से वचने का उपदेश देते हैं। चौरासी लच्च योनियों में भटकने से वचने के लिए यही उपाय है कि भक्तों की हाट में स्थिर होकर बैठे और हरि-नग को मोल लें और इस क्रय में काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह को दलाली में दे दें। साहस करके यह 'सौंज' लाद कर हिर के पुर ले जाऍगे, तो घाट-बाट कहीं अटक न होगी, सब कोई निवाह देगा। और किसी बनिज में लाभ नहीं, बल्कि मूल में हानि होती है। सूर-श्याम का सौदा सच है, हमारा कहना मान।"

' इसी प्रकार बार बार काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह त्यागने, नांसारिक विषयों से विरक्त रहने, हरि-विमुखों का सग छोड़ने, सत्सग करने तथा हरि-भजन करने का उपदेश दिया गया है।

हरि-विमुखों के सग छोड़ने का उपदेश देते हुए कवि कहता है: "मन हरि-विमुखों का सग तजो, जिनके सग कुमित उपजती है श्रीर भजन में भग

<sup>ी</sup> वही, पद ८६

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पद १५५

<sup>&</sup>lt;sup>५</sup> बही, पद ३५६

<sup>&</sup>lt;sup>७</sup> वही, पद ३११

२ वही, पद १४०

४ वही, पद २०८

६ वही, पद ३०६

८, वही, पद ३११-३३६

पड़ता है। भुजग को पय पान कराने से क्या होता है ! वह विष नहीं तजता। काग को कपूर चुगाने से क्या ! स्वान को गग नहलाने से क्या ! खर को अरगजा लेपन से और मरकट के अग में भूषन सजाने से क्या ! गज को सिता का स्नान कराने से क्या ! वह फिर वही ढग धारण कर लेता है । पाहन पर गिरा बान उसे बेधता नहीं, केवल निषग को रीता कर देता है। स्रदास, खल कारी कमरी है जिस पर दूसरा रग नहीं चढ़ता।""

हरि-भजन करके जीवन को सफल करने का उपदेश देते हुए कि कहता है कि सतगुरु का उपदेश हृदय में धारण कर जिन्होंने सकल भ्रम का निवारण किया । <sup>२</sup>

''जिस दिन सत पाहुने आते हैं, उस दिन कोटि तीरथ के स्नान करने से जो फल होता है वही फल दर्शन पाने से होता है। उनके हृदय में दिन-प्रतिदिन नया नेह होता है और चित्त चरन-कमल में लगा रहता है। वे मन, बचन और कर्म से कुछ नहीं जानते, केवल सुमिरन करते हैं और सुमिरन कराते हैं; मिथ्यावाद-उपाधि रहित होकर विमल विमल यश गाते हैं, जो पहले के कठिन कर्म-बंधन हैं उन्हें भी काटकर बहाते हैं। अनुदिन साधु की सगति रहने से भव-दुख दूर होते और नष्ट होते हैं। सूरदास, उन्हीं की सगति कर, जो हिं की सुरति कराते हैं।" 3

'मनोकामना को जीते विना योग, यज, वत त्रादि व्यर्थ हैं। स्नान, तीर्य, भस्म त्रीर जटाजूट, त्रठारह पुराणों का पाठ त्रीर प्राणायाम ग्रादि सभी व्यर्थ हैं, जय तक कि मनुष्य काम, क्रोध, मद, लोभ से मुक्ति न पा ले।' भक्ति-पंथ का त्रानुसरण करनेवाले के लिए मुत-कलत्र के हित का परित्याग करने त्रीर सांसारिक त्रावश्यकतात्रों के लिए विश्वग्भर पर निर्भर रहने ग्रीर विरक्त जीवन विताने का उपदेश दिया गया है।' क्रष्टाग योग-यम, नियम, त्रासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान त्रीर समाधि— के श्रभ्यास का भी इसी स्थल पर उल्लेख हुत्रा है।

विपम मायारूपी भुजगिनि के विप से वचाने के लिए 'गुर-गाहुंगं' ही

१. वही, पद ३३२

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पद ३६०

५, वही, पद ३६३

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>. वही, पद ३३६

४. वही, पद ३६२

६, वही, पद ३६४

बारवार श्रवणों में 'सजीवनमूरी कृष्ण सुमंत्र' सुनाता है। चतुर्विश ग्रव-तारों के वर्णन में पुनः गुरु-कृषा का उल्लेख है। र

भगवान् के ध्यान के लिए किपलदेव देवहूित से कहते हैं: ''नित्य सतों की सगित करे, मन से पाप कर्म को त्याग दे। भोजन इस प्रकार करे कि श्राधा उदर भोजन से श्रीर श्राधे में जलवायु भरे, तब श्रालस कभी नहीं श्राता। जो प्रारव्ध से श्राजाए उसी में सुखपूर्वक व्यवहार करे, श्रिधक के लिए उद्यम न करे श्रीर निर्भय स्थान में वास करे। यदि तीर्थ में भी भय हो तो उसे भी छोड दे। फिर श्याम-सुजान के चतुर्भुज रूप का ध्यान धरे।"

मनुष्य के लिए कटु वचनं, पर-निन्दा, कुसंग, पाप से धन का संचय, गुरु-ब्राह्मण-सन्त-सुजन का सग न करना, भगवद्भजन न करना और पर-पीड़न करना कुटुम्य के साथ डूबने के कारण हैं। उसार के दुःखों से मुक्त होने का सरल उपाय हरि-भक्तों का सग करना है। क्योंकि वे हरि-स्मरण कराते हैं।

पुरजन की कथा में बताया गया है कि राजा का उद्घार तभी हुन्ना जब दूसरे जन्म में उसने विदर्भ की कन्या के रूप में न्नवतार लिया न्नौर विष्णुभक्त मेघध्वज से विवाहित होकर सत्सग का लाभ किया न्नौर विषय-भोगपूर्ण जीवन का त्याग किया। इ

इसी कथा के श्रंत में गुरु की महिमा का उल्लेख है: "श्रपनापन श्रपने में ही पाया । सतगुरु ने भेद बताया, तो शब्द ही शब्द से उजाला हो गया, जिस प्रकार कुरग नाभी-स्थित कस्तूरी को भूला हुश्रा ढूंढता फिरता है श्रीर जग लौटकर चेतन होकर देखता है तो उसे श्रपने ही तन में छाया हुश्रा पाता है। राजकुमारी ने कठ के मिण-भूषण को भ्रमवश समक लिया कि कहीं खो गया है श्रीर जब श्रीर सिखयों ने बता दिया, तब तनु का ताप नष्ट हो गया। सपने में नारि को भ्रम हुश्रा कि उसका बालक कहीं खो गया है श्रीर जागकर देखा तो ज्यों-का-त्यों पाया, न वह कहीं गया, न श्राया। स्रदास, यह गित केवल समक्तने की है। वह यह जानकर

<sup>ै.</sup> वही, पद ३७५

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पद ३६४

<sup>&</sup>quot;. वही, पद ३६°

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>, वही, पद ३६६

४. वही, पद ३५८

६. वही, पद ४०६

मन-ही-मन मुसकाया । इस सुख की महिमा कही नहीं जाती, जिस तरह गूगे ने गुड खाया हो।""

इन्द्र और वृत्रासुर की कथा कहकर कि गुरु-मिहमा का प्रतिपादन करता है। कथा के आरम्भ में शुक्तदेव कहते हैं, "हिर, हिर, हिर, हिर सुमिरन करो। हिर चरनारिबन्द उर में धारण करो। हिर और गुरु को एक रूप समक्तो, इसमें कुछ संदेह न लाओ। गुरु प्रसन्न होने से हिर प्रसन्न होते हैं। गुरु के दुखित होने से हिर दुखित दिखाई देते हैं। वह कथा मैं कहता हूँ, चित्त धर कर सुनो। जो उसे कहे-सुने वह भव के पार तर जाता है।" कथा के अत में भी कहा है: "हिर की भक्ति वृथा नहीं जाती, वह जन्म-जन्म में आकर प्रकट होती है। इसिलिये हिर-गुरु की सेवा करना चाहिए। मेरा यह वचन मान लो। जिस प्रकार शुक ने नृप से कह कर समक्ताया, स्रदास ने वैसे ही कह कर गाया।" इसी के अत में किव कहता है: "गुरु के बिना ऐसी कौन करे! वह माला, तिलक, मनोहर बाना लेकर सिर पर छत्र धरता है, भवसागर में झवते हुए की रच्ना करता है, हाथ में दीपक धरता है। स्र-श्याम, गुरु ऐसा समरथ है कि छिन में लेकर उद्धार कर देता है।"

नहुष स्रोर इन्द्र-स्रहत्या की कथाओं में परस्त्री-प्रेम का दुष्परिणाम दिखा-कर सदाचार की शिद्धा दी गई है। "मोहिनी-रूप' वाले प्रसग में भी नारी के स्रानिष्ट स्नाक्ष्यण से बचने की शिद्धा की व्यजना है। इसी प्रकार राजा पुरुरवा के वैराग्य की कथा में पुनः नारी के कुसंग को छोड़कर हरि-भक्ति की शिद्धा दी गई है।

राजा श्रवरीष की कथा में भक्त के सदाचार पूर्ण कार्य-क्रम का उल्लेख है, जिसमें श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद-सेवन,श्रचन, वदन, दास्य, सख्य श्रीर काय-निवेदन—नवधा-भक्ति तथा एकादशी वत श्रीर श्रितिथ सत्कार के विधान की भी व्यजना है श्रीर वताया गया है कि ब्राह्मण हिर श्रीर हिरिभक्त दोनों का प्यारा होता है।

व्रहा द्वारा वाल-वत्स-इरण की लीला के अंत में कवि गुरु का ऋण

१. वही, पद ४०७

<sup>3,</sup> वही, पद ४१६

५. वही, पद ४१८,४१६

<sup>°.</sup> वही, पद ४४६

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>, वही, पद ४१६

४. वही, पद ४१७

६, वही, पद ४३७

<sup>&</sup>lt;sup>८</sup>. वही, पद ४४८

स्वीकार करता है: "हिर के लीला-श्रवतार का शारदा भी पार नहीं पा सकतीं। यह सतगुरु की कृपा का प्रसाद है जिससे कि कुछ मेरे कहने में श्राता है। सूरदास हिरगुन का विस्तार कैसे कहे! शेष सहसमुख से कहता है, तो भी पार नहीं पाता।"

रास के प्रसग में पुनः किव कहता है: "शुक मुनि धन्य हैं जिन्होंने भागवत का वखान किया है। गुरु की जब पूर्ण कृपा हुई तब मैंने रसना से कहकर गाया। श्याम का वृन्दावन का मुख धन्य है जिसे मैंने सन्तों की मया से जाना। जो रस-रास-रग हिर ने किए, वे वेद में नहीं ठहराए गए। उन्होंने मुर, नर, मुनि सब मोहित कर दिए, श्रीर शिव की समाधि भुला दी। सूरदास ने वहीं श्रपने नेत्र बसाए हैं श्रीर किसी का विश्वास नहीं किया।" यहाँ पर गुरु की कृपा के साथ साथ सन्तों की कृपा का भी उल्लेख किया गया है।

इसी प्रसग में किन श्रागे कहता है: ''मैं रास के रस को कैसे गाऊं ? भजन प्रताप श्रौर शरण की महिमा से गुरु की कृपा दिखाऊं । वनधाम के नव निकुज के निकट एक श्रानन्द-कुटी रचाऊं । सूर विनती करके निवेदन करता है कि यही जन्म जन्म ध्याऊं ।''<sup>3</sup>

श्रक्रूर को जब कृष्ण ने श्रपने श्रलौकिक रूप के दर्शन कराए, उस समय भी किन ने गुरु-कृपा का श्रयण स्वीकार किया है। 'जिनका दर्शन श्रक्रूर को प्राप्त हुश्रा, उन्हीं के चरण-सरोज श्रव सूर ने गुरु कृपा से सहाय किए हैं।' जैसा कि उक्त निवेचन से निदित होता है दशम स्कध में तथा उसके बाद सत्सग श्रीर निधि-निषेध तथा धर्माचरण सम्बन्धी उल्लेख नहीं के बराबर हैं। गुरु की महिमा सम्बन्धी उल्लेख केवल दो-तीन बार होने से यह सन्देह नहीं हो सकता कि किन ने गुरु की महत्ता के निषय में श्रपने निचारों में कोई परिवर्तन-संशोधन किया है, क्योंकि इन दो-तीन उल्लेखों में पूर्ण हडता श्रीर शक्तिमत्ता है। निधि-निषेध के सम्बन्ध में किन का मत निचारणीय है।

दशम स्कंध पूर्वार्ड में कवि ने मक्ति की उस चरम स्थिति का वर्णन किया है, जहाँ मक्ति के अतिरिक्त उसके सामने अन्य किसी

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>. वही, पद '१११०

<sup>े.</sup> सू॰ सा॰ ( वें॰ प्रे॰ ), पृ॰ ३६०

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पृ० **३६३** 

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup>. वही, पृ० ४६२

फा०---३०

मन-ही-मन मुसकाया । इस मुख की महिमा कही नहीं जाती, जिस तरह गूंगे ने गुड खाया हो।""

इन्द्र और वृत्रासुर की कथा कहकर कि गुरु-मिहमा का प्रतिपादन करता है। कथा के आरम्भ में शुक्रदेव कहते हैं, ''हरि, हरि, हरि, हरि सुमिरन करो। हिर चरनार्रिवन्द उर में धारण करो। हिर और गुरु को एक रूप समक्तो, इसमें कुछ संदेह न लाआ। गुरु प्रसन्न होने से हिर प्रसन्न होते हैं। गुरु के दुखित होने से हिर दुखित दिखाई देते हैं। वह कथा में कहता हूँ, जित्त धर कर सुनो। जो उसे कहे-सुने वह भव के पार तर जाता है।" कथा के अत में भी कहा है: ''हरि की भिक्त वृथा नहीं जाती, वह जन्म-जन्म में आकर प्रकट होती है। इसलिये हरि-गुरु की सेवा करना चाहिए। मेरा यह वचन मान लो। जिस प्रकार शुक ने नृप से कह कर समक्ताया, स्रदास ने वैसे ही कह कर गाया।" इसी के अत में किव कहता है: ''गुरु के बिना ऐसी कौन करे ? वह माला, तिलक, मनोहर बाना लेकर सिर पर छत्र धरता है, भवसागर में डूबते हुए की रच्चा करता है, हाथ में दीपक धरता है। सूर-श्याम, गुरु ऐसा समरथ है कि छिन में लेकर उद्धार कर देता है।"

नहुष स्रोर इन्द्र-स्रहल्या की कथा हों में परस्री-प्रेम का दुष्परिणाम दिखा-कर सदाचार की शिक्ता दी गई है। ''मोहिनी-रूप' वाले प्रसग में भी नारी के स्रानिष्ट स्राकर्षण से बचने की शिक्ता की व्यजना है। हसी प्रकार राजा पुरुरवा के वैराग्य की कथा में पुनः नारी के कुसंग को छोडकर हरि-भक्ति की शिक्ता दी गई है।

राजा श्रंवरीय की कथा में भक्त के सदाचार पूर्ण कार्य-कम का उल्लेख है, जिसमें श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद-सेवन, श्रर्चन, वदन, दास्य, सख्य श्रीर काय-निवेदन—नवधा-भक्ति तथा एकादशी वत श्रीर श्रतिथि सकार के विधान की भी व्यजना है श्रीर वताया गया है कि वाहाण हिर श्रीर हिर-भक्त, दोनों का प्यारा होता है।

'ब्रह्मा द्वारा वाल-चत्स-हरण की लीला के द्रांत में कवि गुरु का ऋण

<sup>ै.</sup> वही, पद ४०७

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वहीं, पद ४१६

<sup>&</sup>lt;sup>५</sup>. वहीं, पद ४१८,४१६

७. वही, पद ४४६

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>, वही, पद ४१६

४. वहीं, पद ४१७

६, वहीं, पद ४३७

<sup>&</sup>lt;sup>८</sup>. वही, पद ४४८

है: "श्रव में भूलकर भी मान नहीं करूँगी। जिससे श्रपना 'श्रकाज' हो; वह करके वृथा क्यों मरूँ १ ऐसे तन में गर्व नहीं रखूँगी, जिससे चिंतामणि मुक्ते भूल जाएँ। जो कोई ऐसी बात करेगा, उसके साथ लडूँगी। 'श्रारज पंथ' पर चलने से क्या होगा १ में तो श्याम के ही साथ फिर्ँगी। सूर-श्याम जो श्राप-स्वार्थी हैं उनके दर्शन करके नयनों में मरूँगी।" "

परकीया-प्रेम का ग्रादर्श प्रहण करके श्रार्य-पंथ को तिलाजिल देते हुए 3 गोपी कहती है, 'ऐसे जन को जगत् में धिकार है जिसके हृदय में धर्म नहीं, उसकी जाति को धिकार हैं । उरासलीला में कृष्ण ने युवतियों को पति की परमेश्वर की तरह पूजा करने को उपदेश दिया " तथा उन्हें सम-भाया कि उस नारी को धिकार है जो पुरुष को त्याग दे तथा उस पुरुष को धिकार है जो पत्नी को छोड़ दे । व वेद-मार्ग का उपदेश देकर उन्होंने निष्कपट भाव से पति-पूजा करने की शिद्धा दी तथा बताया कि पति चाहे वृद्ध हो, निर्धन हो, मूर्ल हो, रोगी हो, तो भी उसे नहीं त्यागना चाहिए। स्त्री के लिए जगत् में यही एक सार धर्म है । बिना पति-सेवा के संसार से तरना ऋसभव है। "जो 'भरतार' को तज कर ऋौर किसी को भजती है वह कुलीन स्त्री नहीं। इस जग में जीवित रहते उसे कोई भला नहीं कहता श्रौर मर कर वह नरक में जाती है। परतु गोपियाँ इसका प्रत्याख्यान करतीं ग्रौर दीनतापूर्ण भक्ति-भाव से कृष्ण की कृपा की याचना करती हैं। इन्ण के ग्रातिरिक्त उनका कोई ग्रापना नहीं, उनके लिए समस्त ससार व्यर्थ है । १° कृष्ण ही तो उनके पित हैं, १९ उनके मन स्रौर इन्द्रियों की गति कृष्णाभिमुख है तथा यही उनका धर्म है। १२ कृष्ण के बिना उनका जीवन धिक्कार है। १3 वहीं कुलीन ऋौर वहीं वडभागिनी है जो कुष्ण के सम्मुख्र रहती है। १४ सुत, पति, माता, पिता आदि हरि-विमुख हैं, क्योंकि

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> वही, पृ० ३०५

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>• वहीं, पृ० ३१६-३३७

५ वहीं, पृ० ३४०

७ वहीं, पृ० ३४१

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup>, वही, पृ० ३४१

११. वही, पृ० ३४१

<sup>&</sup>lt;sup>९३</sup>, वही, पृ० ३४२

२ वही, पृ० ३०६

४ वही, पद ३१६-३३७

६ वही, पृ० ३४१

<sup>&</sup>lt;sup>८</sup> वही, पृ० ३४१

<sup>&</sup>lt;sup>१°</sup>, वही, पृ० ३४१

१२, वही, पृ० ३४१

<sup>&</sup>lt;sup>९४</sup>, वही, पृ० ३४२

नियम-धर्म का विचार ही नहीं उपस्थित होता । निश्छल भाव से कृष्ण की अनन्य भक्ति किस प्रकार उनके रूप और लीलाओं के सहारे भक्त के हृदय में अनायास हढ हो जाती है, यही कृष्ण की विविध जज-लीलाओं के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। गोपियों की भक्ति में लोक-लाज और कुल मर्यादा सबधी साधारण सदाचारों का प्रत्याख्यान मिलता है। परतु यह प्रत्याख्यान केवल कृष्ण के अनन्य सबध तक सीमित है, लोक-व्यवहार के लिए सदाचार की आवश्यकता की किव ने कभी विगईणा नहीं की। उसके काव्य का वातावरण आदि से अत तक धार्मिक भाव से परिपूर्ण है, अतः सदाचार की तिलाजिल देना किव के लिए कभी सभव नहीं।

किया ने गोपियों के काम, कोध, मद, लोम, मोह को कुल्ण के साथ उनके सबधों में प्रदर्शित किया है, अतः उनके-दमन करने का प्रश्न अब नहीं उठता । कुल्ण के प्रति अनन्य मिक्त के हेतु अहम् को पूर्णतया कुल्ण में समाद्धत कर देने के लिए किव ने गर्व-प्रहार के अनेक उदाहरण दिए हैं। राधा को यह सोच कर गर्व हो गया कि मेरे समान और कोई नहीं, मैं हिर की अर्द्धागिनी हू, मैं प्रिय को अपने ही वश में कर लूँगी, कहीं जाते देखूँगी तब लड़्गी । यही सोच कर राधा ने गर्व करके मान कर लिया और कृष्ण की ओर से मुह फेर लिया। अत्वर्धामी हिर ने राधा के गर्व को देख लिया। राधा की यह अवस्था जान कर कृष्ण को पश्चात्त प हुआ। और वे सोचने लगें 'जहाँ गर्व और अभिमान है वहाँ गोविंद नहीं। और यही सोच कर वे अत्वर्धन हो गए। ये अब स्वय राधा को अपनी मूल प्रतीत हुई और उसे अनुभव हुआ कि अत्वर्धामी ने मेरा गर्व जान लिया है। उसे अपने अहकार पर अत्यत पश्चात्ताप हुआ। विरह ने उसका अहकार मिटा दिया और वह समम्कने लगी कि कृष्ण तो 'वहुनायक' हैं, मेरी जैसी उनके करोडों स्त्रिया हैं।

राधा विरह में व्यथित है और सोचती है कि 'लपट ग्रपकाजी ग्रहकार' ने भी तो श्रत तक साथ न दिया । 'वटमार गर्व' को सग देख कर साथी छोड़ कर श्याम के अगों की सहज माधुरी में छिप गए। 'वह स्वय सिखरों के सामने श्रपनी भूल स्वीकार करती और कहती है कि उनका नाम 'गर्व-प्रहारन' है। वह श्रव कभी श्रिममान न करने का निश्चय करती

१- वही, पृ० ३०३

<sup>3-</sup> वहीं, पृ० ३०३

५ वही, पृ० ३०४

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>- वही, पृ० ३०३

४ वहीं, पृ०३०४

६ वही, पृ० ३०४

विचारों से इसकी पूर्ण समता है श्रौर इससे प्रकट होता है कि किय ने नारी के श्राकर्पणों के प्रति श्रपने विचार बदले नहीं।

श्रात्म-समर्पण के भाव को तर्क की श्रातिम परिणति पर ले जाने से किन के गोपियों के पन्न में लोक-मर्यादा सबधी विचार सर्वथा धर्म-सगत प्रतीत होते हैं।

### रूप श्रीर लीला में श्रासिक

ब्रार्भ से ही कवि इष्टदेव के नर्ख-शिख में चित्त-वृत्तिको केन्द्रीभूत करने का उपदेश देता है: "मन में अब आनद की अवधि यही है। विवेक के नयन भर कर सरूप को देख। ग्रव इस सुख से ग्रधिक ग्रौर कुछ नहीं है। श्रतिसय रति करके चित्त को चकोर की गति के समान कर, विषय-लोभ के सधन श्रम को तज; मृदु चरन के चारु नख-चद का चिंतन कर, जिनके चलने से चारों दिसि शोभित हैं। करभ कर की आकृति के समान जधन जानु हैं, कटि-प्रदेश में किंकिन राजती है, ह्द के समान नाभि है, उदर में त्रिवली है जिसे श्रवलोक कर भव-भय भागते हैं। उरग-राज की तरह से सुभग भुजाए हैं, पानि में पदुम श्रीर श्रायुध राजते हैं। कनक के बलय श्रीर मोद-प्रद मुद्रिका हैं जो सदा सतों के लिए सुभग हैं! उर पर विचित्र विमोहन वनमाला है ऋौर भृगु की भॅवरी भ्रम को नासती है। तडित के समान बसन श्रौर घनस्याम के समान तन है जो तेजपुंज है श्रौर तम को त्रासता है। कठ में परम रुचिर किरन गनयुक्त मिन है। कुडल श्रीर मुकुट की प्रभा न्यारी है। विधु के समान मुख ग्रौर ग्रमृत के समान मृदु मुसकान है जो सकल लोक के लोचनों को प्यारी है। सत्य-सील-सपन्न सुमूरति सुर, मुनि आदि भक्तों को भाती है। अग प्रति अग की छिविकी तरग गति सूरदास से कैसे कहने में श्राए १<sup>१</sup>१९ 'मन नन्दनन्दन का ध्यान कर, विषय रसपान तज कर सीतल चरन-सरोज की सेवा कर', यह कह कर किव पुनः कृष्ण के पीतपटधारी त्रिभग-सुन्दर रूप का वर्णन करता है और अन्त में कहता है, 'सूर, श्रीगोपाल की छित्रि हिंग्ट में भर भर लो, प्रानपित की सोभा निरख कर पलक न पड़ने दो। 2

राम-चरित के वर्णन में किव ने राम के रूप और उनकी लीलाओं के कितपय वर्णन किए हैं, जिनसे उनके प्रति भक्ति में तल्लीनता होती है। चारों

<sup>ी.</sup> सू॰ सा॰ ( सभा ), पद ६८

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>, वही, पद ३०१

वे कृष्ण-प्रेम से विरत करना चाहते हैं। उन्होंने गृहजनों की पीर सर्वण त्याग दी। सांसारिक अर्थ में जो धर्म है, वह उनके लिए वृथा है, पाप-पुरुष दोनों उन्होंने त्याग दिए; उनका केवल एक धर्म है और वह है कृष्ण को आतम-समर्पण करना। 2

इस प्रकार यहाँ कृष्ण के द्वारा धर्म-उपदेश श्रीर गोपियों द्वारा उसका प्रत्याख्यान कराके किन ने केवल भक्ति की चरम स्थिति दिखाकर यही सिद्ध किया है कि भक्ति पाप पुण्य को सामान्य परिभाषाश्रों से परे है, सांसारिक कर्त्तव्याकर्त्तव्य तभी तक हैं, जब तक कि भक्ति की पूर्ण श्रात्म-समर्पण वाली स्थिति नहीं प्राप्त होती। यही कारण है कि कृष्ण ने पातिव्रत-धर्म की श्रोर युवतियों का ध्यान श्राकर्षित करके उनकी परीक्षा ले ली श्रीर जब उसमें उन्हें उत्तीर्ण सममा, तभी उनके साथ रसकेलि श्रीर रास-लीला की। इसलिए सदाचार का श्रातिक्रमण करने वाले गोपियों के विचार श्रीर व्यवहार सामान्य व्यवहार की दृष्टि से नहीं देखे जा सकते।

रास-क्रीड़ा के मध्य गोपियों ने गर्व किया श्रीर भूल गई कि कृष्ण 'श्रविगत श्रज श्रीर श्रकल' हैं। इस गर्व का खरडन करने के लिए कृष्ण श्रवधान हो गए। उराधा को भी उन्होंने गर्व चूर करने के लिए कुछ दूर क्षे पर ले जाकर एक वृद्ध के नीचे छोड़ दिया। र राधा श्रीर गोपियाँ जब विरह में श्रत्यन्त विकल हो गई, तभी कृष्ण ने प्रकट होकर उन्हें मिलन का सुख दिया। र राधा का कृष्ण के साथ रित-सुख के लिए सहेट-स्थान पर जाना तन-शुद्धि के लिए हैं। कृष्ण हिंपत होकर रित-सेज सजाते हैं – वहीं कृष्ण ह जिन्हें निगम नेति-नेति कह कर गाते हैं।

कृष्ण की दूती मानवती राधा को मनाती हुई स्वय नारी की निंदा करती है। कि 'नारी और काली भुजिगिनि के विष से डरना चाहिए, इनमें अनुरक्ति, होकर मुख नहीं मिल सकता, भूल कर भी इनका विश्वास नहीं करना चाहिए। उट यद्यिष दूती का यह कथन कि के सिद्धान्तवाद के अप्रतर्गत नहीं माना जा सकता, किर भी अन्य स्कधों में व्यक्त कि के

<sup>ी.</sup> वही, पृ० ३४२

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वहीं, पृ ३५३

<sup>&</sup>lt;sup>५</sup>. वही, पृ० ३५४

<sup>°.</sup> वही, पृ० ३८५

२. वही, पृ० ३४२

४. वही, पृ० ३५३

<sup>ें,</sup> वही पृ० ३८५

८. वही, पृ०४१०

विचारों से इसकी पूर्ण समता है श्रीर इससे प्रकट होता है कि कवि ने नारों के श्राकर्पणों के प्रति श्रपने विचार बदले नहीं।

श्रातम-समर्पण के भाव को तर्क की श्रातिम परिणति पर ले जाने से किव के गोपियों के पच्च में लोक-मर्यादा सर्वधी विचार सर्वधा धर्म-सगत प्रतीत होते हैं।

#### रूप श्रीर लीला में श्रासिक

त्रारभ से ही कवि इष्टदेव के नखं-शिख में चित्त-वृत्तिको केन्द्रीभूत करने का उपदेश देता है: "मन में अब भ्रानद की श्रवधि यही है। विवेक के नयन भर कर सरूप को देख। ग्रय इस मुख से श्रिधिक श्रीर कुछ नहीं है। त्रातिसय रित करके चित्त को चकोर की गति के समान कर, विषय-लोभ के सधन श्रम को तज, मृदु चरन के चार नख-चद का चिंतन कर, जिनके चलने से चारो दिसि शोभित हैं। करभ कर की ब्राकृति के समान जघन जानु हैं, किट-प्रदेश में किंकिन राजती है, हुद के समान नाभि है, उदर में त्रिवली है जिसे त्रवलोक कर भव-भय भागते हैं। उरग-राज की तरह से सुभग भुजाए हैं, पानि में पदुम श्रीर श्रायुध राजते हैं। कनक के वलय श्रीर मोद-प्रद मुद्रिका हैं जो सदा सतों के लिए सुभग हैं। उर पर विचित्र विमोहन वनमाला है ऋौर भृगु की भॅवरी भ्रम को नासती है। तड़ित के समान बसन श्रीर धनस्याम के समान तन है जो तेजपुंज है श्रीर तम को त्रासता है। कट में परम रुचिर किरन गनयुक्त मिन है। कुडल और मुकुट की प्रभा न्यारी है। विधु के समान मुख ग्रौर ग्रमृत के समान मृदु मुसकान है जो सकल लोक के लोचनों को प्यारी है। सत्य-सील-सपन्न सुमूरति सुर, मुनि स्रादि ्भक्तों को भाती है। अग प्रति अग की छिनि की तरग गति सूरदास से कैसे कहने में श्राए १<sup>११९</sup> भन नन्दनन्दन का ध्यान कर, विषय रसपान तज कर सीतल चरन-सरोज की सेवा कर', यह कह कर कवि पुनः कृष्ण के पीतपटधारी त्रिभग-सुन्दर रूप का वर्णन करता है और अन्त में कहता है, 'सूर, श्रीगोपाल की छिवि दृष्टि में भर भर लो, प्रानपित की सोभा निरख कर पलक न पड़ने दो।२

राम-चरित के वर्णन में किव ने राम के रूप और उनकी लीलाओं के कितपय वर्णन किए हैं, जिनसे उनके प्रति भक्ति में तल्लीनता होती है। चारों

<sup>ी.</sup> स्० सा० ( समा ), पद ६८

२, वही, पद ३०१

भ्रातास्रों की शर-कीड़ा का चित्र खींचते हुए किव कहता है कि वह सुख तोन लोक में भी नहीं है जो प्रभु के पाम प्राप्त होता है। 19 "धनुहीं-बान कर में लिए हुए डोलते हैं। चारों वीर एक साथ शोभित होते श्रौर मनोहर वचन बोलते हैं। लिछिमन, भरत, सत्रुहन श्रौर सुन्दर राजीवलोचन राम श्रत्यन्त सुकुमार त्रीर परम पुरुषार्थी तथा मुक्ति धर्म-धन के धाम हैं। कटि तट में पीत पिछौरी बाँघे हुए त्र्यौर सीस पर काकपच्छ धरे हुए हैं। सर-क्रीड़ा के दिन नारद श्रीर तैतीस कोटि देवता देखने श्राते है। सिव-मन में सकोच है, इन्द्र के मन में त्रानन्द है तथा विधि को सुख-दुख समान है। सूर, सर-संधान देख कर दिति अति दुर्बल है, अदिति हुन्ट-चित्त है। र

वन-मार्ग में जाते हुए राम, लच्मण और सीता के श्रम-विथिकत मनोहर रूप पुर वधुत्रों के लिए जितने भावोद्रे कजनक हैं, उतने ही भक्तों के लिए भी।3

राम के रूप के साथ ही उनकी लीलाएँ भी भक्तों के ध्यान के विषय हैं। नाललीला, केवट-प्रसग, रामविलाप, गृद्ध श्रीर शवरी के प्रसंग लद्दमण-राक्ति तथा राम-रावण युद्ध के प्रसङ्ग ऐसे हैं जो भक्तों के हृदय को श्राक-र्षित तथा उन्हें भक्ति-भाव में तल्लीन करते हैं।

कवि ने आरंभ मे रूप का ध्यान करने के लिए जो उपदेश दिया है, राम श्रौर कृष्ण के चिरत-वर्णन में उसकी उतनी ग्रावश्यकता नहीं रही। राम का रूप थ्रौर उनकी लील। में महज सम्मोहन है। राम से कहीं श्रिधक श्राकर्पण कवि ने कृष्ण-रूप श्रीर कृष्ण-लीला में पदर्शित किया। उनके रूप श्रीर गुणों के प्रति श्रासिक का होना स्वाभाविक ही नहीं श्रनिवार्य है।

कृष्ण-चरित कवि के काव्य का मुख्य विषय है श्रीर दशम स्कंध पूर्वार्ध में उसने कृष्ण के वाल और किशोर रूप के अनेक ऐसे चित्र दिए हैं जो भक्तों के ध्यान के विषय हैं तथा कृष्ण की विविध लीलाएँ इस्टदेव में भक की तनमयता के सुलभ ग्री 🐍 🕠 साधन हैं 🧗 की वृत्तियाँ केन्द्रीभूत हो जाती हैं।

र्थ होकर गोपी यशोदानन्दन वें उनमें हूँ कि उसे यह भी ध्यान न दूसरे मे बीज है या बीज में तर; ह

हो जाती है —तरु में लोक व

लाज श्रीर कुल की कानि तथा पित श्रीर पुरजन को भी त्याग देती है तथा उसे श्रन्य रस खारे लगने लगते हैं। श्रपढ़ गॅवार ग्वालिनियों के लिए श्रात्म-ज्ञान श्रीर पूर्ण विरक्ति की स्थिति कृष्ण की श्रनुगक्ति-जनक रूप-माधुगे द्वारा ही सभव है।

कृष्ण के रूप-माधुर्य श्रीर उनकी विविध लीलाश्रों का श्राकर्षण ही • स्रदास के कान्य का प्रधान विषय है; श्रतः इस विषय का विस्तृत विवेचन स्रदास के कान्य की समीद्धा के श्रतर्गत— विशेष कर 'चरित्र-चित्रण' श्रीर 'कल्पना सृष्टि तथा श्रलंकार विधान' शंधिक श्रध्यायों में किया गया है।

# कृष्ण के रूप श्रीर लीलाश्रों का श्रनिवार्य श्रंग-मुरली

कृष्ण के शिशु रूप को छोड़कर जो उनके प्रति वात्सल्य-भाव का त्राल-वन है, किव ने उनके रूप-सौन्दर्य के साथ मुरली का ग्रानिवार्य सबध दिखा-कर कृष्ण-भक्ति में उसका महत्त्वपूर्ण स्थान प्रदर्शित किया है। कृष्ण के लिए सखाओं की प्रीति तथा गोपियों की ग्रासिक दोनों मुरली के व्यापक प्रभाव से त्रात-प्रोत हैं। वस्तुतः कृष्ण-चरित के सपूर्ण काव्य में मुरली की लोक-लोकातरव्यापी रहस्यमयी ध्वनि निरतर विद्यमान रहती है।

आरंभ में ही कहा गया है, ''हरि जव ग्रधर पर मुरली धरते हैं तो स्थिर चलने लगते हैं, चर स्थिर हो जाते हैं, पवन थिकत हो जाता है, जमुना का जल-प्रवाह रुक जाता है, खग मोह जाते हैं, मृगयूथ भूल जाते हैं, पशु मोहित हो जाते हैं, गायें विथिकत होकर दाँतों तृण दवाए रह जाती हैं। शुक सनकादि सकल मुनि मोहित हो जाते हैं, उनका-ध्यान नहीं लगता। स्रजदास, जो यह सुख लाभ करते हैं उनके बड़े भाग्य हैं।"

श्याम की मुरली-ध्विन सुन कर नारियाँ चिकत रह गई, उनको अगो की मी सुध न रही। वे अपलक हिन्ट से जैसी की तैसी चित्रवत् खड़ी देखती रह गई, उनकी मानसिक अवस्था सुख-दुःख का अतिक्रमण करके परमा-नद को प्राप्त हो गई। उमुरली-ध्विन सुनकर पपीहे गूजने लगे, कोकिलें क्कने लगीं और मोर गरजने लगे। यही शब्द गोकुल में पहुंचा और राधिका अग-अंग सजा कर प्रमु से आकर मिली। उ

"मेरे साँवरे ने जब श्राधर पर मुरली धारण की तो उसे सुनकर सिद्धों

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>• वही, पद ७५३

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> वही, पद १२३६

२ वही, पद १२३८

४ वही, पद १२४०

की समाधि टल गई; देव-विमान थक गए, सुर-वधुऍ चित्रवत् हो गई, ग्रह-नक्तत्र रास नहीं तजते, बाहन ध्वनि से बँध गए, चल थक गए, श्रचल टल गए श्रौर श्रानद-उमग से परिपूर्ण हो गए। वेग्रा-कल्पित गीत सुनकर चर-श्रचर की गति विपरीत हो गई, पाषाणों से मरनों का करना बद हो गया, गान पर गधर्व मोहित हो गए, खग-मृग ने मौन धारण कर लिया, उन्हें फल स्त्रौर तृण की सुधि विसर गई। ध्वनि सुनकर घेनु थिकत हो गई, उन्होंने दॉतों तृण पकड़ना भी बद कर दिया , बछड़ों ने चीर पीना छोड़ दिया, पिचयों के मन में धैर्य नहीं रहा, बेली ऋौर द्रुम चपल हो गए ऋौर उनमें नये-नये पल्लव प्रकट हो गए, विटर्पो के पत्ते चचल हो गए श्रौर श्रति निकट पहुँचने को श्रकुलाने लगे, गात श्रा कुलित श्रीर पुलकित हो गए श्रीर नयनों से श्रनुराग चूने लगा, चचल पवन थक गया; सरिता का जल रुक गया। ध्वनि सुनकर वर्जनारियाँ सुत-देह गेह को बिसार कर चल दीं। समीर ऋत्यत थिकत हो गया, यमुना का जल उलटा हो गया । मदन गोपाल ने मन मोह लिया । उनका गात श्याम ग्रौर नयन विशाल हैं। नवनील धनश्याम के समान तन, ऋमिराम नव पटपीत, नव मुकुट, नव वनमाला ऋौर कोटिक काम के लावरय युक्त मनमोहन रूप धर कर श्रीमदनमोहनलाल ने वज-बाल नागरियों के सग यमुनाकूल के नवकुज में अनग का गर्व इरण किया। सूर जन उन्हें देखकर प्रफुल्लित होता है।" 9

'श्याम के कर में मुरली अत्यत शोभित होती है। अधर का स्पर्श करके वह सुधारस का वर्षण करती है और मधुर स्वर से बजती है। प्रभु की छिवि निरख कर सुर-नर-मुनि मोह जाते हैं। '२

जब तक मुरली का मधुर स्वर कानों में नहीं पड़ता तभी तक सयानापन रह सकता है, तभी तक अभिमान, चातुरी, पातिवत और कुल की चाह रहती है। मुरली की ध्विन सुनकर धैर्य नष्ट हो जाता है। कुष्ण वन में मधुर स्वर में वशी वजाते हैं और राग के बीच बीच में वंशी ध्विन से ही नाम ले लेकर बुलाते हैं। किव पुनः वशी ध्विन का लोकांतर व्यापी प्रभाव वर्णन करता है और उसके रस को अवर्णनीय बताता है। मुरली-ध्विन सुनकर शकर भी ताली और ब्रह्मा का वेद-पटन छूट जाता है, इन्द्र सभा थिकत हो जाती, रमा नृत्य छोड़ देती और यमुना का प्रवाह रक जाता है। मुरली तीन लोकी की

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> वही, पद १२४१

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> वही, पद १२६४

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>° वही, पद १२६३

४ वही, पद १२६६

प्यारी है। रेण की विजेता वशी सब की स्वाभाविक रीति मेट देती है। युव-तियाँ पति गेह श्रीर प्राण तक त्याग देती हैं। योपी कहती है कि 'जब से वंशी की ध्वनि कान में पड़ी तब से मन कुछ श्रौर ही हो गया तथा तन की सुधि विस्मृत हो गई, मेरा सारा गर्व श्रौर श्रमिमान नष्ट हो गया श्रौर में वशी-ध्वनि से खिंची चली ऋाई। ऋब श्याम मनोहर को बिना देखे घड़ी पल युग-सा प्रतीत होता है । स्रदास, सुनो, आर्थ-पथ से कुछ न चाड़ सर सकी। 13 वशी-ध्वनि सनकर स्त्रियाँ श्राधीर होकर घर-वार छोड़ कर चली त्राती हैं। असुरली त्रत्यत गर्व भरी है, वह किसी को कुछ नहीं समक्ती, क्योंकि उसने हरि के मुख कमल-देश में सुख-राज्य प्राप्त कर लिया । विधि का विधान मेटकर वह अपनी नई रीति चलाती है। सुर, नर, मुनि, नाग सभी मुरली के वश में हैं। इसी के अनुराग में श्रीपित भी भूल गए। पमुरली पर स्वय कुवर कन्हाई मोहित हो गए । वह उनके ऊपर श्रपना एकाधिपत्य जमा बैठी है। मुरली से इसी कारण गोपियाँ ईर्ष्या करती हैं।

'यद्यपि मुरली नदलाल को नाना प्रकार के नाच नचाती है, तो भी वह उन्हें श्रच्छी लगती है। वह उन्हें एक पैर से खड़ा रखती, कमर टेढी कराती, गरदन नववाती और स्वय अधर-शैया पर लेट कर कर-पल्लव से पैर दबवाती है तथा हमारे ऊपर कोप करवाती है। " किव पुनः वशी का त्रिलोक-व्यापी , प्रभाव तथा श्याम की उसके प्रति ऋघीनता का वर्ग्यन करके गोपियों की सपती-सम ईर्घ्या का उल्लेख करता है। किव बार-बार वशी के लोक-लोकांतर व्यापी प्रभाव का वर्णन करके कृष्ण में एक नवीन सम्मोहन की सुष्टि तथा गोपियों के मन में उनके प्रेम को हढ करता है।

कृष्ण के रूप का त्राकर्षण ही नेत्रों के साथ समस्त इन्द्रियों को वशा में करने के लिए पर्याप्त था, ऊपर से अवणों को आकर्षित करने के लिए यह मुरली की मधुर ध्वनि ऋौर आ गई जिसे सुनकर सुन्दरियाँ चिकत रह गई श्रीर उन पर 'ठगौरी' सी लग गई। पुरली का सहज गान सुन कर किसी को घर-बार की सुध नहीं रही।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>· वही, पद १२६७

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>· वही, पद १२**६**६

भः वही, पद १२७१

<sup>&</sup>lt;sup>७</sup>. वही, पद १२७३

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>" वही, पद १२६⊏

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup> वही, पद १२७०

<sup>&</sup>lt;sup>६</sup> वहो, पद १२७२

<sup>&</sup>lt;sup>८</sup>. वही, पद १२७४, १२७५

९. स्० सा• (वें० प्रे०), पृ० ३३७ फा०---३१

रास-कीड़ा करने के लिए कृष्ण ने जब वन में मुरली-वादन किया तो गोपियाँ स्वजन, परिजन, गोधन, भवन त्याग कर तथा लोक-कुल के धर्म को तिलाजिल देकर अत्यन्त आतुरता से दौड़ी चली आईं। उस समय कृष्ण के बिना उन्हें-कुछ अञ्छा नहीं लगा।

रास-कीड़ा के मध्य में कुष्ण ने पुनः वशी ध्वनि की जिसे सुनकर तीनों भुवन त्राकर्षित हो गए, पवन थक गया, चन्द्रमा गमन भूल गया; तारे लिजत हो गए, नाग, नर, मुनि थक गए, ब्रह्म और शिव का ध्यान जाग गया, नारद का भी ध्यान दूट गया, शेष का आसन चलायमान हो गया। वशी-ध्वनि वैकुएठ में गई जिसे सुनकर स्वामी मगन हो गए और अपनी प्रिया से राधिका-रमण श्याम के दर्शनों की कामना प्रकट करने लगे।

वशी-ध्विन सुनकर नारायण और कमला को अत्यन्त रुचि हुई और वे वृन्दावन के सुख को ललचाने लगे। वे श्याम की लीला एकटक देखने लगे और पलक मारना मूल गए। इस प्रकार किव मुरली का त्रिलोक-व्यापी प्रभाव दिखाता है। नारायण कमला से कहते हैं कि श्याम वन में विहार कर रहे हैं, जिस मुख-विलास का उपभोग वज-वामकर रही हैं, वैसा मुख हमें कहाँ मिल सकता है ? वशी रण की विजेता है, उसका ध्विन-खड ब्रह्माण्ड वेध कर मुरलोक पहुंचा। वहाँ ब्रह्मा, शिव, सनक, सनदन आदि उसका ज्यजयकार कर रहे हैं। स्वय राधापित ने अपना सर्वस्व उसकी अर्पण कर दिया और उसी के हाथ विक गए। वशी ने रिव का रथ लेकर सोलह कलाओं समेत सोम को दे दिया। इस प्रकार उसने वृन्दा विपिन-निकेत में रास-रस का राजस्य यज रचा। वि

कृष्ण की मुख-लीला का अन्त होते-होते किय गोप-सखाओं के द्वारा करण प्रार्थना कराता है, जिससे मुरली की अनिर्वचनीय मोहक स्वर लहरी के प्रति उसके दृदय का उत्कट अनुराग प्रकट होता है। कृष्ण इस प्रार्थना को स्वीकार करके जब मुरली बजाते हैं तो पुनः जल-थल के सकल जीव मोहित हो जाते हैं। गद्गद् होकर सखागण कहते हैं, 'हरि के बराबर मुरली कोई नहीं बजा सकता। चतुरानन-पचानन इनका ध्यान करते हैं।' परनत मुरली का सब से अधिक प्रभाव तो गोपियों पर ही पडता है। वे प्रेम-विद्वल

१. वही, पृ० ३३६

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वहीं, पृ० ३४७

५, वही, ३४७

७, वही, पृ० ४२२-४२३

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>, वही, पृ० ३४७

४, वहीं, पृ० ३४७

६. वही, पृ० ३४७

<sup>&</sup>lt;sup>८</sup>. वही, पृ० ४२३

होकर कभी उसकी प्रशसा करती हैं श्रीर कभी निंदा। गोपियाँ दिन भर श्याम के विरह में मृतक-समान रहती हैं; मुरली ही उन्हें सुरस-सुमत्र सुनाकर जीवित कर लेती हैं। श्रपने सकेत से श्रव भी वह खिलाती है श्रीर शारगपाणि से मिलाती है, इसी ने मृदुवाणी बोल-बोलकर शरद् निशा में रस-रास कराया। मुरली ने लोक, वेद, कुल की मर्यादा नष्ट करा दी श्रीर गोपियों को श्याम के सर्वथा श्रधीन कर दिया।

सगुण भक्ति के साधनों में रूप श्रीर लीला के श्रवलव की सब से श्रिधक महत्ता है। किव ने व्यावहारिक रूप में कृष्ण के रूप श्रीर गुणों के प्रति सहज श्रासक्ति का चित्रण करके भक्ति के इस सिद्धान्त का मर्म स्पष्टरूप से समक्ता दिया है।

#### भक्ति का फल

गत पृष्ठों में देखा जा चुका है कि किव की भिक्त स्वतःपूर्ण है, उसे किसी इतर साधन श्रीर सिद्धि की बांछा नहीं। श्रतः किव ने भिक्त का फल भिक्त के श्रतिरिक्त श्रीर कुछ नहीं बताया। भिक्त प्राप्त हो जाने के पश्चात् साधक को किसी बात की श्रावश्यकता नहीं रहती, उसे पूर्ण श्रानंद का लाभ हो जाता है। परन्तु भिक्त की प्राप्ति ही किठन है। वह बिना हिर-कृपा के सभव नहीं। इसीलिये किव ने भगवान से श्रीर किसी वरदान की, इच्छा नहीं की; केवल बारवार भिक्त की याचना की है।

भगवान् श्रपनी भक्ति दो। चाहे कोटि लालच दिखाश्रो तो भी श्रन्य किसी बात की रुचि नहीं हो सकती। किवि का वत निरतर श्याम-बलराम को गाने का है। 'यही उसका जप, यही तप, यही नेम वत है। यही उसका प्रेम हे श्रीर इसी फल का वह ध्यान करता है। यही उसका ध्यान, यही ज्ञान श्रीर यही सुमिरन है। सूर-प्रभु से वह यही माँगता है'। भगवान् की भक्ति ही उसके प्राण्ण हैं, भिक्त के छूट जाने पर वह पानी से पान के श्रलग होने की तरह जीवित नहीं रह सकता। भगवान् की कृपा की याचना करते हुए वह यही कहता है कि सुम्म पितत का उद्धार करके, कृपावंत होकर सुम्मे लेकर भक्तों में डालो। धिमित्त में इतर फल की श्राशा करने वाला उसी प्रकार मूर्ख है जैसे मूल को तज कर शाखा में जल डाल कर वृद्ध को बढ़ाने

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>. वही, पृ० ४२३

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. स्० सा० ( समा ), पद १०६

५, वही, पद १६८

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>. वही, पृ० ४२३-४२५

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup>. वही, पद १६७

<sup>5</sup> वही, पद १७८

की आशा करने वाला व्यक्ति । किव यही चाहता है कि 'जन्म जन्म, जिस जिस युग में, जहाँ जहाँ, जन जाए वहाँ वहाँ हरिचरण कमलों में दृढ रित रहें, शारग-नाद की माँति अवण सुयश सुनते रहें, चातक की भाति मुख में नाम रहे । नयन चकोर की भाँति दर्शन-शिश निहारते रहें, कर् अभिराम अर्चन कॅरते रहें । इसी प्रकार श्रीपति के हित में अन्य सुकृत प्रतिफल की इच्छा से रिहत सुपीति करते रहें । जिनके हृदय में इस प्रकार भजन की प्रतीति हो जाती है उन्हें स्वर्ग, नरक, सुख, दुःख किसी की चिंता नहीं रहती।

नवम स्कंध तक किव ने इसी प्रकार भक्तों की महिमा तथा भगवान की भक्तवत्सलता का गुण्गान किया। उसने भागवत के अनुसार भक्तों की गित का भी उल्लेख किया है जिससे भक्ति के फलों में वैकुठ, निर्वाण, भव-दुः से मुक्ति, हिर-पद प्राप्ति आदि के फल बताए गए हैं।

भक्त के लिए अष्ट सिद्धिया, नव निधिया सहज सुलभ हैं। श्याम को भजने से उपाधि मिटती है। भगवान् की लीला सुनने से पार उतर जाते हैं। हिरएयाच्च को मार कर हिर ने उसे वैकुठ का धाम दिया। कि किपल अपनी माता देवहूति को भक्ति की महिमा बताते हुए कहते हैं कि हिर के गुण सुनने से लोग भक्ति प्राप्ति करते और भक्ति को पाकर हिर-लोक को जाते हैं, जहाँ उन्हें हर्ष और शोक की व्याप्ति नहीं होती, वे जल में कमल के समान जीवन्मुक्त रहते हैं विवा फिर भवजल में नहीं आते। हिर-पर की प्राप्ति तथा हिरपुर का वास किपल ने यही भक्ति का फल निर्धारित किया है।

यजपुरुष-त्रवतार के वर्णन में वैकुठ को सिधारने का उल्लेख है। ध्रुव की कथा में भक्ति का फल वैकुठ-निवास बताया गया है। १° शुक्रदेव हिर नाम उच्चारण से हरि-पद की प्राप्ति तथा ससार से तरने का क्राश्वासन देते हैं १९ तथा क्रजामिलोद्धार की कथा सुनाकर बताते हैं कि क्रजामिल तुरत वैकुंठ को सिधार गया, इसी प्रकार क्रतकाल में जो नाम का उच्चारण

<sup>ै,</sup> वही, पद ३५५

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पद ३६४

५. वही, पद ३६२

<sup>°.</sup> वहीं, पद ३६४

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup>. वही, पद ३६४

११, वही, पद ४१४

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>. वही, पद ३६१

४. वही, पद ३७८

६. वही, पद ३६४

<sup>&</sup>lt;sup>८</sup>, वही, पद ३६४

<sup>&</sup>lt;sup>१°</sup>. वही, पद ४०४

करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं श्रीर वह जान वैराग्य प्राप्त करके विष्णु-पद पाता है। हिर-गुरु की सेवा करके भी भक्त भवसागर से उद्धार पा जाता है। प्राह्माद को हिर-भिक्त के फलस्वरूप मन्चन्तरपर्यंत राज-सुख मिला। हिर की भिक्त करने से मनुष्य नीच से उच्च बन जाता है, जैसे दासी पुत्र भिक्त के प्रभाव से दूसरे जन्म में ब्राह्मण बन गया। राजा पुरुरवा के वैराग्य वर्णन में किव भिक्त के फलस्वरूप निर्वाण-पद प्राप्ति का उल्लेख करता है तथा च्यवन ऋषि की कथा में दोनों लोकों के सुख को भिक्त का फल बताता है। राजा श्रवरीय की कथा में हिर की लीला सुनने वालों को हिर-भिक्त के सुख का श्रिषकारी कहा गया है। सौभिर ऋषि की कथा के श्रादि में हिर का भजन करने वाले के लिए जग-सुख के साथ मुक्त सुलभ बताई गई है तथा हसी कथा में कहा गया है कि राजा को हिर ने निज पद दिया। है

इन उल्लेखों के अतिरिक्त लगभग प्रत्येक स्कध के आदि में हरि के गुण गाकर तरने का कि ने बार बार आश्वासन दिया है। १९०

हरि-भक्ति के विविध फलों के उल्लेख जो किव ने किए हैं उनसे निष्कर्ष निकालते समय यह नहीं भुलाया जा सकता कि किव ने इन कथाओं का वर्णन श्रीमद्भागवत के ग्राधार पर किया है। सूरदास ने भक्ति के फल का सैद्धान्तिक विवेचन कहीं नहीं किया। लोक-परलोक के सुख, निर्वाण ग्रीर मुक्ति तथा हरि-पद-प्राप्ति को भक्ति का फल बताने में केवल भक्ति की महत्ता को हढता के साथ व्यक्त करना ग्रीर लोगों को भक्ति के ग्रनुसरण के लिए प्रेरित ग्रीर उत्साहित करना उनका एक मात्र उद्देश्य जान पड़ता है। ग्रतः 'विनय' के पदों में ग्रनन्य भक्ति की स्वतः पूर्ण स्थिति के प्रति उनका जो हिए-कोण है उसमें इन विविध फलों की चर्चा करने से सशोधन नहीं होता। भक्ति के सुख की प्राप्ति ही उनका चरम लद्द्य है ग्रीर उसी के लिए वे सदैव हिर की कुपा की याचना करते हैं।

'श्रति सुख पूर्ण परमानन्द साँवरे' के बाल-चरित का वर्णन करते

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> वही, पद ४१५

र वही, यद ४१६,४१७

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> वही, पद ४२१

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup> वही, पद ४२७

५ वही, पद ४४६

६ वही, पद ४४७

<sup>&</sup>lt;sup>७</sup> वही, पद ४४८

<sup>&</sup>lt;sup>८</sup> वही पद ४५२

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> वही, पद ४५८

<sup>&</sup>lt;sup>९०</sup> वही,पद ३४४,३८२,३६५,४०८,४१२,४२०

हुए वे भिक्त की प्राप्ति के लिए कृपा की श्राकाचा करते हैं। वस्तुतः कृष्ण की समस्त लोलाएँ भक्तों को सुख—परमानन्द प्रदान करने के हेतु हैं। सूरदास ने यत्र-तत्र इसका उल्लेख भी किया है। यमलार्जुन उद्घार की लीला के त्रात में वे कहते हैं कि जो हरि-चरित का ध्यान हृदय में रखते हैं उन्हें चिर श्रानन्द प्राप्त होता है तथा उनके दुख नष्ट होते हैं। र

्यज्ञ पत्नी लीला के स्रत में कहा गया है कि जो भक्ति-भाव से हिर का ध्यान करते हैं, वे नर-नारी स्रभय-पद पाते हैं। जो यह लीला गाएगा, उसे हिर की भक्ति प्राप्त होगी।

जब राधा श्याम की मुरली माँग कर लोक-लोकान्तर को प्रभावित करने की इच्छा प्रकट करती है तो सुरदास प्रभु के दर्शन के लिए भक्ति-भाव की याचना करते हैं। ४ -

कृष्ण की जेवनार का वर्णन करके वे बताते हैं कि जो यह जेवनार सुनता या गाता है वह निज भक्ति में अभय-पद प्राप्त करता है।

उद्धव को वन भेजते समय किन ने कृष्ण के मुख से सालोक्य, सामीप्य, सारोपिता ('सारूप्य) तथा कदाचित् सायुज्य मुक्तियों के नाम भी लिवाए हैं। कृष्ण ने सालाक्यादि का नाम लेकर उद्धव से कहा कि तुम वही उपदेश देना जिससे कि गोपियाँ निर्वाण-पद प्राप्त करें। परन्तु यह निर्वाण-पद गोपियों को तनिक भी प्रलोभन न दे सका। वे कृष्ण के सगुण रूप की ली-लाश्रों में ही श्रपनी समस्त वृत्तियों को केन्द्रीभूत करके रस-मग्न रहने में सन्तुष्ट हैं। श्रनन्य भक्ति की चरम-स्थिति गोपियों के प्रेम, में दिखाकर किन में सिक्त का स्वतःपूर्ण रूप प्रतिष्ठित कर दिया जिसमें किसी इतर विचार की श्रपेचा नहीं।

एकादश स्त्रध में पुनः भक्ति के श्रवणादि साधन वताकर कवि कहता है कि 'जो इस प्रकार साधन करते हैं वे सहज ही मम-पद का श्रनुसरण करते हैं श्रौर यदि वीच में ही उनका तन खूट जाए तो वे मक्त के घर

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> वहीं, पद ७४७

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> वही, पद १४१८

५ वही, पृ० ४२२

<sup>े</sup> वही, पद १००६

४ स्॰सा॰ (वें॰ प्रे॰), पृ॰ ३११

६ वहीं, पृ० ५०४

जन्म लेकर त्राते हैं। वहाँ भी प्रेम-भक्ति के स्थान में रह कर मेरा परम स्थान पाते हैं।

इस प्रकार स्रदास ने भक्ति के फल की विशेष श्रापेक्वा न करके भक्ति की महिमा को प्रदर्शित करने के लिए भक्ति के फलों में उन समस्त बातों की गणना कर ली जिनके लिए लोग धर्माचरण कर्त्तव्य समस्तते हैं। इन प्रतिफलों में संसार से उद्धार होना प्रमुख है परन्तु भक्ति का जो रूप प्रदर्शित किया गया है, वह किसी फल को श्रापेक्वा नहीं रखता, यह कृष्ण की व्रज-लीलाओं से प्रकट है।

१. वही, पृ० ५६४

# भक्ति की व्यापकता और उसके भेद

सूरदास का भक्ति-धर्म मानव के भाव-लोक को भाँति ऋति विस्तृत श्रौर गहन है जिसमें इष्टदेव की भाव-प्रतिमा कल्पित करके उसके साथ श्रनन्य सम्बन्ध स्यापित किया जाता है। भाव-मेद के अनुसार इष्टदेव की भाव-मूर्ति के विविध रूप तथा उसके साथ भक्त के अनेक प्रकार के सम्बन्ध हो सकते हैं। मनुष्य के भाव-लोक के प्रधानतया दो विभाग किए जा सकते हैं। एक प्रकार के भाव अनुराग अथवा आसक्ति मूलक हैं और दूसरे प्रकार के उद्दे जक । क्रिया श्रीर गति की सम्भावना के कारण श्रनुरागमूलक भावों के श्राधार पर ही लोक के विविध सम्बन्ध निर्मित होते हैं। उद्देजक भाव तो अपेकाकृत सकी गूँ और नकारात्मक हैं, वे श्रधिक से अधिक अनुरागमूलक भावों के लिए चेत्र भर तैयार कर सकते हैं, मनुष्य के भाव-सकुल मानस को किया-शील बनाने की चमता उनमें न्यून है। भक्ति-धर्म का विस्तार यद्यपि दोनों श्रेणियों के भावों में हैं श्रौर ससार के सम्बध में उद्देजक भावों को किल्पन करके भक्ति की 'शाति' रित की कल्पना भी की गई है, तथापि केवल उद्देजक भावों के द्वारा भक्ति की सपूर्ण श्रवस्था संघटित नहीं होती, वे केवल भक्ति की पूर्व अवस्था प्रस्तुत करते हैं जिसके आधार पर भगवान् के साथ रित का सबध स्थापित किया जा सकता है। रित के संवध के विना भक्ति की कल्पना हो ही नहीं सकती। अनुरागमूलक भावों के आधार पर भक्ति के जितने भेद हो सकते हैं उन्हें विभिन्न मानवीय सवधों के रूप में लिच्त किया गया है।

भक्त श्रीर भगवान् के लघु श्रीर महान् श्राश्रित श्रीर श्राश्रय, दीन श्रीर दयालु, निष्क्रिय श्रीर सर्व समर्थ के सवध से इष्टदेव को स्वामी, पिता, माता, राजा श्रादि के रूप में किल्पत करके उनके साथ भक्त सेवक, पुत्र, प्रजा श्रादि जैसे सबंध स्थापित करता है। मध्ययुग के भिक्त-सप्रदायों में इनमें से स्वामी श्रीर सेवक के सबध को ही श्रधिकाशतः किल्पत किया गया। इस प्रकार के सबध से भाव का समर्पण करने वाले भक्तों को दास न्यभाव का तथा इस्टदेव के प्रति उनकी रित को 'प्रीति' रित कहा गया। प्रीति गित पारिवारिक सबधों के श्रंतर्गत सीमित नहीं की जा सकती, श्रतः उनमें मक्त का भगवान् पर श्रपनेपन का श्रधिकार नहीं होता; उसमें वास्तविक ममता

नहीं होती। परतु दास स्वभाव के भक्त के भगवान् महिमामय श्रीर गौरव-शाली होते हैं; उनके न जाने इसी प्रकार के कितने भक्त होते हैं, उनकी कृपा का कण मात्र भक्त को निहाल कर देता है। स्वामी रूप भगवान् लोक-लोकान्तर ही नहीं समस्त ब्रह्माण्ड के नाथ श्रीर चराचर के पालक हैं, श्रतः उनके किया-कलाप का चेत्र श्रत्यत विस्तृत श्रीर न्यापक है, उनके गौरव के प्रदर्शन में उच्च से उच्च श्रादर्श कल्पना की समावनाए होती हैं। (भगवान् की उच्चता श्रीर महत्ता के सबध से भक्त की निम्नता श्रीर लघुता चमत्कृत हो जाती है।)

पारिवारिक श्रौर सामाजिक चेत्र में इष्टदेव के साथ श्रिधिक से श्रिधिक धनिष्ठता का व्यक्तिगत संबध कल्पित किया गया है। मध्ययुग के वैष्णव भक्तों ने भगवान् के साथ माता त्रीर पुत्र तथा पिता श्रीर पुत्र के सवध को प्रायः नहीं ऋपनाया, पितृ ऋौर मातृ सबधों को केवल स्वामी रूप में किल्पत भगवान् की ममतापूर्ण दयालुता के उदाहरण में प्रयुक्त किया हैं। वस्तुतः माता ऋौर पिता के प्रति पुत्र का प्रेम उतना निःस्वार्थ नहीं होता जितना पुत्र के प्रति माता ऋौर पिता का प्रेम । माता-पिता से पुत्र रचा श्रौर पोषण की कामना रखता है, श्रतः(निष्काम प्रेम के चित्रण के लिए वैष्ण्व भक्त भगवान् को माता श्रौर पिता की भाँति भक्त के प्रति ममतापूर्ण चित्रित करता है श्रीर स्वय श्रपने को निष्क्रिय श्रीर भगवान पर पूर्णतया आश्रित कल्पित करके रह जाता है) परन्तु भगवान् पर भक्त के इस प्रकार के निर्भरतासूचक भावों में श्रिधक व्यापकता, गहनता श्रौर क्रिया-शीलता नहीं हो सकती। इसके विपरीत भगवान को पत्र के रूप में कल्पित करके उनके प्रति माता और पिता की मुमता की अनुभूति में शुद्ध, कामनारहित, पाकृतिक प्रेम होता है। शिशु श्रौर बालक के रूप में कल्पित इष्टदेव से किसी प्रकार के स्वार्थ-साधन की कामना नहीं होती। उनके प्रति भक्त की ममता एकात हार्दिक प्रेम से प्रसूत होकर अधिक से अधिक कियाशील और विविध सहायक भावों से सकुल होती है। शिशु श्रीर बालरूप में भगवान् के द्वारा पराक्रमपूर्ण कार्य होते देख कर 'वात्सल्य' भाव का भक्त श्राश्चर्य श्रीर श्राशका से अभिभूत होता है, श्रातंक श्रीर गौरव भावना से नहीं। इस प्रकार की रित को 'श्रमुकपा' रित कहा गया है।

इष्टदेव के शिशु और बालक के रूप में कल्पित कर के जब वात्सल्य भाव को विविध परिस्थितियों में कियाशील दिखाया जाता है, तब स्वभावतः वाल्या-वस्था के अनेक सबध —परिवार के भीतर गुरुजनों, भाई, बहिनों आदि के संबंध तथा परिवार से संलग्न कीड़ा-संगी अन्य वालक-वालिकाओं के सम्बन्ध समने आते हैं। इन विविध सम्बन्धों में गुरुजनों के सम्बन्ध तो वात्सल्य भाव के ही अंतर्गत आजाते हैं, अन्य परिजनों तथा सलग्न व्यक्तियों के सम्बन्ध 'सख्य' भाव के होते हैं। सखाओं की रित भी जिसे 'प्रेम' रित कहा गया है निःस्थार्थ एव हृदय की शुद्ध स्वाभाविक प्रवृत्ति पर निर्भर होती है, उसमें किसी प्रकार का कर्त्तव्य-बधन नहीं होता। सख्य भाव में इष्टदेव की मिहमा और गौरव का यदा-कदा आभास मिलते रहने पर भी उसका ध्यान नहीं रहता, हृदय का स्वाभाविक अनुराग उससे न्यूनातिन्यून मात्रा में प्रभावित होता है, उससे सखा भक्त के भाव में परिवर्तन नहीं होता। सख्य भाव के भक्तों का यह सौभाग्य होता है कि वे अपने इष्टर्दव की समस्त कियाओं और चेष्टाओं में उनके साथ रहते हैं)। अतः उनके भाव में विविध परिस्थितिओं से उद्भूत विविधता, गहनता और सकुलता आ जाती है।

परत मानवीय सवन्धों में सबसे ऋधिक धनता ऋौर निकटता उस सम्बन्ध में है जिसमें मन ऋौर इद्रियों की समस्त चेष्टाए गतिमान होकर रित म त्युक्त हो जाए, जिसमें किसी प्रकार का वाधा-बन्धन, सकोच गोपन श्रथवा श्रावरण-श्रवगुठन न रहे। लोक में इस सम्बध को केवल रित श्रथवा 'श्रगार' र्रात कहते हैं, मक्तों ने इसे 'मधुर' स्रथवा 'काता' रित नाम से श्रमिहित किया है) इस भाव से इष्टदेव को कित्यत करने वाले 'माधुर्य' भाव के भक्त कहलाते हैं। कान्ता रित में काम भाव की सर्वाधिक स्पष्टता श्रीर रजकता घटित होती है, इसीलिए उसमें सर्वाधिक घनता, गंभीरता एव व्यापकता आजाती है। मनुष्य के हृदय की संमस्त प्रवृत्तियों के मूल में किसी न किसी ग्रश में काम भाव की विद्यमानता मानी जा सकती है। इसी तथ्य के कारण स्त्री श्रीर पुरुष के दाम्पत्य सम्बध में मानवीय सम्बन्धों की चरम स्थिति कही गई है। स्त्री श्रीर पुरुषका सम्बन्ध दोनों ग्रोर से त्रात्म-समर्पण युक्त हो सकता है, किन्तु पुरुप की श्रपेद्धा स्त्री के स्वभाव में श्रात्म-समर्पण की भावना श्रधिक स्वाभारिक श्रीर परिपूर्ण रूप में दिखाई देती है, चाहे इसका कारण जीय-विभान सवन्धी हो ग्रथवा सामाजिक ग्रौर ऐतिहासिक। लौकिक संवधों के वर्णन में इसी कारण हमारे देश के साहित्य में अधिकतर स्त्री की प्रेमिका और पुन्प को प्रेमपात्र के रूप में कल्पित किया जाता है। उसी के अनुमप् भिक्त धर्म में इष्टदेव को पुरुष ग्रौर भक्त को स्त्री रूप माना गर्या)। कर्तव्य ग्रथा। मर्यादा के वधन जो समाज में वैवाहिक संवध के कारण र्छा-पुरुप को परस्पा

संयुक्त करते हैं भक्ति की मधुर रित में मान्य नहीं, क्यों कि उनमें प्रेम की शुद्ध एद्रिय स्थित नहीं होती)। इसी कारण भक्ति में ऐसी मधुर रित को श्रादर्श माना जाता है जो सामाजिक बन्धनों श्रीर मर्यादाश्रों का श्रातिक्रमण करके एकात रूप से मन श्रीर इद्रियों की प्रवृत्ति पर श्राधारित हो। स्त्री का एकात श्रीर बदला पाने की भावना से रिहत सपूर्ण श्रात्म-समर्ण्ण का भाव उस समय श्रीर निखर श्राता है जब पुरुष को बहु रमणी-रमण श्रीर प्रणयघातक चित्रित करके भी उसके प्रति श्रानन्य श्रास्था प्रदर्शित की जाती है। एद्रिय श्रयवा काम प्रवृत्ति पर श्राधारित रित का सर्वथा एकात श्रीर निःस्वार्थ रूप खंडिता के प्रेम में ही चमत्कृत होता है। परन्तु रित की श्रितम परिण्ति का, उसके पर्यवसान का रूप प्रेमी युगल की समभाव की रित एव दोनों की श्रमिन्नता श्रयवा तद्रपता में प्राप्त होता है।

स्रसागर में भक्ति के उपयुक्त सभी भाव मेद पाए जाते हैं। भक्ति-धर्म की भावमूलक व्यापकता सूरदास ने स्रनेक स्राख्यानों श्रीर दृष्टान्तों के सहारे व्यजित की है। उनके मत में भक्ति को केवल एक ही शर्त है-भगवान् का सतत ध्याने। किस भाव से उनका ध्यान किया जाए, यह साधक के स्वभाव श्रीर उसके श्रात्मिक विकास की स्थित पर निर्भर है। किमी भी भाव से किया गया हरि का ध्यान जितना ही दृढ, तन्मयतापूर्ण एवं समस्त चेतना को केन्द्रीभूत करने वाला होगा, भक्त भी उतने ही उच्च एव श्रेष्ठ पद का ऋषिकारी होगा) रासलीला के त्रात में परीक्तित ने शका की कि गोपियों ने कृष्ण के ब्रह्मत्व की अवहेलना करके उनको अपने पति के रूप में देखा। उन्होंने इस प्रकार सगुण का ध्यान करके निर्गुण पद किस प्रकार प्राप्त कर लिया १ शुकदेव ने परीचित का सदेह निवारण करने के लिए कहा कि 'शिशुपाल मन में कुटिल-भाव रखकर मुक्ति-पागया' तो गोपियाँ जो कि हरि की प्रिया हैं, यदि मुक्ति प्राप्त करलें तो इसमें ग्राश्चर्य ही, क्या ? काम, क्रोध, स्नेह, सद्ददता, किसी भी भाव से हरि का हदः तापूर्वक ध्यान करके मनुष्य हरि के समान हो जाता है। '१ 'त्रकरू प्रस्ताव कथा वर्णन' में पुनः नारद के द्वारा कवि इसी भाव को दुहराता है, जो जिस भाव का होता है, हिर भी उसके लिए वैसे ही हैं, वे हित के लिए हित श्रीर कटक के लिए कटक हैं। महिर यशोदा श्रौर नन्द उनके माता-पिता कहलाए, उन्हीं के हित वे तनु धारण करके

<sup>ै</sup> सू॰ सा॰ (वें॰ प्रे॰), पृ॰ ३४०

श्रवतरित हुए । हरि यह श्रवतार युग-युग में घारण करते **हैं**, वे ही कर्त्ता, हर्त्ता, त्र्रौर विश्वम्भर हैं। नन्द-यशोदाः ने उन्हे वालक करके जाना, गोपियो ने उन्हें काम रूप करके माना। तुम्हारी माया कोई नहीं कह सकता । बाल श्रौर तरुण-सुख न्यारे-न्यारे हैं। ये वज के वासी धन्य हैं जिन्होंने उदासी ब्रहा को वश में कर लिया। जो अकल-कला श्रौर निगम से भी बाह्य हैं उनके साथ युवतियों ने वन-वन में विहार किया ।" पुडरीक-उद्धार की कथा में भी किव कहता है: "सब कोई हरि-हरि सुमिरो। हरि के शतु श्रौर मित्र में मेद नहीं होता। जिस तरह सुमिरन किया जाए, उसी तरह गति होती है। सब कोई हरि-हरि सुमिरो। काशी-राज पुडरीक हरि को वैर भाव से स्मरण करता था। ऋइर्निशा उसे यही लव लगी रहती थी कि याद-वराज को किस प्रकार जीतूँ। यदुपित ने श्रपना चक्र सँभाला श्रीर उसकी सेना पर डाल दिया। त्रिभुवन पति राम ऐसे हैं, जिनकी महिमा देवों ने गाई है। कोई किसी प्रकार भजे, सूरदास, वह पार उतर जाता है।"" पुनः शिशुपाल-वध में कहा गया है; 'सब कोई हरि-हरि सुमिरो। हरि शत्रु मित्र को भिन्न नहीं सममते। जो सुमिरता है, उसी की गति होती है। सब कोई हरि-हरि सुमिरो । शिशुपाल ने वैर भाव से सुमिरा, गोपाल ने राजसूय में चक्रसुदर्शन से उसका सहार किया त्रीर उसका तेज निज मुख में डाला। वे भक्ति-भाव से भक्तों का उद्धार करते हैं स्त्रोर वैर-भाव से स्रमुरों का निस्तार करते हैं। कोई किसी प्रकार से सुमिरन करे, सूरदास, हरिनाम उसका उदार करता है।'3 इसीलिये कस तथा उसके सहायक-पूतना, श्राम, वक, काग, केशी, घेनुक, कुवलयापीड, रजक, चासूर, मुच्टिक ग्रादि सभी वैर-भाव से भगवान् का ध्यान करके मुक्ति पा गए ! रावणादि राज्ञ्सों का वध करके उन्हें भगवान् ने भव वंधन से मुक कर दिया । वैर भाव से भक्ति करने वालों की परम गति दिगा कर किव ने हरि-भिनत की आवश्यकता तथा महत्ता प्रदर्शित की है, उसके परिपर्था मार्ग का श्रनुमोदन नहीं)। जो हरि वैर भाव से ध्यान करने वालों को भी मुक्त कर देता है, उसकी भक्ति न करना कहाँ तक उचित श्रीर चम्य है, कवि का सामान्य तर्क यही है।

स्रसागर में हरि-भक्ति के उपर्युक्त सभी भाव-भेद मिलते हैं । श्रनुपात

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पृ० ५८४

श्रीर रुचि की दृष्टि से निःसंकोच कहा जा सकता है कि सूरदास की भक्ति में शांति रति सबसे कम पाई-जाती है। 'विनय' के पदों तथा भागवत-वर्णित पौराणिक श्राख्यानों के प्रसगों में ससार की श्रसारता का श्राग्रह के साथ प्रतिपादन किया गया है, किन्तु उसमें भक्ति की श्रावश्यकता श्रीर महत्ता की विशेष व्यजना है । उसके श्राधार पर व्यक्त सिकय भक्ति दास्य रित के श्रंतगत समक्तनी चाहिए, जहाँ भक्त हरि भगवान् के समज्ञ श्रपनी श्रधमावस्था का निवेदन करके, उनके विरुद की साची देकर उनकी भक्तवत्सलता श्रौर कारणरहित कृपालुता की दुहाई देता है। दशम स्कथ पूर्वार्थ में सूरदास ने कृष्ण-चरित प्रधानतया उन्हीं तीन प्रकार के मानवीय सबंधों में गाया है जिनकी भाव-भेद से ऊपर वात्सल्य, सख्य श्रौर माधुर्य नाम से विवेचना की गई है। नद, यशोदा त्रादि वात्सल्य भाव वाले भक्तों की कृष्ण के प्रति 'श्रनुकपा' रति है, सल्य भाव वाले सहचर गोपों की 'प्रेम' रति तथा काम भान वाली वज की किशोरियों ऋौर नवोढा ऋों की 'मधुर' रित । कवि की क्रमिक विकासशील तन्मयता श्रीर वर्णन-विस्तार के विचार से सूरसागर में प्रदर्शित भक्ति-भाव शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य श्रीर माधुर्य के क्रम से रखा जा सकता है । आगामी पृष्ठों में इसी क्रम से उसका विवेचन किया गया है।

## शान्त श्रीर दास्य भाव

गत श्रध्याय में वैराग्यपूर्ण भक्ति की विवेचना करते हुए दिखाया जा चुका है कि स्रदास के प्रारंभिक भक्तिपूर्ण धार्मिक जीवन की श्राधार-शिला ससार के प्रति उनकी गहरी उद्धेजना ही थी जिसका सबसे श्रधिक प्रकाशन 'विनय' के पदों में हुश्रा। यद्यपि ससार के प्रति उनका निरतर यही भाव रहा, तो भी भक्ति की सिक्तय श्रनुभूति हो जाने के बाद ससार की विगईणा करने की उन्हें श्रावश्यकता नहीं रही। ससार से सर्वथा उदासीन होकर वे भगवान से श्रनुरक्त होगए। प्रारंभ में उन्हें भगवान की श्रसीम कृपालुता श्रीर भक्तवत्सलता ने ही विशेष श्राकर्षित किया। स्रदास की दास्य भाव की भक्ति में सेवक की श्रधमता श्रीर दयनीयता के तो श्रतिरजित चित्र हैं, परन्तु उसको चमत्कृत करने वाले स्वामी के वैभव, पराक्रम श्रीर गौरव के बहुत कम चित्र हैं। भक्त की श्रधमता का सबध उन्होंने भगवान की राजसी महत्ता के साथ न जोड़ कर उनकी दैवी कृपा के साथ ही जोड़ा है। राम की कथा में भी उन्होंने राम की कृपालुता की श्रपेन्ना उनके राजसी-वैभव के

बृन्दावन में चरणों की शरण माँगता हू, जहाँ पर तुम नित्य केलि करते हो। × × × " किव ने गोप बालकों के नाते भक्त का सकीच त्याग श्रीर प्रेमपूर्ण धृष्ट व्यवहार तथा श्रीकृष्ण का सखा-प्रेम वही स्वामाविकता से चित्रित किया है। न तो गोप-सखा कृष्ण के महान् पराक्रमशील कार्यों को देखते हुए उनके प्रति सभ्रम श्रीर श्रद्धा का भाव प्रदर्शित करते हैं, श्रीर न कृष्ण कभी श्रपने गौरव-प्रदर्शन के द्वारा श्रपने सखाश्रों के समज्ञ महिमाशाली रूप में उपस्थित होते हैं। श्रत्यत श्राश्चर्यजनक, श्रलौकिक कृत्य करते हुए भी कृष्ण सदैव यही चेष्टा करते हैं कि उनके सगी सखा इन को श्राकस्मिक दुर्घटनाश्रों के संयोग-प्राप्त निवारण मात्र सममें। उनके सखा भी केवल सामिक विस्मय श्रीर यदा-कदा ज्ञित श्रातक से तुरन्त स्वस्थता प्राप्त करके सामान्य स्थित में श्रा जाते हैं श्रीर पूर्ववत् श्रपने सखा कृष्ण के साथ समानता का व्यवहार करने लगते हैं।

वज-चरित वर्णन में कृष्ण के सम-शील बालको के साथ खेलने योग्य होते ही किन को सख्य भाव के प्रदर्शन का श्रवसर मिल जाता है। उनके खेल के सगियों में हलधर भाई तथा सुवल, सुदामा ऋौर श्रीदामा का उल्लेख कवि ने विशेष रूप से किया है। इनके श्रतिरिक्त भी श्रनेक गोप बालक हैं नो विभिन्न परिस्थितियों में सखा कृष्ण के साथ रह कर उनके प्रति उत्कट अनुराग प्रकट करते हैं। श्रीकृष्ण के सगी वय क्रम से तीन प्रकार के हैं। कुछ उनके वड़े भाई हलधर के समान क्रीडा-सगी होते हुए भी उनके प्रति कुपापूर्ण सौहार्च का भाव रखते हैं। वे उनके श्रतिमानव कार्यों का रहस्य जानते हैं, क्योंकि उन्हें कृष्ण के ग्रालीकिक व्यक्तित्व की प्रतीति है, साथ ही वे कीड़ापिय कृष्ण की सहज मानवीय लीला के स्राक-र्षण में इतने निमम हो जाते हैं कि उनकी यह प्रतीति उनके दृष्टिकीण की प्रभावित करके उनके भाव को बदल नहीं देती। इसीलिए वे कृष्ण द्वारा श्रत्यंत श्राश्चर्यजनक कार्य होते देख कर भी श्रातकित नहीं होते। श्रयस्था में श्रीकृष्ण से बढ़े होने के कारण ये सखा उनकी राघा श्रीर गोवी सवधी लीलाश्रों में सम्मिलित नहीं होते। श्रवस्या में छोटे सखा भी गोकुल की गलियों, विनोदपूर्ण माखन चोरियों, यमुना तट की कदुक की हाथों श्रीर वन-प्रान्त के गोचारण, छाक श्रादि में एखा श्याम के साथ रहकर श्रपना

<sup>ै.</sup> स्॰ सा॰ ( वैं॰ प्रे॰ ), पृ॰ ३६३

श्रनुराग न्यक्त करते श्रीर उनका सहज स्नेह प्राप्त करते हैं, परतु गोपियों के काम भाव की भक्ति से वे दूर ही रखे गए। वय में बड़े श्रीर छोटे दोनों प्रकार के सखाओं के भाव में स्वभावतः उतनी घनिष्ठता श्रीर श्रात्मीयता नहीं है जितनी सम वय, सम शील और सम व्यसन सखाओं के भाव में। वे श्याम की वाल-केलि की प्रत्येक परिस्थित, गोकुल की गैल, यमुना-तट, वन-प्रान्त, करील-कृज श्रीर द्वारका के धनुष-यश में तो उनके रहते ही हैं, उनके गोप्य से गोप्य रहस्य को भी जानते हैं। राधा श्रौर श्याम के श्रभिन्न श्रनुराग का उन्हें पूर्ण परिचय है तथा वे पनघट, दिघ दान श्रीर निकुज लीलात्रों में काम भाव से उद्देलित गोपियों को परितुष्टि करने में ऋपने सखा की उचित सहायता करते हैं। वज की लीलाओं में वे भाव से निरतर कृष्ण के साथ रहते हैं। इन्हीं सखात्रों के भाव में वस्तुतः सूरदास ने प्रेम रति की व्यापक अनुभूति-सयोग भ्रौर वियोग दोनों दशास्रों में दिखाई है। (सखाओं के प्रेम में जो अभिन्नता और आत्मीयता है वही इस भाव के आत्म-समर्पण की स्थित है) कृष्ण-प्रेम के स्रातिरिक्त सखास्त्रों में किसी अन्य भाव का संकेत भी नहीं मिलता। वे कृष्ण की लकुटी, कमरी श्रौर मुरली से इतने श्रासक्त हैं कि संयोग की श्रवस्था में ही, उनसे विछुड़ने की श्राशका कभी कभी उन्हें न्यथित कर देती है। मुरली की ध्वनि निरंतर उनके कानों में गूंजती रहती है, फिर भी उसे सुनने की उत्कठा व्यसन की दशा को पहुँच गई है। वे कभी उससे तृप्त नहीं होते। सख्य भाव को भक्ति-धर्म की भावात्मक, पूर्णता तक पहुँचाने के लिए स्रदास ने न केवल श्रीकृष्ण के गोप रूप श्रौर गोप लीला के प्रति सयोग दशा में सखाश्रों की उत्कट श्रासिक प्रदर्शित की, वरन् वियोग की दशा में भी सखा विरह से श्रिभिभूत दिखाए गए हैं।

श्रागामी पृष्ठों में सख्य भाव को व्यक्त करने वाले कि के कित-पय उल्लेखों की समीद्धा से उपयुक्त कथन की सत्यता प्रमाणित होती है। सख्य भाव की पूर्ण श्रमिव्यक्ति के लिए जिस समता के भाव की श्रावश्य-कता है उसे किव ने श्रीदामा के द्वारा व्यक्त कराया है। सखाश्रों को जीतते देखकर कृष्ण कुछ मन मैला करते हैं। इस पर सुदामा कहते हैं कि ऐसा खेल कौन खेले ? "खेल में कौन किसका गुसाई! हिर हार गए श्रीर श्रीदामा जीत गए हैं। जबर्दस्ती करके रोष क्यों करते हो ? तुम्हारी जाति-

1

1

<sup>े,</sup> स्० सा० (समा), पद प्रदर 🗸

पॉित हमसे कुछ बड़ी नहीं है श्रौर न हम तुम्हारी छाया में रहते हैं। तुम श्रित श्रिधकार शायद इसिलये दिखाते हो कि तुम्हारे यहाँ कुछ श्रिषक गाये हैं। जो रूठता है उसके साथ कौन खेले ! इसके बाद सब न्वैयाँ जहाँ तहाँ बैठ रहे। पर स्रदास-प्रभु तो खेलना ही चाहते हैं; उन्हें नद की दुहाई देकर दॉव देना पड़ा।"

वकासुर-वध में यद्यपि गोप सखा भयभीत और आश्चर्यचिकत हो जाते हैं, तो भी कृष्ण उनके मन से अपने प्रति आतकपूर्ण गौरव की भावना दूर करने का बराबर प्रयत्न करते हैं। 'कृष्ण सब सखाओं को पुकार कर कहते हैं कि दौड़ कर आजाओ और इस वक की चोंच फाड कर इसके संहार में सहायता करो। गोप बालक जब निकट आ गए तो कृष्ण को अत्यत सुख मिला।' फिर भी बालकों को उनके गौरव का जान बना रहता है और वे कृष्ण को सम्मान की दृष्टि से देखते अऔर कहते हैं कि 'दृष्टीं कस का निपात करोगे'। भिक्त-भाव में विभोर होकर उनके ऑस् ढलने लगते हैं। अधासुर वध में सखाओं से हंस कर कृष्ण कहते हैं कि 'यदि तुम लोग सग न होते तो यह-काम नहीं हो सकता था। तुम सबने जब सहायता की तभी मेरे द्वारा ऐसा काम हो सका। आओ, हम तुम मिल-वैट कर 'अधाकर' भोजन करें। यशुमित ने बहुत सा भोजन वशीवट में मेज दिया।' इस प्रकार के कथनों तथा कीडाओं के द्वारा कृष्ण अपने कृत्यों की गरिमा एव विस्मयोत्पादकता हँस कर उद्दा देते हैं।

ब्रह्मा द्वारा वाल-वत्सहरण की लीला में भी कृष्ण सखात्रों के साथ भोजन करते हुए तथा उनके साथ वरावरी का भाव पुष्ट करते हुए दिसाए गए हैं।  $^{6}$ 

गोचारण के वर्णनों में वार वार सखा-भाव का प्रकाशन किया गया है। सखाद्यों के साथ कृष्ण अत्यत आनदित होते और अनेर प्रकार की सुख-क्रीडाए करते हैं। "हरि वृन्दावन में धेत चराते हैं। सब खाल सखाओं को साथ लगाकर चैन करते हुए

१, वही, पद ८६३

२, वही, पद १०४५

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>, वही, पद १०४६

४. वही, पद १०४७

५, वहीं, पद १०४६

६, वही, पद १०५४

खेलते हैं । कोई गाता है, श्रौर कोई मुरली, कोई विषाण श्रौर कोई वेण् बजाता है। कोई नृत्य करता श्रौर कोई ताल देकर उघटता है। इस प्रकार सुभग, सघन, कुज-प्रदेश में त्रज के बालकों की सेना जुडी हुई है, जहाँ विविध पवन बहती है। सूरश्याम श्रपने धाम को विसार कर यह सुख लेने श्राते हैं।"

ग्वाल वाल कृष्ण को सखा मानते हुए भी कभी-कभी भिक्त-भाव के साथ हाथ जोड़ कर कहने लगते हैं कि श्याम तुम हमें भुला न देना । जहाँ-जहाँ तुम देह धारण करो वहाँ वहाँ हमें चरणों से श्रलग न करना । परन्तु श्रपने स्वाभाविक प्रेम का प्रदर्शन करते हुए 'श्याम बारबार श्रीमुख से कहते हैं कि तुम मेरे मन को श्रत्यत सुहाते हो।' ग्वाल यह सुनकर चिकत हो जाते हैं। अक्षण कहते हैं, 'मैं तुम्हें बज से कहीं श्रलग नहीं करता बज में यही पाकर मैं भी यहाँ श्राता हूं। यह सुख चतुर्दश सुवनों में कहीं नहीं है। बज के इसी श्रवतार से यह सिद्ध है। 'अ सखाश्रों के कारण कृष्ण को बज प्रिय है। वे श्रपनी गुप्त बात भी उनसे प्रकट कर देते हैं।

वन में छाक खाते समय कि कृष्ण अत्यंत स्वाभाविकता से सखाओं के साथ वरावरी का व्यवहार करते हैं। वे ग्वालों के हाथ से छीन छीन कर खाते हैं। स्वय अपना पट्रस का पकवान छोड़ कर वे सखाओं से हा हा करके माँगते हैं। (परन्तु स्रदाम बार बार उनके ब्रह्मत्व की याद दिलाकर सखाओं के माय उनके मैत्री व्यवहार को ऐहिक समक लेने की भूल से बचाने और सख्य भक्ति को हट करने का प्रयत्न करते जाते हैं। ।

वजवासियों के सख्य-भाव तथा कृष्ण के उनके प्रति अनुराग को देख कर ही ब्रह्मा का गर्व नष्ट होता है आरे वे कृष्ण की स्तुति करते हुए वजवासियों के भाग्य की सराहना और वज में किसी रूप में उत्पन्न होने की कामना करते हैं तथा वज की वीथियों में बसकर ग्वालों के 'पनवारे' बटोर कर जुटे अन्न से उदर भरना श्रेयस्कर समस्तते हैं। १°

<sup>ी.</sup> वही, पद १०६६

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पद १०६७

<sup>&</sup>lt;sup>५</sup>. वही, पद १०८२-१०८६

<sup>&</sup>lt;sup>७</sup>. वही, पद १०८४-१०८७

<sup>🥄</sup> वही, पद ११०४-११०६ 🛭

२, वही, पद १०६८

४. वही, पद १०६⊏

६. वही, पद १०८३

<sup>&</sup>lt;sup>८</sup>. वही, पद ११०३

<sup>&</sup>lt;sup>९°</sup>. वही, पद ११०८, .११०६

जो भ्रत्यत कुमार थे, उन्हें लौटा दिया। असाथियों को उन्होंने पेड़ों पर चढा-कर छिपा दिया और कह दिया कि जैसे ही ग्वालिनें दिखाई दें, पेड़ों से क्द-क्द कर तुम लोग वेगु, विपाग, मुरली बजा-बजा कर उनके मार्ग में श्राकर खड़े हो जाना श्रीर कहना कि तुम लोग नित्य-प्रति इस मार्ग से जाती हो, यह वात 'दिधदानी' श्याम को मालूम ही नहीं थी। वे सखाश्रों से श्रपने मन की भावनात्रों को भी नहीं छिपाते त्रौर कहते हैं कि 'में लिलतादि वज-बनितात्रों को देखकर श्रत्यत सुखी होता हूँ। कल मैंने उन्हें इस मार्ग से जाते देखा था, इसीलिये त्राज यह उपाय किया है। श्रभी ये युवतियाँ वनठन कर मुफ्त ही से चित्त लगाकर स्राती होंगी। मैं तुम लोगों से कुछ\_भी छिपाता नहीं हूँ प्रकट करके सारी वार्ते बताता हूँ। सूर, सुन लो, मेरे लोचन राधा को देखे विना त्रकुलाते हैं। 1º3

यही नहीं, गोप सखा राधा-कृष्ण की गोपनीय लीलास्रों को भी जानते हैं। "राधा ने श्यामको पास बुला लिया ग्रीर कहा कि ऐसी बातें कहीं प्रकट रूप में कहनी चाहिएँ १ सखाख्रों के मध्य में तुम मुक्ते लज्जा से क्यों मारे डालते हो १ एक तो लोग ऐसे ही उपहास करते हैं, उस पर तुम यह बात फैला रहे हो। जाति-पाति के लोग हँसेंगे ऋौर प्रकट रूप में जान लेंगे कि श्याम मेरे भतारी ( भर्तार ) हैं । मुक्ते लाज से क्यों मारते हो ? हम हा हा खातो श्रौर बलिहारी जाती हैं। सूर-श्याम सर्वज्ञ कहलाते हो श्रौर माता-पिता से गालियाँ दिलाते हो। "'४ ''जब ग्वालिनी ने यह बात सुनाई, तभी सब सखात्रों ने देखकर समक लिया, क्योंकि वे सदैव श्याम की प्रकृति त्र्यौर स्वभाव के हैं। उन्होंने राधा से कहा, प्यारी, यदि तुम्हारे मन को भावे त एक बात सुनाएँ । तुम्हारे ऋग प्रति ऋग की शोभा देख कर हरि सुख पाते हैं। तुम नागरी हो, वे नवल नागर हैं। तुम दोनों मिलकर विहार करो। सूर, श्याम श्रौर श्यामा—तुम दोनों एक ही हो, ससार क्या हँसेगा ? पखा राधाकुष्ण के सम्पूर्ण गुप्त रहस्यों को जानते हैं।

कृष्ण के सखा उनके मुरली-वादन से ब्रात्यन्त प्रभावित हैं। वे जानते हैं कि यह उनका परम सौभाग्य है कि वे कृष्ण का साहचर्य ही लाभ कर रहे हैं। न जाने ऐसा सौभाग्य फिर कभी मिले या न मिले। गोप-सखा कृष्ण

<sup>ी.</sup> वही, पृ० २३६ 👙 🔼 वही, पृ० २४०

० <sup>ु3</sup>, वही, पृ० २४०

५. वही, पृ० २४६

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup> वही, पृ० २४६

<sup>्</sup> र्ः वही पृ० २६४-२६६

से कहते हैं: "छवीले, तनिक मुरली तो वजाश्रो। हमारा जन्म दुर्लम है, वृन्दावन दुर्लभ है, प्रेम तरंग दुर्लभ है, नहीं मालूम श्याम, तुम्हारा सग फिर कब होगा । सुबल, श्रीदामा विनती करते हैं, श्याम कान देकर सुनो। जिस रस के लिए सनकादि, शुकादि तथा अमर-मुनि ध्यान धरते हैं! फिर तुम कव गोप-वेष धारण करोगे स्त्रौर गायों के साथ फिरोगे ? कव तुम गो कुल के नाथ होकर छाक छीन कर खास्रोगे १९००

सखाओं की यह मार्मिक उक्ति वज की सुख-लीलाओं के अत में देकर मानों कवि ने स्वय सख्य भाव से मुरली वजाने की स्रतिम याचना की है। मुरली की रहस्यमयी मधुर स्वरलहरी वज की सुख-क्रीडा में पिरव्याप्त है स्त्रौर सखाश्रो के रूप में कवि उससे कभी तृप्त होता नहीं जान पड़ता।

संयोग त्रवस्था में गोप-सखात्रों का प्रेम उनकी बालकेलि, धृष्टतापर्श हास-परिहास श्रीर गोचारण सबधी विविध कीडाश्रों के द्वारा व्यक्ति होता है। वियोग में यही भाव गभीर रूप धारण करके करुण वन जाता है। श्रकर के श्राने पर "कृष्ण ने कहा कि नृप ने हमें बुलाया है। हमारे ऊपर त्रति कृपा की है जो हमें कल ही बुला भेजा है। सग के सखा यह सुनते ही चिकत होगए। वे सोचने लगे कि हरि को हम क्या कहते सुनते हैं। उनके लोचन भर श्राए । श्याम ने सखाश्रों का मुख देखकर चतुराई की श्रौर कहा कि कल चलकर नृप को देखेंगे। पर मन में शका तो आ ही गई।""

जब कृष्ण कंस को मारकर मथुरा के राजा बन जाते हैं, तब भी गोप-सखात्रों के मन में विश्वास नहीं होता कि यह सच है। त्रास ब्रौर शंका से श्रभिमृत, वे बलराम श्रौर मोहन को विना देखे उनकी कुशल के विषय में भयभीत ही बने रहते हैं।3

मथुरा से अनेले लौटकर ग्वाल बाल गोकुल मे जाकर करुणा-मिश्रित ध्याय के साथ नद-यशोदा से कहते हैं कि 'हरि स्रव बड़े वश के कहला कर मधुपुरी के राजा हो गए । सूत, मागध उनका विरद वर्णन करते हैं, ऋब उनके ऋगों पर राज भूषण शोभित हैं तथा श्रहीर कहलाने में उन्हें लजा श्राती है। श्रव उनके माता पिता देवकी श्रीर वसुदेव हैं, यशोदा ऋौर नंद नहीं। ४ गोप सखाऋों को मधुपुरी के राजा में अपने मान के कृष्ण नहीं मिलते; वे तो यशोदानदन के ब्रामीण रूप में ही

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup>. वही, पद ४२२

२, वही, पद ४५६

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पद ४७५

<sup>&</sup>lt;sup>= ४</sup>. वही, पृ० ४७८

श्रनुरक्त हैं । उनके / उपर्युक्त न्यगवचनी से उनके हृदय की गभीर न्यथा का परिचय मिलता है । भक्ति की यह प्रेम रित भी वियोग दशा में श्रिधक मर्म-स्पर्शी हो गई ।

#### वात्सल्य भाव

कृष्ण के प्रति परिवारिक सबधों में सबसे अधिक आत्मीयता वज के यशोदा, नद तथा अन्य वयस्क गुरुजनों की 'अनुकपा' रति में व्यक्त हुई है। वात्सल्य भाव वाले भक्तों की भी श्रेणियाँ हैं। वज की वयस्क नारियाँ शिशु कृष्ण के ग्रभिराम रूप-सौन्दर्य से प्रभावित होकर श्रवने सहज मातृत्व के श्रनुकूल उन्हें श्रपना निःस्वार्थ हार्दिक स्नेह प्रदान करती हैं, जो उनकी बाल-क्रीड़ा, विनोदपूर्ण चपलता तथा प्रिय स्वभाव से उत्तरोत्तर परिपुष्ट होता हुआ वृद्धि पाता है। कस द्वारा मेजे हुए विविध रूपधारी असुरों के उत्पातों से जब शिशु श्रीर वाल कृष्ण खेल खेल में ही श्रपनी श्रीर वज की रचा कर लेते हैं तब व्रजनारियों के वात्सल्य भाव में किंचित् सभ्रम श्रौर त्र्यातक का समावेश हो जाता है, परतु कृष्ण की मनोमुग्धकारी बालकेलि पुनः उनके मूल भाव को दृढ कर देती है। यह वात्सल्य भाव का ही प्रभाव है कि कुष्ण के कहने से श्रपने एकमात्र कुलदेव इंद्र की पूजा से विरत होकर वजनारियों गोवर्धन की पूजा के लिए उद्यत हो जाती हैं। वज के वयस्क गोपों के हृदय में भी कृष्ण के प्रति अनुकपा रित है । उनके पितृ-हृदय की सपूर्ण ममता नद महर के विस्मय-विमोहन पुत्र में केन्द्रीभूत होजाती है। परतु उनके मन में यदा कदा कुष्ण के स्रतिलौकिक कृत्य देख कर श्रातंक श्रीर कृतज्ञता का भाव श्राकर उनके वात्सल्य की श्रखडता में किं-चित् व्यतिक्रम पैदा कर देता है, अतः ऐसे अवसरों पर उनके वात्सल्य में दीनता भी त्रा जाती है जो त्राशकापूर्ण दीनता से भिन्न त्रातक त्रौर गौरव से श्रमिभूत विदित होती है। इस प्रकार की भावना स्वय नद के हृदय में उठती हुई दिखाई गई है। वस्तुतः वात्सल्य की अखड, अबाध, गभीरतम निष्पत्ति यशोदा के भाव में हुई है) श्रन्य गुरुजनों का वात्सल्य मानों तुलना के द्वारा उसी की पूर्ण अनुभूति के लिए चित्रित किया गया ह)। यशोदा का स्नेह शुद्ध मातृ दृदय की सहज प्रवृति पर आधारित है, श्याम कैसे भी हों उसके लिए तो उनसे अधिक सुंदर श्रीर सुशील दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। यह दूसरी बात है कि कृष्ण वस्तुतः परम लावण्ययुक्त श्रीर उनकी शिशु क्रीडाएँ श्रत्यत लालित्यपूर्ण हैं। कृष्ण के विस्मयजनक श्रतिमानव कृत्यों से न केवल वह त्रातंकित नहीं होती, त्रपि तु उसका स्नेह्पूर्ण हृदय कृष्ण के

कुशल-च्रेम के भय से काँप जाता है श्रीर प्रत्यच्र प्रमाण होते हुए भी वह कृष्ण के ब्रहात्व की तनिक भी प्रतीति न करके कुल-देवता मनाने लगती है। दूसरी त्रोर वह काम भाव से प्रेरित गोपियों के उलाहनों पर तनिक भी विश्वास नहीं करती। वह श्रपनी श्रॉखों पर भी विश्वास नहीं करती, यद्यपि एक आध बार वह स्वय कृष्ण को राधा के साथ किशोर-सुलभ चेष्टा में देख लेती है। सूरदास ने यशोदा के भाव को अतीन्द्रिय श्रीर स्वतःपूर्ण रूप में चित्रित करके वात्सल्य भाव में भक्ति की चरम अवस्था की व्यजना की है। कृष्ण के शैशव से लेकर उनके मथुरा और तदनन्तर द्वारका चले जाने तक यशोदा का एक ही भाव रहता है, परिस्थित के परिवर्तन से उस भाव में किंचित् परिवर्तन नहीं होता। श्रनुकूल श्रीर प्रतिकूल विभिन्न परिस्थितियों से उत्पन्न विविध भाव उसके वात्सल्य को ऋधिकाधिक पुष्ट करने में ही सहायक होते हैं; किसी प्रासिगक परिस्थित तथा उससे उत्पन्न भाव में इतनी च्रमता नहीं कि वात्सल्य में व्यतिक्रम पैदा कर दे। यशोदा श्रीर नद के हृदय की थोडी बहुत छाया देवकी श्रौर वसुदेव में भी दिखाई देती है, परतु देवकी-वसुदेव के पुत्र महिमा-शाली त्रौर ऐशवर्यवान् हैं, दूसरे उनके स्नेह को वात्सल्य के उपयुक्त परिस्थि-तियों में निखरने का अवसर भी नहीं मिलता।

(वात्सल्य भाव भक्ति का शुद्ध भाव है जिसे इष्टदेव के नाम, रूप, गुण, व्यापार तथा किसी बाह्य परिस्थित की अपेचा नहीं) उसकी उत्पत्ति के लिए इद्रियों के आकर्षण को अवसर नहीं, वह तो मानों स्वतः इष्टदेव के रूप में मूर्तिमान होकर पैदा होता है। केवल इसी अर्थ में वह इद्रियातीत है, उसकी पुष्टि, वृद्धि एव दृदता में इद्रियों के सहज व्यापार अवश्य सहायक होते हैं। वैराग्यपूर्ण भक्ति में इष्टदेव के अतिरिक्त सासारिक विपयों के प्रति जिस उदासीनता की आवश्यकता बताई जाती है वह वात्सल्य भाव में सहज सुलम है, वासनारहित शुद्ध हार्दिक अनुराग उसकी विशेषता है, साथ ही उसमें जो एद्रिय कियाशीलता, भावावेश, अनुभूति की गंभीरता तथा भावसकुलता है उसकी उस वैराग्यपूर्ण भक्ति में कोई सभावना नहीं, जो केवल भगवान की कृपा पर आधारित है और जिसमें इद्रिय निग्रह की आव-श्यक शर्त है। वात्सल्य भाव इद्रियों की प्रवृत्ति पर आधारित न होने के कारण न तो गोप्य है और न उसमें लोक-धर्म या समाज-धर्म की किसी मर्यादा का उल्लंधन है। इस प्रकार के शुद्ध हार्दिक भक्ति-भाव की प्राप्ति मर्यादा का उल्लंधन है। इस प्रकार के शुद्ध हार्दिक भक्ति-भाव की प्राप्ति अत्यत्त दुर्लभ है, वज के इतने बड़े समाज में केवल कुछ ही व्यक्तियों को

कृष्ण को रनेह-सिक्त करने का सौभाग्य मिला श्रीर उनमें भी केवल यशोदा उस भाव को पूर्णतया श्रक्तुएण रख सकी। सूरसागर में व्यक्त वास-ल्य भाव का परिचय नीचे दिया जाता है।

वात्सल्य-भाव कृष्ण के बालरूप श्रीर उनकी बाल लीलाश्रों पर श्राश्रित है। किव ने श्रारम्भ से ही कृष्ण-लीलाश्रों के वातावरण में ऐहिक भावनाश्रों की प्रधानता रखी है, यद्यपि ये ऐहिक भावनाए श्रित उच्च मानवीय स्तर पर परिकल्पित की गई हैं। यही कारण है कि कृष्ण के प्रति सहज रित उत्पन्न कराने में किव को पूर्ण सफलता मिली।

कृष्ण का रूप श्रितिमाकृत है ही, श्रिपनी रत्ता के लिए नन्द के यहाँ ले जाने का उपाय बताना तथा मथुरा से गोकुल तक की समस्त बाधाश्रों का निराकरण करना उनके प्रति सभ्रम श्रीर गौरव भावना के उत्पादन के लिए पर्याप्त है। परन्तु किव ने इन समस्त बातों का वर्णन इस प्रकार किया कि देवकी श्रीर वसुदेव के मन में वात्सल्य भाव की ही प्रधानता रहती है। सभ्रम श्रीर गौरव की भावनाएँ वात्सल्य भाव को श्रेष्ठ एव उच्च बनाती हैं, उसमें विपर्यास नहीं पैदा करतीं।

गोकुल में आकर हरि के प्रकट होने के बाद तो आनद की सीमा ही नहीं रही। नन्द और यशोदा गद्गद-कठ हैं; र सिवयाँ मगल गान करती हैं, समस्त वजवासी इतने हिर्षत हो रहे हैं कि राजा और राय किसी को कुछ नहीं गिनते। नाल छेढ़ने वाली का प्रेम-पूर्ण मगडा और अत में रोहिणी से रत्नहार पाकर आनदित होना और बधाई पाना, नन्द का दान देते देते न अधाना, प्रेममग्न वजवासियों का आनन्दावकाश, सिवयों की पारस्परिक हर्ष-वार्ता और मांगलिक पदार्थ लेकर नन्द के यहाँ एकत्र होना —समी कृष्ण के प्रति वात्सल्य भक्ति के सहज उद्गार हैं। किन ने वज के इस आनन्दोन ल्लास का परिपूर्ण वातावरण उपस्थित करके वात्सल्य भक्ति की पुष्ट भूमिका तैयार की है जिसमें वज के सभी नर-नारी समान भाव से कृष्ण, के

<sup>√</sup>१. सू० सा० (सभा), पद ६२६

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पद ६२६

५, वही, पद ६३२

<sup>&</sup>lt;sup>७</sup>, वही, पद ६३७ ६४१

२. वही, पद ६२६-६२८

४. वही, पद ६३१

<sup>&</sup>lt;sup>ब</sup>. वही, पद ६३३-६३६

<sup>&</sup>lt;sup>८</sup>. वही, पद ६४२

प्रति स्नेह प्रकट करने में होड-सी लगाते हैं। स्रदास भी ढाढी के वेश में नद के द्वार पर पहुँच जाते हैं, श्रौर सब तो कंचन, मिण, भूषण के दान पाकर श्रानंदित होकर लौट जाते हैं, पर स्रदास केवल इतना चाहते हैं कि 'यसोदा सुत श्रपने पाँवों चल कर श्राँगन में खेलता हुश्रा श्राए श्रीर जब वह हँस कर बोले तो उसी को सुनकर घर लौट जाएँ।' वे नंद के घर के ढाढी हैं श्रौर उनका नाम स्रदास है। र

( किव ने वात्सल्य भाव का प्रकाशन प्रधानतया यशोदा श्रौर नन्द के द्वारा किया है। देवकी, वसुदेव, रोहिग्णी तथा वयस्क वजनारियों का स्नेह भी वात्सल्य-भाव का है पर उनमें यशोदा-जैसी तक्षीनता नहीं ) वे यशोदा की भाँति कृष्ण के महात्म्य से सर्वथा उदासीन नहीं हैं। यशोदा का वत्सल-स्नेह इतना ऋविक तन्मयतापूर्ण है कि कृष्ण के ऋति-लौकिक कार्यों को प्रत्यच् देखते हुए भी उसका भाव ऋचुएए। रहता है। यही नहीं; जिस प्रकार यशोदा कृष्ण के द्वारा पूतना, काग, तृणावर्त, श्रघ, वक, वृषभ त्रादि के सहार-कार्यों को देखते हुए भी कृष्ण को सदैव एक बालक के रूप में देखती है, उसी प्रकार कृष्ण की राधा श्रीर गोपियों से सम्बन्धित गोप्य क्रीडाओं पर या तो विश्वास ही नहीं करती या उनकी उपेचा करती है। यशोदा का स्नेह न तो विवेक-बुद्धि-जन्य ज्ञान पर स्राधारित है स्रौर न इन्द्रियों की प्रवृत्ति पर । उसका स्रोत तो सहज हार्दिक भाव है। इसी कारण कवि ने वात्सल्य-रित का विकास नहीं दिखाया । यशोदा के रूप में वात्सल्य की परम गभीरता का चित्रण करके कवि ने बाल गोपाल की भक्ति की महत्ता व्यजित की है। अन्य व्यक्तियों के वात्सल्य में यशोदा की अपेदा जो न्यूनता है, उसका कारण स्वय उनकी मानसिक अनुभूति का अंतर है। चरित्र-चित्रण सम्बन्धी आगामी ऋध्यायों में यशोदा, नन्द तथा श्रन्य व्यक्तियों के वात्सल्य भाव का परिचय दिया गया है।

## माधुर्य भाव

भक्ति-धर्म के भाव-मेदों में सूरदास ने माधुर्य भाव को सबसे श्रिष्ठक महत्त्व-पूर्ण स्थान दिया। इस भाव के सबन्ध से इष्टदेव के साथ जिस निकटता श्रीर धनिष्ठता का संबन्ध स्थापित हो सकता है, वह श्रन्य भावों के सबन्ध से सभव नहीं। दास्य भाव में तो भक्त श्रीर भगवान के वीच लघुता श्रीर

<sup>े.</sup> वही, पद ६४३-६५२

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>, वही, पद ६५३

व्याख्या

दानलीला के श्रारभ में ही स्रदास कहते हैं; "श्याम भक्तों के सुख-दायक हैं, स्त्री या पुरुप उनका कुछ नाम नहीं। जिन्होंने उनका सुमिरन सुख में किया, उन्हें हरि ने वहाँ दर्शन दिया। जो हरि को दुख ख्रौर सुख दोनों में ध्याते हैं, उन्हें वे तनिक भी नहीं भुलाते । चित्त देकर कोई किसी प्रकार भजे उसके लिए त्रिभुवन राय वैसे ही हो जाते हैं। क मातुर गोपियों ने हिर की श्राराधना की; मन, वचन श्रीर कर्म से उनमें चित्त लगाया, तन को गला कर षट् ऋतु पर्यन्त तप किया श्रीर माँगा कि गिरिधारी हमारे पति हों। श्रत र्यामी सबकी जानते हैं। उन्होंने पहले की पुरातन प्रीति पाली, वसन हरे, गोपियों को सुख दिया तथा नाना विधि कौतुक किए। युवतियों को सदैव यह कामना रहती है कि कन्हाई से उनका तनिक भी अतर न हो। वे घाट, बाट, यमुना-तट सब जगह रोकते हैं, मार्ग चलते जहाँ-तहाँ टोकते हैं; किसी की गागर पकड़ कर फोड़ देते हैं, किसी से हॅस कर फुँह चिढा देते हैं; किसी को अक्रम में भर कर भेंटते हैं। इसी प्रकार वे तरुणियों की काम-व्यथा मेटते हैं। ब्रह्मा से कीट पर्यन्त समस्त सुष्टि के स्वामी प्रसु निर्लोभ और निष्काम हैं। भाव के वश होकर वे सदा सग ही सग फिरते हैं। जो खेलती ग्रौर हॅसती हैं, उन्हीं से बोलते हैं। वज-युवतिया उन्हें तिनक भी नहीं भूलतीं, भवन के कर्म करते हुए भी वे चित्त हरि ही में लगाती हैं। वजवालाए गोरस लेकर निकलीं, वहाँ उन्होंने मदनगोपाल को देखा। कामिनियाँ अग अग में सुन्दर शृङ्गार करके इस प्रकार चलीं, मानों दामि-नियाँ यूय बनाकर चल रही हों। कटि की किंकिण और नूपुर तथा बिछियों की ध्वनि एसी लगती है, मानों मदन के गज-वंट वज रहे हों। माट-मदुकी शिर पर धर के चली जाती हैं ग्रीर मुख से हिर का गुणगान करती हैं। चद्रवद्नी तथा 'सुकुमार तन वाली सब गोपियाँ अपने-अपने मन में कृष्ण की प्रिया हैं। सब को देखकर बनवारी रीम गए ख्रौर तब उन्होंने एक उपाय सोचा कि ऋब एक दिधदान की लीला और युवतियों के सग रस-लीला करें। सूर-श्याम ने सखात्रों को इकट्टा किया श्रौर यह लीला कह कर सुख उपजाया।"72

गोपियाँ कृष्ण की प्रभुता श्रीर ऐश्वर्य की श्रीर ध्यान नहीं देतीं, दान-लीला में श्रसदिग्ध शब्दों में किन ने गोपियों के द्वारा माधुर्य के श्रालवन

<sup>ी.</sup> सू०सा० ( वें० प्रे० ), पृ० २३३-२६८

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>, वही, पृ० २३४

के श्रितिरिक्त कृष्ण के अन्य सभी रूपों की अवहेलना कराके यह परिशित किया है कि अनन्य भाव की चरम परिण्ति गोपियों के माध्य भाव में ही हो सकती है। गोपियों के द्वारा कृष्ण की प्राकृत और अतिप्राकृत दोनों प्रकार की गौरव-गरिमा का उपहास कराके यह दिखाया गया है कि उनका प्रेम उनकी इन्द्रियों और मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति पर निर्भर है, जिसका आधार कृष्ण का मनोहर रूप तथा उनकी प्रेम-प्रवण लीलाएँ हैं।

कृष्ण यह कहकर कि तीन लोक में ऐसा कोई नहीं है जो उनके वश में न हो अतः गोपियों की गाँव छोडकर कहीं चले जाने की धमकी निरर्थक है, गोपियों को स्रातिकत करना चाहते हैं। पर गोपियों पर इसका कोई स्रसर नहीं पडता। वे कहती हैं, 'छोटे मुँह बडी वात! सँभाल कर क्यों नहीं बोलते ? तीन लोक श्रीर कस । ये तुम्हारे वश में कर्य से हो गए १ यह वाणी उससे कहो, जो ऋज्ञान हो ! १९ 'ये भूठी-भूठी कहाँ की बातें मिला रहे हो ? लेखा भूल जात्रोगे । हमसे दान के सब दाम परखा लो ! थैली मॅगा लो, नहीं तो पीताबर फट जाएगा।" कृष्ण श्रीर श्रधिक 'सतराते" हैं, तो गोपियाँ कहती हैं कि 'लड़कपन छोड दो। ग्रगर कस नृपति जान पाएगा तो बडा स्रमर्थ हो जाएगा।' इस पर कृष्ण पूतना स्रादि के सहार तथा गोवर्धन धारण का स्मरण दिलाकर अपने लड़कपन (!) के गुण सुनाते हैं। इसके उत्तर में गोपियाँ कहती हैं। 'तुमने सब भला किया; श्रव हमें क्यों सुनाते हो ! मोइन, ऐसी वात करो जिससे कुछ लाभ ही। हॅसी दो चार पल की होती है, यहाँ याम बीत हैं। श्याम, तुमने पराई नारियों को वन में रोक रखा है। 193 कृष्ण के बलात्कार को देखकर गोपियाँ कहती हैं "नदलाल इस तरह न बोलो । अच्छी तरह मेरा आँचल छोड़ दो । तुम भुक्ते औरों की तरह की स्त्री सममते हो १ मैं बार-बार तुमसे कहती हूं, जजाल में फॅस जाश्रोगे । यौवन-रूप देखकर तुम ललचा गए हो। श्रभी से तुम्हारे ये खेल हैं! तन में तर-णाई तो त्राने दो। ऋभी से जी में विकलता क्यों हैं! सूर-श्याम, उर से कर हटा लो नहीं तो मोतियों की माला टूट जायगी।""

कृष्ण गोवर्धनधारण की याद दिलाकर श्रपने महत्त्व श्रीर श्रपनी श्रति-

<sup>ै.</sup> वही, पृ० २३४

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पृ० २३५

२. नही, पृ० ३३४

४. वही, पृ० २३६

प्राकृत शक्तिमत्ता का ग्रातक पैदा करना चाहते हैं, किन्तु गोपियाँ उनकी हॅमी उडाती 'ग्रीर कहती हैं कि 'तुमने घर का गोवर्धन उठा लिया ग्रीर ग्रपने मुँह श्रपनी बड़ाई करने लगे। इम लोग तो इतना जानती हैं कि तुम नित्य-प्रति वन में गाए चराने जाते हो, मोरमुकुट, मुरली, पीताम्बर त्रादि वन के सब ग्राभूषण हमने देखे हैं, कधे की कमरी श्रीर हाथ में चदन की लाठी भी जानती हैं। '२ कृष्ण श्रपनी कमरी की श्रलीकिक महत्ता वताकर पुनः उन्हें सचेत करना चाहते हैं; उपन्तु गोपियाँ वरावर उनका उपहास ही करती जाती हैं श्रौर कहती हैं कि इसी पर 'दिधिदान' माँगते हो ! तुमने स्वय कह दिया है कि तुम कमरी के ऋोढ़ने वाले हो। पीतावर तुम्हे शोभा नहीं देता। काले तन पर काली कमरी ही शोभित होती है। है कृष्ण समकाते हैं, यहाँ तक कि ग्रपने ग्रविगत ग्रविनाशी होने का स्पष्ट उल्लेख कर देते हैं ग्रौर त्रपने लौकिक माता पिता-- यशोदा-नद को त्रास्वीकार कर देते हैं। <sup>५</sup> परब गोपियाँ उनकी माया-जन्य लीलात्रों में इतनी भूली हुई हैं कि वे इन वातों की केवल एक मुस्कान से उपेचा कर देती हैं और व्यग्य से कहती हैं, 'हाँ! ये गुण भी जानते हो। माता-पिता का निरादर श्रीर श्रवमानना भी करने लगे । व पूछती हैं कि यदि तुम माता के गर्भ से नहीं पैदा हुए, तो फिर श्राए कहाँ से १ कृष्ण बताते हैं कि उन्होंने भक्तों के हित अवतार धारण किया है। इस पर गोपियाँ उत्तर देती हैं: "कान्ह, तुम कहाँ की बात चलाते हो। स्वर्ग ऋौर पाताल तुमने एक कर रखा है। युवतियों को यह सब क्या कह कर बताते हो ? यदि तुम लायक हो, तो ऋपने घर के हो। वन केु भीतर क्यों डरवाते हो १ गोरस के दान का क्या करोगे १ यह सब कुछ लेलो ! हमें घर 'रीती' चली जाने दो, बस इसी में हमें सुख मिलेगा। सूर-श्याम, माखनद्य लेलो युवतियों को उलकाते क्यों हो १'

कृष्ण युवितयों का मार्ग रोकते हैं तो वे अपने घर वालों को बुलाने की धमकी देती हैं। कृष्ण कहते हैं कि घर वालों को क्या, कस को बुलाओ, जिससे कि मैं सबके देखते-देखते उसकी पूजा करूँ। परन्तु गोपियाँ व्यग्य

१. वही, पृ० २४२

<sup>- &</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पृ० २४२

५. वही, पृ० २४२

<sup>°.</sup> वही, पृ० २४२

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup>. वही, पृ० २४५

र वही, पृ० २४१

४. वही, पृ० २४२ \_

६- वही, पृ० २४२

<sup>&</sup>lt;sup>८</sup>. वही, पृ० २४५

पूर्वक कहती हैं कि यदि तुम्हीं 'सबके राजा हो तो सिंहासन पर बैठ कर चमर-छत्र धारण करो, मोर-मुकुट मुरली स्त्रौर पीताम्बर छोड़ दो; वेग्रु, विषाण, शृङ्क के स्थान पर नौबत बजने दो, जिससे कि हमें भी सुख हो और तुम्हारे साथ कुछ काम कर सकें। लेकिन सूर-श्याम तुम्हारी ये बातें सुनकर हमें लाज त्र्याती है। १ कृष्ण उत्तर देते हैं, "तुम्हारे चित्त में राजधानी नीकी है! मेरे दास दासों के भी जो चेरे हैं उन्हें वह फीकी लगती है। ऐसी कहकर मुभे क्या सुनाती हो ! तुम्हारे लिए यही श्रगाध है। कस को मार कर शिर पर छत्र धराऊगा ! पर यह साध कैसी तुच्छ है ! हमारा तुम्हारा साथ तभी तक है जब तक कस जीवित है। सूर-श्याम के मुख से जब यह सुना तो गोपियों के मन ही मन में सशय होने लगा । " यद्यपि गोपियाँ कृष्ण की लौकिक वैभव-व्यजक उक्तियों का परिहास करके सांसारिक वैभव से निरपेन्नता व्यक्त करती हैं. फिर भी उनके मन में कस के गौरव का ब्रातक है। कृष्ण उसे भी भक्ति के ग्रनन्य भाव के लिए सहन नहीं कर सकते। यही कारण है कि उन्होंने इस दर्गिक्ति के द्वारा सासारिक वैभव का स्पष्ट प्रत्याख्यान किया।

परतु प्रेम-प्रवण निश्छल गोपियों के लिए कृष्ण की भविष्यवाणी श्रित दुःसह है। वे तुरत नम्न होकर दिधदान के लिए प्रस्तुत हो जाती हैं पर कृष्ण कुछ श्रीर ही दान चाहते हैं। उनके दान का मर्म जानकर गोपियां कहती हैं कि तुम्हें इस प्रकार सखाश्रों को साथ लेकर वन में पराई स्त्रियों को नहीं घेरना चाहिए, क्योंकि इससे मर्यादा भग होती है। कृष्ण इस तर्क पर ध्यान नहीं देते। वे कहते हैं कि मैं भी सीधी बात कहता हूँ, उस पर इतना शोर क्यों कभी यशोदा की दुहाई श्रीर कभी गाली! सबेरे से क्याड़ा फैला रखा है। दान चुका दो। बड़े घर की बहु बेटी हो, व्यर्थ क्या करती हो?।

कृष्ण को 'प्यारी' ने अपने पास बुला लिया और कहा कि 'तुम ऐसी वातें करते हो जिन्हें सुन कर जाति-पाति के लोग हॅसेगे और श्याम-भतारी को प्रकट रूप में जान लेंगे। तुम सर्वज्ञ कहलाकर भी माता पिता से गाली

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>. वही, पृ० २४५

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>. वही, पृ० २४५

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पृ० २४५

४, वही, पृ० २४६

दिलवाते हो। सखाय्रों ने उनकी बात सुनली द्यौर कहा कि 'तुम नागरी हो, वे नवल नागर हैं। दोनों मिल कर विहार करो। श्याम-श्यामा, तुम एक ही हो ! ससार क्या हॅसेगा '। र इस कथन के श्राध्यात्मिक तत्त्व को गोपियाँ विलकुल नहीं सभमतीं। वे मुमलाकर कृष्ण को उन पर किए हुए अपने उपकारों की याद दिलाती हैं। इष्ण 'लरिकाई' की माखनचोरी, उल्लुखल-वंधन श्रादि से श्रपनो श्रनभिज्ञता ४ प्रकट करके चीरहरण का स्मरण दिला कर पूछते हैं कि 'जय तुम वस्त्रहीन जल के बाहर आगई थीं, तब कैसी हॅसी उड़ी थी, इसे भूल गई ? श्याम के मेदभरे वचन सुनकर वजनारियाँ सकुच गईं '।' गोपियां कहती हैं: " ऐसी वात कहते तुम्हे सकोच भी नहीं होता ! तुमने श्रपनी हया-शर्म भी खोदी, लोगों के स्त्रागे कूठी वार्ते कहते चले जाते हो १ तुम तो हॅस कर कहते हो, पर सब ग्वाल सुन कर घर घर जाकर कहेंगे। बहुत होगे तो दश वर्ष के होगे, पर वार्ते ऐसी वनाकर कहते हो ! सूर श्याम, हम यशोदा के स्रागे जाकर यह बात कहेंगी।" कृष्ण फिर स्रपनी विविध भाव-सम्पन्न भक्ति का रहस्य बताते हैं; ''मैं भूठी बात क्या जानूँ १ जो इसको जैसे भजती है, उसे मैं वैसा ही मानता हूँ। तुमने मन देकर मुक्ते पति किया; में ऋतर्यामी हूँ; योगी को योगी ऋौर कामी को कामी हो कर दर्शन देता हूँ। यदि तुम हमें भूठ सममती हो, तो फिर तुमने तप क्यों किया? सूर,, सुनो, श्रव निटुर क्यों हो गई हो, दान क्यों नहीं दिया जाता ?"" "तुम देर, क्यों लगाती हो १ दान दे दो और दिध बेचकर घर जाओ। तुम्हीं को यह मगड़ा अञ्छा लगता है। तुम मुक्तसे प्रीति क्यों नहीं करतीं ? वज-गाँवों में बिनिज करती हो । फिर तुम सब हमारा नाम लेंकर इस मार्ग से आत्रो जाल्रो। तुम्हीं श्रपने मन में लेखा करलो। तुम जो कुछ, दे- दोगी वही मैं ले लूँगा। सूर, जब तुम सीघे स्वभाव चलोगी तो फिर मैं क्या कहूँगा ?" इन गूढ़ वचनों के आध्यात्मिक रहस्य को सम-मने की गोपियों को आवश्ययता नहीं, पर किव इनके द्वारा व्यजित करता है कि स्वभावानुसार माधुर्य भाव से भजने वालों के लिए सासारिक जीवन इन्द्र-हीन एव, सहज हो जाता है।

<sup>ै.</sup> वही, पृ० २४६ - र. वही, पृ० २४६,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पृ० २४६ <sup>४</sup>. वही, पृ० २४६

५. वही, पृ० २४६ ६. वही, पृ० २४६

<sup>°.</sup> वही, पृ० २४६ '' °. वही, पृ० २४६

गोपियाँ मार्ग दे देने की प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि दान घर से ले लेना इस समय जाने दो। इस पर कृष्ण पूछते हैं कि मैं नृप को क्या उत्तर दूँगा १ नृप के ऋघिकार की स्वीकृति सुन कर गोपियाँ प्रसन्न हो जाती हैं श्रीर कहती हैं कि तुम्हारे साथ कस के पास जाकर हम स्वयं लेखा करेंगी। पर कृष्ण भौंह मरोंड़ कर गूढ हँसी हॅसने लगते हैं। गोपियाँ उनकी हॅसी देख कर चिढ जाती हैं स्रौर वे उन्हें नन्द, यशोदा, गोधन स्रादि की शपथ दिला कर हॅसी का कारण पूछती हैं। र कृष्ण उनके शपथ दिलाने पर श्रीर हॅसते हैं ज्रीर श्रीदामा से कहते हैं कि इन्हें सममा दो। अश्रीदामा उनसे पूछते हैं, "तुमने श्याम के हँसने से क्या समका ? उन्हें सौगध क्यों दिलाई ? तुम भी . सब मिलकर हँसो, हम सौगध नहीं दिलाऍगे। तक्णियों की कुछ प्रकृतिन्हीं बुरी होती है कि वे तनिक सी बात में 'खिसा' जाती हैं। 'नान्हें' लोगों को सौगध दिलाया करो। ये दानी सब के प्रमु हैं। सूरश्याम को दान दे दो। कव से भॉगते खड़े हैं !" परन्तु श्रीदामा की साची से भी गोपियों को कृष्ण की प्रभुता का बोध नहीं होता। वे कहती हैं, "हम तो जानती हैं कि वे 'कुॅवर कन्हाई' हैं। तुम्हारे मुख से ऋाज हमने सुना कि वे प्रभु हैं। तुम उनकी 'प्रमुताई' जानते होगे। इन वातों से—मही दही के दान से—प्रभुता नहीं होती । वे ठाकुर हैं, तुम उनके सेवक हो । मैंने सब का ज्ञान जान लिया। दिध खाया, मोतियों की लड़ तोड़ दी; घृत-माखन रह गया है, उसे भी ले लो। स्रदास-प्रभु, अपने सदका, (निछावर, बलिहारी) हमें घर जाने दो।" कृष्ण फिर कहते हैं कि अगर तुम्हें घर जाने दूँ तो नृप को क्या उत्तर दूंगा, १ उसकी गाली कौन खाएगा १ नृप के साथ मेरा जो ऋटकाव है, उससे तुम्हारे सिवा ऋौर कौन छुड़ाएगा १ गोपियाँ व्यग्य करती हैं कि कल जिसकी निन्दा कर रहे थे, आज उसी कस का नाम लेकर दान माँग रहे हो। E कृष्ण सारचर्य पूछते हैं; 'तुम क्या कह रही हो ? यह मैं जान ही न सका। कस का नाम मैंने कब लिया । कस है किस लायक ? क्या तुम मुक्ते उसी नृप का सममती हो १७ वास्तव में गोपियाँ तीनों भुवनों में कस के अतिरिक्त और किसी को नृप नहीं जानतीं। वे उस नृप का नाम पूछती हैं जिसका कृष्ण सकेत

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>. वही, पृ० २४६

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पृ० २४६

प. वहीं, ए० २४७

<sup>&</sup>lt;sup>७</sup>. वही, पृ० २४७

र. वही, पृ० २४६

४. वही, पृ०, २४६

<sup>ै.</sup> वही, पृ० २४७

करते हैं, जिससे कि वे भी उसी की शरण में चलें। १९ कृष्ण उस नृप का परि-चय देते हैं: "मुक्तसे नृपति का नाम सुनो । तीनों भुवनों में उसका 'ग्रम्य' ् हैं, नर-नारी सब उसके गाँव हैं। गंधर्वगण उसके वश्य हैं, उसके समान श्रीर कोई नहीं। जिससे में स्वय सकोच करता हूँ, उसकी स्तुति कहाँ तक करूँ ? में उसी का भेजा हुआ आया हूँ; उसने मुक्ते दान का 'वीडा' दिया है। सूर, रूप-यौवन का धन भुन कर वह श्रधीर हो गया है।" गोपियाँ ऐसे 'वट-पारी' कराने वाले नृप का भी कृष्ण के साथ उपहास करती हैं। दोनों की जोडी खूब वन गई। कृष्ण जितने रग बनाते हैं उने सब से युवतियों के मन चुराते हैं। <sup>3</sup> कृष्ण प्रत्युत्तर में नारी-स्वभाव के स्रनिष्ट स्राकर्षण ंका वर्णन करके सममाते हैं कि वे किस प्रकार अपने अगों की छिन के बल पर लोगों को फॅसाती हैं। गोपियाँ भी कृष्ण पर यही अपराध लगाती हैं। इञ्णा इस विवाद को समाप्त करते हुए कहते हैं कि 'मेरा कुछ दोष नहीं, मैं तो उन्हीं का भेजा हुआ आया हूं। रूप यौवन की चुर्गली नयनों ने जाकर की थी। '४ ''लोचन दूतों ने तुम्हें इस मार्ग से जाते देखकर उसे सुनाया; तब उसने 'रिस' करके मुक्ते बुलाया। सब महलों से 'वाणी' सुनकर वह यौवन के महलों में आया, अपने हाथ से मुक्ते वीडा दिया ं ग्रौर तुरत मुक्ते 'पहनाया' । वह सिंहासन चढ कर चतुराई के साथ वैठा है। मन तर्ग स्राज्ञाकारी भृत्य है, उसे उसने तुममें, लगा दिया है। उस नृपतिवर का नाम 'श्रनग' है। यह मुखद बात मुन लो। सूरश्याम के मुख से यह बात मुनते ही युवतियां ने तन का ध्यान मुला दिया। " वज युवतियाँ यह मुनकर मं हो गई, उनके मन व्याकुल हो गए तथा तन की सुध चली गई। काम-नृपति की 'साँटी' लगते ही उन्होंने तृषित हो रूप-यौवन समर्पित कर 'दिया। सबने मन ही मन में श्याम की शरणागति की याचना की। "देह को भूल कर मन में गोपी कहती है कि यह धन मैंने तुम्हारे लिए ही सचित कर रखा था। उसे लेकर सुख प्राप्त करो। पर यौवन-रूप तुम्हारे लायक है नहीं, इसी से तुमको देते हुए लजाती हूँ। वारिध के आगे कणिका की तरह ं विनय करती हूँ, अमृतरस के आगे रचक मधु का अनुमान करती हूँ।शोभा

<sup>ै.</sup> वही, पृ० २४७

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पृ० २४८

५, वही, पृ० २४८

२. वही, पृ० २४८

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup>. वही, पृ० २४८

६, वही, पृ० २४६

की सीमा सूर्याम के समान अन्य कीन ?" कृष्ण यह आत्म-समर्पण स्वीकार करते हैं। "अतर्यामी ने जान लिया और मन में मिलकर सब की सुख दिया। जब तनु की कुछ याद आई, तब उन्होंने जाना कि हम वन में खड़ी हैं। तनु को निरख कर वे सकुच गई। सब आपस में कहती हैं कि हम कहाँ थीं और किसके साथ हमने रमण किया ? 'श्याम के बिना यह चरित और कीन कर सकता है' यह कह कर उन्होंने तन का समर्पण कर दिया। स्रदास-प्रभु अंतर्यामी हैं, उन्होंने गुप्त रूप में ही यौवन का दान ले लिया।" (किव ने यहाँ व्यजना की है कि गोपियों का काम-मुख मानसिक ही है, क्योंकि कृष्ण भाव मात्र हैं।)

इस रहस्यपूर्ण अनुभव के बाद कृष्ण युवितयों से पूछते हैं कि तुमने दान का कुछ लेखा किया ! सोचती क्या हो ! हमसे प्रकट करके सुनाओ । अब तुम दिन-रात, साय-प्रातः हर समय इस मागं से निःसकोच आ जा सकती हो । ऐसा कौन है जो तुम्हें रोक सके !3 रोकने वाला तो नन्दमहर-सुत है, जिसका नाम 'कान्ह' है, वही—जिसको काम नृपित का बल है और जो युवितयों को ठगता फिरता है । वह शिर के ऊपर टोना डाल देता है और आप मौन होकर खड़ा रहता है । श्याम, सुनो, ऐसा न पूछो । तुमको यह कौन 'वान' पड़ गई ! स्रदास-प्रभु अब कृपा करो जिससे कि अब हम किसी प्रकार अपने घर जाए । अकृष्ण कहते हैं: ''दान मान कर सब घर को जाओ । मैं कहीं कहीं का लेखा जानला हूँ । तुम्हारे समक्तने से सब निर्वाह हो जाएगा । आज पिछला दान-निवार दो । कल जब जाओ तो फिर देना । अब में तुमसे भली कहता हूँ, अगर तुम खालिने मानो । तुम वृन्दावन में आते हुए डरती हो, मैं उम्हें पहुंचा दूगा । सूर, सुनो, जिसके वश में त्रिभुवन है वह प्रभु युवितयों के वश में है ।'' कृष्ण के इस कथन में काम भाव से भजने वाले आत्म-समर्पण्युक्त मक्तों के निष्कंटक, निर्द्दन्द जीवन का सकते है ।

दानलीला की इस रूपक-गर्मित रहस्यमयी मधुर रित की चरम-परिण्ति दिखाकर किन भावलोक से उत्तर कर दिधदान की पार्थिव लीला का वर्णन करता है। कृष्ण ग्वालों के साथ दिध-माखन खाने लगते हैं। 'दिध धन्य है; माखन धन्य है, गोपियाँ धन्य हैं श्रीर राधा-वश्य मुरारी धन्य हैं। सूर-प्रमु

<sup>ी.</sup> वही, पृ० २४९

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>, वही, पृ० २४६

२. वही, पृ० २४६

४. वही, पृ॰ २४६

के चरित देखकर सुरगण थिकत होते हैं। घोप-नारियाँ कृष्ण के साथ सुख करती हैं !

कृष्ण सखाग्रों के साथ माखन-दिध खाते हैं ग्रौर पत्तों के भूठे दोने लेकर चाटते हैं। गोपियाँ कहती हैं कि 'हम श्रपने मन में जो साध करती थीं, वह सुख हमें अञ्छी तरह मिल गया। वे सूर-श्याम पर तन मन वारती हैं, सभी के जी में ज्ञानद है। 12

माधुर्य भाव की यह महत्ता है कि जहाँ कृष्ण के सखा केवल वाह्य लीलात्रों का त्रानन्द उठा सकते हैं, वहाँ गोपियाँ त्रम्तर्जगत् में कृष्ण के साय एकाकार होकर मानिधक सुख की अनुभूति प्राप्त करती हैं। 'जिनके लिए शिव ध्यान लगाते हैं, शेष सहस्रमुख से गाते हैं वे वज में प्रकट रूप से राधा के मन को चुराते हैं। '3 'वे गोपियों के लिए ही माखन खाते हैं, प्रेम के वश में होने से वे ऋघाते नहीं। सभी मटिकयाँ वैसे ही भरी रखी हैं, प्रेम घटता ही नहीं। मोहन हृदय का भाव जान कर माखन बाते हैं। उनके एक द्याथ में दिध है श्रीर एक में दिधजात । 'गोपियाँ उन्हें देख देखकर मन 'ही मन सिहाती हैं।'<sup>४</sup>

### विकास

गोपियों के इस मधुर-भाव का विकास उत्तरोत्तर होता है श्रौर इसका त्र्याधार कृष्ण का रूप श्रीर उनकी माधुर्य भाव-व्यंजक लीलाएँ हैं। यह पहले कहा जा चुका है कि भक्त अपने स्वभाव, प्रकृति और मानसिक विकास की स्थिति के अनुसार 'किसी भाव विशेष से भगवान् का ध्यान करता है। भगवान् भी भक्तों को उनके भावानुसार सदैव भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई 'देते हैं। युवती गोपियाँ आरभ से ही कृष्ण के प्रति मधुर भाव रखती है। उनके कृष्ण का रूप बाल्यावस्था में ही 'कोटिमदन-छवि' जीतने वाला है।

माखन-चोरी के समय यद्यपि कृष्ण अत्यत छोटे बालक हैं, फिर भी वज-वनिताएँ माखन चोरी का सवाद सुन्कर मन में हर्षित होती हैं श्रीर चाहती के कि वे हमारे सदन में आए और इस अचानक उन्हें माखन खाते पकड लें तथा भुजाश्रों में भरके उनसे उर खुवाएँ 🖺

<sup>४</sup>. वही, पृ० २५०

<sup>ै.</sup> वही, पृ० २<sup>५</sup>४६

<sup>&</sup>lt;sup>ेंदे</sup>. वही, पृ० २४६

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पृ० २४६ ५. स्० साँ० (सभा ), पद ८६०

सभी गोपियाँ उत्सुक हैं कि मास्त्र-चोरी के श्रवसर पर उनसे एकान्त में मिलें। सूर-प्रभु के मिलने के लिए वे 'बुद्धि-विचार' करती हैं श्रौर हाय जोड़ कर विधि से मनाती हैं कि नन्दकुमार पुरुष-रूप में प्राप्त हों।' मास्व-नचोरी की लीला के द्वारा श्याम ने श्रपनी मोहक चचलता से गोपियों का तन-मन-प्राण सभी वश में कर लिया, यहाँ तक कि उनसे कृष्ण को देखे विना रहा नहीं जाता। इसीलिए तो वे यशोदा के पास उलाहना लेकर जाती हैं। जो कृष्ण गोपियों के समन्त सदैव मधुर रित के श्रालवन वने रहते हैं वे यशोदा के सामने वाल सुलभ सरलता की श्रवोध मूर्ति वने खड़े श्रपनी सफाई देते हैं; पर गोपियाँ उसी मधुर भाव से उन्हें एक टक देखती हैं श्रौर कृष्ण उनका मन मोहते हैं।

यद्यपि कृष्ण वालरूप में ही गोपियों की मधुर रित के आलवन बन जाते हैं और कभी सहज स्वाभाविक रूप और लीलाओं के द्वारा और कभी चामत्कारिक ढग से गोपियों के प्रेम-प्रवण कामुक मन की अपने वश में कर लेते हैं, परत गोपियों की मधुर रित कार-पूर्ण प्रस्फुटन तभी होता है जब कृष्ण अपने त्रिभुवन-विमोहन रूप और मुरली की सहायता से चराचर को मंत्र-मुख कर देते हैं। 'मुरली की मृद्ध तान सुन कर गोपियाँ चिकत हो गई। जो जैसी थी, वह वैसी ही रह गई। उन्हें अपने मुख-दुःख का ज्ञान भी भूल गया। चित्र की भाँति वे श्याम को ही निर्निमेष देखती रहीं। 'पर्ण गोकुल में यही शब्द सुनकर राधिका भी अग-अंग सजा कर प्रभु से आकर मिली। है

राधा और कृष्ण का प्रेम माधुर्य भाव का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। उनका प्रेम भी वाल्यावस्था से ही आरंभ हो जाता है और उत्तरोत्तर विकास पाता हुआ परिपूर्ण परम भाव में परिणत हो जाता है। वस्तु विन्यास और चरित्र-चित्रण संबन्धी अध्यायों में इसका विवेचन किया गया है। राधा को प्रेम-विवश करके कृष्ण अन्य युवतियों को भी ज्ञुभाते हैं।

कृष्ण से मिलने का राघा ने साँप द्वारा काटे जाने का बहाना करके नया उपाय किया। कृष्ण गारुड़ी बन कर आए और उन्होंने राघा का विष उतार दिया। परंतु गोपियाँ कृष्ण का गारुड़ीपन समक्त गईं। वे व्यंग्यपूर्ण

९ वही, पद ८१

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पद ६२१

न्बही, पद १२३६

२, वही, पद ८६२-६२०

४. वही, पद ६२२

६. वही, पद १२४०

वचनों से कृष्ण की प्रशासां करने लगीं। श्याम ने उनके व्यग पर केवल हँस दिया। समस्त युवितयाँ इसी हँसी पर रीक्त कर उन पर मुग्ध हो गईं। "हँस, कर घोष कुमारियों को वश में कर लिया। राधिका के सिर से 'लहिर' उतार कर उन्होंने तकिण्यों पर डाल दी। सब सुन्दरियाँ मिलकर विचार करने लगीं कि अब त्रिपुरारी की सेवा करनी चाहिए और यह माँगना चाहिए कि हमें सूर-शरण बनवारी पित दो।"

इस निश्चय के बाद गोपियों ने "भवन-रवन सब कुछ भुला दिया। जब से नन्द-नन्दन ने मन हर लिया तब से वे यही सोचने लगीं कि वृथा हतना जन्म गवाया। जप, तप, वत, सयम साधन से तो पाषाणा भी द्रवित हो जाते हैं। श्यामसुन्दर वर जैसे भी मिलें, वही करना चाहिए, श्रन्य कुछ नहीं। सबने मिलकर यही मत्र दृढ किया। इससे कुछ भी हो। जग में वृथा जन्म मत खोस्रो, यहाँ अपना कोई नहीं। तब सबके मन में प्रतीति हुई, सब ने दृढ विश्वास किया कि हम सूर, श्यामसुन्दर पित पाए, हमारी यही आशा है। " इसी निश्चय के अनुसार गौरीपित शिव की आराधना करते हुए गोपियाँ गिरिधर नदकुमार को पित रूप में माँगने लगीं। पूर्ण नियम-धर्म के अनुसार आराधना करते हुए रिव के सामने अचल पसार कर युवितयाँ यही माँगती हैं कि हमें हिर भरतार दीजिए, क्योंकि हमारा तनु काम से अति पीड़ित है। "

चीरहरण में भी कृष्ण के चाचल्यपूर्ण लीला-कौतुक श्रीर गोपियों के प्रेम-पूर्ण उपालभ श्रादि के द्वारा गोपियों के माधुर्य भाव की व्यजना की गई है। ''गोपियों ने तनु गला कर भली भाँति तप किया। मुरारी ने कदम्ब पर चढ़ा कर देखा श्रीर उसे स्वीकार कर लिया। उन्होंने सोचा कि 'इन्होंने वर्ष भर मेरे कारण वत-नियम-सयमा करके श्रम किया। मुझे कोई कैसे भी भज़े, मुझे तो विरद की लाज है। ये घन्य हैं, इन्होंने शीत श्रीर ताप का निवारण करके वत पूर्ण किया। नवतरुणी वजनारियों ने मुझे कामातुर होकर भजा है।' तब 'जन की पीर' जानकर कुपानाथ कुपालु हुए श्रीर सरप्रमु ने 'श्रनुमान' किया कि इनके चीर हरूँ।''

<sup>ी.</sup> वही, पदं १३८१ '

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>. वही, पद १३८२'

³. वही, पद<sup>्</sup>र३८३ -

४. वही, पद १३८४ -

५. वही, पर १३८५

६. वही, पद १३८६-१४००.

**<sup>°.</sup>** वही, पद १४०१

बस, कृष्ण ने सोलह सहस्र गोपकन्यात्रों के चीर ग्रीर श्रंगों के त्राभू-षण लेकर कदम्ब पर टाँग दिए श्रीर उनके वत के पूर्ण होने का फल कदब की डालों पर फलित कर दिया। रनान और हरिका पूर्ववत् पतिरूप से ध्यान करके सुन्दरियाँ जल से निकलीं, पर चीर न पाकर चिकित होगई श्रीर फिर नाभि पर्यन्त जल के भीतर घुस गईं। रे श्रव 'कदम्ब वृक्त से गिरिधर वनवारी ने दर्शन दिया ग्रीर कहा कि बाहर निकल ग्रात्रो, नयन भर कर देखों कि तुम्हारा वत द्रुम की डालों में फला है, तुम्हारा वत पूर्ण हो गया। पानी से बाहर निकल आओ; न्यर्थ मे तुषार क्यों सहती हो १ मैं चीर, चोली, हार सब दे रहा हू, लेती क्यों नहीं ? बॉहे टेक कर मेरी विनय करो श्रीर सूर-प्रभु के श्रागे श्राकर सब श्रगार करो । इस प्रकार कृष्ण बार बार कहने लगे। 3 वे यह भी कहते हैं, कि 'मैं त्र्यतर्यामी हूँ, सब जानता हूँ । मैं तुम्हारा काम पूर्ण कर दूँगा। शरद्-निशा में रास का निश्चय है। सूर, हमारा यही सतत स्वभाव है, तुम काम भय से क्यों डरती हो ! मुक्ते कोई किसी भी भाव से भजे, उसके तन ताप को हरता हूँ। " गोपियाँ चीर देने के लिए प्रार्थना करती हैं, ' हा हा खाती हैं। उनके शरीर शीत से कॉप रहे हैं। वे कहती हैं कि 'पुरुष को स्त्री के अग देखने में दोष लगता है और तुम हमारे ऊपर तनिक भी दया नहीं करते। परतु गिरिधारी को देखकर उनको मन ही मन से त्राति सुख हुत्रा। १६ फिर भी कृष्ण को माधुर्य भाव सम्मत पूर्ण त्रात्मसमर्पण नहीं प्राप्त हुन्ना । इसलिए वे कहते हैं, "यह लाज की स्रोट दूर करो। मैं जो कुछ कहूं, तुम वहीं करो। बेचारा सकोच क्यों करती हो ! जल से निकल कर तट पर स्त्राकर हाथ जोडो श्रौर मेरे देखते हुए विनय करो। श्रव तुम्हारा व्रत पूर्ण हो गया, इसलिए गुरुजनों की शका की दूर करो। अब मुक्तसे अतर न रखी, व्यर्थ में बार बार हठ करती हो । सूरश्याम कहते हैं कि मैं चीर देता हूँ, मेरे आगे श्यगार करो।"" सु दरियाँ फिर भी लजा करती हैं ह्यौर कहती हैं कि जल के श्रदर ही रह कर हम बाहें टेक कर, श्रग दिखा कर तुम्हें रिका सकती हैं। पर श्याम तट पर त्राने का आग्रह करते हैं। कृष्ण जब किसी प्रकार नहीं

फा०--३६

<sup>े.</sup> वही, पद १४०२

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पद १४०४

वही, पद १४०६

<sup>&</sup>lt;sup>७</sup>. वही, पद १४०८

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>. वही, पद १४०३

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup>. वही, पद १४०५

६. वही, पद १४०७

८ वही, पद १४०६

माने तब, वे 'शीश पर कर धर के मन में आनदित होकर हिर के सम्मुख गईं। परमानद सूर प्रभु ने कृपालु होकर अबर दे दिए। ' कृष्ण ने जो कुछ कहा सुन्दिरों को वही करना पडां। पर उन्होंने अपना दांव लेने की बात निश्चय कर ली। प्रकट मिलने के लिए ही गोपियों ने प्रीति की थी। इसमें सकोच की वाधा थी। अब सबका सकोच मिट गया। अब श्याम का मिलन छिपाने से भी नहीं छिप सकता। " 'सोलह सहस्र घोष कुमारियाँ मुजाएँ पसार कर खडी हुईं। श्याम सब को देखकर रीक्त गए। उन्होंने सबको कदम्ब के नीचे बुला लिया। वहाँ पर हिर काम-द्वन्द्व का निवारण करके सबके सामने प्रकट हुए। सबने वस्त्राभूषण पहन लिए और सब सुकुमारियाँ हिष्त हो गई। " श्राम-सुन्दर को पति रूप में पाकर गोपियों ने शिव-शकर और सविता की पूजा-अर्चा की। वि

यज्ञपत्नी लीला में युवितयाँ कृष्ण का वशी-वादन सुनकर घर-द्वार, गुरु-जन-परिजन तथा स्वय अपने पितयों की अवहेलना करके कृष्ण से मिलने जाती हैं। कृष्ण के यह कहने पर कि जो स्त्री पातिवत मानती है वह चार पदार्थों की अधिकारिणी होती है, गोपियाँ उत्तर देती हैं कि 'जग की सगाई' सूठी है, हम तो तुम्हारी ही शरण में हैं।

चीरहरण लीला में जिस अनन्यभाव समूत रित का सिक्य आरभ दिखाया गया है, वह कृष्ण की विविध लीलाओं के द्वारा पुष्ट होता हुआ उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता है। पनघट के प्रस्ताव में कृष्ण पुनः गोपियों को प्रेम की कसौटी पर कसते हैं और अपने रूप की मोहिनी तथा अपने स्वभाव की चचलता से उनके मन का अनुराग हढ करते हैं। दानलीला में, जैसा कि पीछे देखा जा चुका है, गोपियों का प्रेम कदाचित् पूर्ण हढता प्राप्त कर लेता है और गोपियों को कृष्ण के मधुर-भाव की अनुभूति हो जाती है। दानलीला के बाद गोपियाँ कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम प्रदर्शित करती हैं, उन्हें कृष्ण-

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>, वही, पद १४१०

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>, वही, पद १४१२

५. वही, पद १४१४-१४१५

७. वही, पद १४१८-१४२६

९. सू॰सा॰ (वें॰प्रे॰), पु॰ २०२-२०८

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>. वही, पद १४११

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup>. वही, पद १४१३

६. वही, पद १४१६,१४१७

<sup>&</sup>lt;sup>८</sup> वही, पद १४१८

प्रेम के ग्रातिरिक्त ग्रौर कुछ स्मता ही नहीं। "तरुणियाँ श्याम के रस में मतवाली हो रही हैं। प्रथम यौवन-रस में छककर उन्हें श्रत्यत खुमारी हो गई। उनके माट खाली हैं; <sup>१</sup> न तो उनमें दूध है, न दिध ग्रौर न माखन। उनका ऋग-ग्रग महारस से परिपूर्ण है। कहाँ घर ग्रीर कहाँ वाट १ इसकी उन्हें बिल्कुल सुध नहीं है। माता, पिता, गुरुजन कहा हैं ? कौन पित है स्त्रीर कौन नारी ? वज-नारियाँ तो सूरप्रभु के पूर्ण प्रेम में छक रही हैं।" 'उन्होंने लोक का सकोच ग्रौर कुल की मर्यादा तज दी। "र गोपियों की इद्रियों की स्वाभाविक गति ही कृष्णोन्मुख हो गई। अतः वे प्रेम करने के लिए विवश हैं।3

गोपियों ने पूर्णरूप से राधा के परकीया प्रेम का आदर्श अपना लियाः "अरी, निशिदिन नयनों की नींद चली गई। पल-पल पर छाती में 'धरका' लगा रहता है। उधर मोहन के मुख की मुरली सुनकर सुध भी नहीं रही, इधर घर का 'घेरा' है। ननदी तो बिना गाली दिए तनिक भी नहीं रहती श्रौर सास सपने में भी मेरे श्राने-जाने का पैरों का 'खटका' कानों में लिए रहती है। ऋरी, निकलने भी नहीं पाती १ किससे दुख कहूं। देखने भी नहीं पाती ? सूरदास-प्रभु के लिए मेरा जी ऐसा हो गया है जैसे पत्थर के नीचे का हाथ। "१४ अनुराग भरी युवितयों के चित्त सदैव कृष्ण में ही लगे रहते हैं, वे निरन्तर प्रेम-विकल रहती हैं।" सास-ननद गोपियों को त्रास भी देती हैं श्रीर समकाती भी हैं कि तुम राधा का सग श्रीर उसका अनुकरण न करो; नहीं तो उसके जैसा तुम्हारा भी वज में घर घर उपहास होगा। द परन्तु गोपियों पर इस शिक्ता का कोई श्रासर नहीं पड़ता। इस उपहास की महिमा को वे ही जानती हैं। अरुजन हरि-विमुख हैं और गोपियाँ उनके सग से दूर रहने की इच्छा करती हैं। वे राधा का स्रादर्श ग्रहण करके सदैव कृष्ण को स्रपने निकट रखने के लिए उत्कठित हैं। किव बार बार राधा के ग्रुस प्रेम का वर्णन

१. वही, पृ० २५६

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पृ० २५७ <mark>२६</mark>०

<sup>्</sup> वहीं, पृ० रद्रद वहीं, पृ० रद्रद

९. वही, पृ० २८६

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>. वही, पृ० २५६

४. वही, पूं० २८८

६. वही, पृ० २८८, २८६

<sup>&</sup>lt;sup>८</sup>. वही, पृ० २८६

करता है १ गोपियाँ इन प्रेम-लीलाश्रों का आभास पाकर राधा को टोकती हैं, पर राधा ग्रपनी चतुराई से ग्रपना प्रेम कभी प्रकट नहीं होने देती। बार बार गोपियों को राधा की महत्ता स्वीकार करनी पड़ती है। राधा-कृष्ण की प्रेम-क्रीडाश्रों को ऋादर्श रूप में ग्रहण करके गोपियाँ उनके प्रति पूज्य भाव प्रकट करती हैं। गोपियों के उत्कट प्रेम के वर्शन में किव ने कुष्ण-रूप में उनके नेत्रों की परमासक्ति तथा उनकी इद्रियों श्रौर मन की कृष्णोन्मुखता का चित्रण किया है। लोक-लाज ऋौर कुल-मर्यादा को तिलांजिल देकर गोंपियाँ 'जार हरि' के मुखाबुज की भ्रमरी बन गईं। उह्न के स्नाकर्षण ने नेत्रों के द्वारा मन की जैमी दशा कर दी, उसका विशद ख्रौर विस्तृत वर्शन करने के बाद कवि ने मुरली-ध्वनि सम्मोहन का अवर्णों के द्वारा मन को वशीभूत करने का चित्रण किया । मुरली ध्वनि सुनकर भी गोपियाँ सब कुछ भूल कर कृष्ण-प्रेम में लीन हो जाती हैं श्रीर सुत-पति को छोड़ कर, लज्जा को तिलाजिल देकर, कुल-धर्म, गोधन, भवन, स्वजन सभी को त्याग कर दौडी हुई वन में त्रा जाती हैं, कृष्ण-रस के त्रांतरिक्त उन्हें त्रौर कुछ नहीं भाता !<sup>४</sup> गोपियाँ इतनी ऋधिक प्रेम-विह्नल हो गर्ड कि वे भोजन करते हुए पतियों को, दूध पीते हुए बच्चों को तथा अन्य प्रकार से पति की सेवा को त्यागकर विधि की मर्यादा का निरादर करके वन को चल पड़ीं। "माता-पिता को तो उन्होंने इस तरह त्याग दिया जैसे सर्प केंचुली छोड़ देता है। ह

इन्हीं गोपियों के साथ कृष्ण ने रास-क्रीडा की । परन्तु रास-लीला करने के पहले उन्होंने एक बार ऋौर गोपियों के अनन्य माधुर्य भाव की परीत्ता ली। वे युवितयों का धर्म समकाते हैं कि उन्हें पित की परमेश्वर की तरह पूजा करनी चाहिए। पित चाहे बृद्ध, निर्धन, मूर्ख, रोगी कैसा भा हो उसकी सेवा करनी चाहिए।

१. वही, पृ० २८६-२६६, ३००-३०२, ३०८-३१६

२. वही, पृ० २६२-२६३

³, वही, पृ० ३१६ ३३८

४. वही, पृ० ३३६,

५. वही, पृ० ३३६

६. वही, पृ० ३३६

<sup>&</sup>lt;sup>७</sup>. वही, पृ०३४०

विना पित सेवा के ससार से तरना श्रासमव है। जो पित को छोड़ कर श्रीर किसी को भजती है वह कुल-कलिकनी है। इस जन्म में तो उसे कोई मला कहता ही नहीं, मरने के बाद भी उसे नरक ही मिलता है। १ श्याम के निष्ठुर वचन सुनकर युवतियाँ विकल हो गई, उनके ऊपर तुपारपात सा हो गया। विह्नल होकर वे धरणी पर गिर गईं श्रौर श्रश्रुपात करने लगीं। रे गोपियाँ श्याम को उनके 'कृपासिंधु' नाम का स्मरण दिला कर पूछती हैं कि हमें तो श्रौर कोई शरण स्कता नहीं, तुम्हीं बतास्रो हम किसके पास जाए ? हमारी चूक क्या है, यह तो बता थ्रो। 3 कुष्ण को छोड कर वे घर लौटने को तैयार नहीं। वे तो केवल उन्हीं को जानती हैं, ससार में श्रीर सब व्यर्थ है। है त्र्यतर्यामी होकर भी श्याम पराई धीर नहीं जान पाते! 'स्वय ही तो कहते हैं कि पित सेवा करो, हम तो उसी पित-सेवा के हेतु श्राई हैं।' लौटने की श्रपेत्ता तो वे वहीं पर प्राण-विसर्जन करना श्राधक श्रेयस्कर सममती हैं। ''हमें वज को कैसे भेजते हो ? जो मन शरीर को चलाता है, वह तो तुम्हारे चरणों में लिपटा हुआ है। नयन माधुरी मुस्कान में अटके हैं, अवण अमृत वचनों के रिक्त हैं। समस्त इद्रियाँ मन के ही पीछे हैं, फिर धर्म कह कर क्या बताते हो ! इनको जब तुमने ऋपने लीयक बना लिया, तो फिर इम तुम्हारे जी को क्यों नहीं भातीं १ सूर, तुमने नैन देकर सर्वस्व स्तूट लिया ! मुरली के द्वारा नाम ले लेकर बुलाते हो।" यदि गोपियाँ घर लौट भी जाए, तो उन्हें घर वाले स्वीकार कैसे करेंगे १ यदि वे स्वीकार करलें, 'तब तो हमें भी धिक्कार है श्रौर उन्हें भी।' गोपियों के ये वचन सुनकर कुपानिधान को निश्चय हो गया कि ये मुक्ते ही भजती हैं, मुक्ते छोड़ कर ग्रन्य किसी को नहीं जानतीं। <sup>७</sup> दीन वचन सुनकर गोपाल सदय हो गए। "प्रमुता त्याग कर श्याम हँसकर बोले। कटि-पट की गोद पसार कर वे बारबार हाथ जोड़ कर विनय करते हैं, 'तुम सन्मुख हो, मैं तुमसे विमुख हूँ, मैं असाधु हूँ, तुम साधु हो।' युवतियों को धन्य-धन्य कह कर वे स्वय उनका 'श्रनुराध' करते हैं। 'लोक श्रौर कुल की कानि का निरादर करके गोपियों ने एक चित्त हीकर मुक्ते ही अपना समक्त कर तथा सुत पति के स्नेह को तृण के समान तोड़

१. वहीं, पृ० ३४१

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पृं० ३४१

५. वहीं, पृ० ३४१

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> वही, पृ० ३४१ ४. वही, पृ० ३४१

<sup>&</sup>lt;sup>६</sup>. वही, पृ० ३४१

<sup>&</sup>lt;sup>७</sup>. वही, पु० ३४२

कर मेरा भजन किया।' कृष्ण गोपियों के दृढ प्रेम की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि वे गुरु ननों की शका त्याग कर उनसे आकर मिली और स्वय कृष्ण फे निर्दय वचनों का सोच न करके उनकी बिना मोल की दासी बन गई । र इस भ्रनन्य प्रेम के फलस्वरूप गोपियों को रास-रस का सुख मिला। "कामा-तुर गोपियों ने हरि को जिस भाव से भजा, हरि भी उन्हे उसी भाव से मिले। कुपालु केशव प्रेम वश्य को स्वभावतः ही जान लेते हैं। वे परस्पर मिलकर हॅसते, ग्रानिन्दत होते ग्रीर हर्पित होकर विलास करते हैं। श्याम के ग्राम-लाप करते ही त्रानन्द का सिंधु उमॅगकर उछलने लगा। एक एक गोपी हुदय में रास-इचि के साथ भुजाओं में भर के मिलती है। उस समय का श्याम-श्यामा का सुख सूर किस प्रकार गाकर कहे १<sup>११3</sup> कवि ने रास में कृष्ण के पूर्ण परमानदरूप का दर्शन कराया है तथा वृन्दावन को त्रिभुवन में सर्वोच्च धाम घोषित किया है। ४ यह माधुर्य भाव की ही महिमा है।

कृष्ण के स्रतर्धान होने पर श्याम-विरह मे राधा विक्तिप्तों जैसा व्यवहार करने लगती है तथा सोलह-सहस्र गोपियाँ वन-वन में विकल हुई, कलाहीन पूर्ण ब्रह्म को ढूँढती फिरती हैं। वें निवेदन करती हैं, 'करुणामय, अब कुपा करके मिलो, उम्हे सुखकारी कहा जाता है। स्रश्याम हम अपनी चूक समक गई हैं, हमारे श्रपराध चमा करो।" गोपियों के शरीर कृष्ण के स्पर्श के लिए, अवगा मधुर मुरली की तान के लिए श्रौर नेत्र दर्शन के लिए विकल हैं। वें गोपियाँ बार कृपासिंधु से च्रमा याचना करती हैं स्त्रीर गर्व के लिए पश्चात्ताप करती हैं। सोलइ सहस्र गोपियों के मन मे एक ही पीडा है। राधा मन में श्रहकारहीन प्रेम पूर्ण रूप से दृढ कर दिया तब प्रकट हुए। " "हरि र्ग्रंतर से प्रकट हुए। कन्हाई प्रेम के वश रहते हैं। युवतियों को मिल कर उन्होंने हर्ष दिया। फिर सबको उन्होंने वैसा ही सुख दिया श्रीर वही पहले का भीव स्वीकार कर लिया। गोपियों को ऐसा लगा कि वे तब से बराबर श्याम के साथ ही हैं। सब के मन में वैसी ही बुद्धि श्रौर वही हार्दिक भाव है।

तही. ए० ३५६

<sup>२</sup> वही, पृ० ३४३

१ वही, पृ० ३४३

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पृ० ३४३

५. वही, पृ० ३५५

४. वही, पृ० ३४५ ६ वही, पृ० ३५५

स्रदास ]

सव जानती हैं कि यह उसी रासमडल का रस है। गोपियों के बीच बीच में श्याम धनी हैं। सूर, श्याम श्रौर श्यामा मध्य में हैं। परस्पर वही प्रीति बनी हुई है। "

राधा-कृष्ण के मान-मनुहार, विरह-विकलता, दूती के माध्यम से पुनर्मिलन, सुरति-संग्राम भ्रादि का विस्तृत वर्णन किया गया है। रहस सयोग लीला के फलस्वरूप गोपियों के हृदय में ईर्ष्या नहीं पैदा होती, वरन् वे राधा के सुख को अपना ही सुख समभती हैं। 'जो सुख रयाम ने प्रिया के सग किया उसे युवतियों ने ऋपना ही सुख माना। हृदय में कुछ भी दुविधा नहीं रखी। 13 कृष्ण सब गोपियों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। किसी दिन जिसके यहाँ नहीं जाते हैं, वही रुष्ट हो जाती है। अ खिडता समय के अप्तर्गत किव ने कृष्ण के दिल्ला नायकत्व का वर्णन किया है। " "कृष्ण नाना रग उत्पन्न करते हैं। कोई स्त्री रीमती है श्रौर कोई खीमती है, किसी के यहाँ रात को भली प्रकार निवास करते हैं, किसी का मुख छूकर चले ग्राते हैं। जिनका शिव जाप में स्रत नहीं पाते वही स्राप बहुनायक होकर विलास करते हैं। उन्हीं को वजनारियाँ पति जानती हैं। कोई स्रादर करती हैं, कोई स्रपमान करती हैं। किसी से सध्या को आने का वचन देते हैं, पर रहते किसी और ही के घर में हैं। कभी सबके साथ में रात बीतती है।" ६ 🗙 🗴

वज की लीला-केलि के सम्मिलित आनन्दोत्सवों में हिंडोल लीला भी है ७ जिसमें कृष्ण राधा ऋौर गोपियों के साथ वाधाहीन सुख करते दिखाए गए हैं। पूर्णव्रह्म के देह धारण करके विलास करने का वातावरण पूर्णतया श्रानन्दमय है, जहाँ विश्वकर्मा की रचना-चातुरी तथा व्रजवालाश्रों की प्राकृत भावनात्रों का ऋपूर्व सयोग हो गया, लौकिक और ऋतिलौकिक दोनों ने मिलकर वृन्दावन में नित्य सुख की सृष्टि कर दी हैं। इस 'नित्य लीला; नित्य श्रानद, श्रौर नित्य मगल गान, को देख कर सुर-नर-मुनि गोपी कान्ह की स्तुति करते तथा उन्हें बार-बार धन्यवाद देते हैं।'

जिस नित्य वृन्दावन घाम में सदैव वसंत वास करता है, जहाँ सदैव हर्ष .

<sup>ै</sup> वही, पृ० **३५७** <sup>3</sup> वही, पृ० ३७१

५ वही, पृ० ३७२-३⊏२

<sup>&</sup>lt;sup>७</sup>. वेही, पृ० ४१२-४१६

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> वही़, पृ० ३६४-३७१

४ वही, पृ० ३७१

<sup>&</sup>lt;sup>६</sup>. वही, पृ० ३७२-३⊏२

रहता है, वहीं ब्रह्मरूप कृष्ण ने गोपियों के प्रस्ताव पर फाग-चरित किया। कवि कृष्ण, राधा त्रौर गोपियों की त्रानद क्रीडा की परिमिति 'वसतलीला' र का वर्णन करके दिखाता है । इसी लीला में मर्यादा का सामूहिक रूप से प्रत्याख्यान किया गया है। लोक-वेद-कुल धर्म का सर्वथा बहिष्कार <sup>3</sup> करके निर्वाध सुख कीडाश्रों मे कृष्ण श्रौर गोपियाँ निमग्न हो जाते हैं। गुरुजन श्रौर पुरजन इसका मर्म नहीं जान सकते। सास रोप करती है, ननदी लडती है ऋौर यह रंग लीला देख कर गाली देती है। परत माधुर्य भाव में बहने वाली गीपियाँ कुछ नहीं सुनतीं । जान श्रौर वैराग्य " इस प्रवाह में बह ही गए, तपस्वी ब्रौरु धर्माचारी संयमी लोगों को भी इस रस-प्रवाह से छेक कर इस माधुरी से विचत कर दिया गया । शक्त स्रौर पडित तथा वेश्या त्रौर वधू होली के फाग में एक समान हो गए। असाधु स्रौर स्रसाधु में कोई भेद नहीं रह गया।

दानलीला में जिस आध्यात्मिक-मिलन और मानसिक आग दान की श्रनुमूति का कवि ने सकेत किया था उसी को प्रकट रूप में इन सुख्-लीलात्रों के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। रास में यह लीला सुख पहली बारे पूर्ण प्रफुल्लता के साथ प्रकट हुआ। परन्तु अनन्य प्रेम की चरम परिगाति में गर्वकी बाधा वहाँ भी रह गई थी। जब वह गर्वनष्ट हो गया तो कृष्ण स्वय बहु-रमणी-रमण रूप में गोपियों को माधुर्यभाव का सुख देने लगे। खिरडता-समय में कवि ने स्रात्मसमर्पणयुक्त स्रहभाव रहित व्यक्तिगत माधुर्य भाव का उत्कृष्ट उदाहरण उपस्थित किया । हिंडोल स्रौर वसत की लीलाए इसी उत्कृष्ट मधुर रित के सम्मिलित सुख को प्रकट करती हैं। यहाँ न तो कृष्ण को गोपियों की परीचा लेने की आवश्यकता है आर न प्रेम की सरस अनुभूति में गर्व की बाधा।

इन समस्त--व्यक्तिगत तथा सम्मिलित-लीलाग्रों के केन्द्र में राधा-कृष्ण की रतिलीला विराजती है। उसका तो त्र्यत ही नहीं। उसी से तो वज

OFY ALEN - A

<sup>ी.</sup> वहीं, पृ० ४२६-४३० 3. वहीं, पृ० ४३३-४४६

५. वही, पृ० ४४६

<sup>&</sup>lt;sup>७</sup> वही, पृ० ४४६

२, वही, पृ० ४३०-४५१

४ वही, पृ० ४३२

६ वही, पृ० ४४६

<sup>&</sup>lt;sup>८</sup>. वहीं, पृ० ४४६

का मुख पूर्ण होता है। किव युगल मूर्त्ति की स्तुति करता है: 'यह जोड़ी मेरे नयनों में बसे—कमलदल-लोचन सुंदर श्याग के सग वृषभानु किशोरी! मोर-मुकुट, कुंडल श्रीर फहराता हुश्रा पीतांबर! सूरदास-प्रभु तुम्हारे दर्श का क्या वर्णन करूँ! मेरी मित थोडी है।'

वज की यह लीला वज में ही सीमित है। स्वय कृष्ण कहते हैं, "यमुना, तूने मुक्ते बहुत रिकाया। में अपनी सीगध खाकर और नद की दुहाई देकर कहता हूं कि ऐसा मुख मेंने कभी नहीं पाया। यहाँ पर मुक्ते माता, पिता, बन्धु और अन्य सब स्वजन मिले। सबके साथ मैंने वन में विहार किया। यहीं पर अज,अनत, भगवन्त और धरणीधर को स्ववश किया गया और प्रियगान मुना गया। में तेरे प्रेम के कारण प्रसन्न हुआ। जो इस जल में नहाया, उसके किल-मल दूर हो गए। सूर, अब तू अपने जी मे कुछ सकोच न रख कर मनमाना वरदान माग ले "।" "यमुना की जल राशि परम पुनीत है, जहा अविनाशी बहा ने कीड़ा की तथा वे वजवासी धन्य हैं जो हरि के साथ विनोद करते हुए विहार करते हैं। नद और यशोदा का मुख अवर्णनीय है। मुर-विनताए जिस मुल को तरसती हैं, वह वजवालाओं को अनायास प्राप्त हो गया। वजनारिया तथा गोप-वाल धन्य हैं। सूर-श्याम भक्तजन को मुख देने के लिए ही पृथ्वी पर प्रकट हुए।

गोपियों के माधुर्य भाव की दृढता श्रौर श्रनन्य भाव की परीक्षा श्रीकृष्ण ने कई बार ली। जब वे परीक्षाश्रों में सफल हो गई तभी उन्होंने गोपियों को श्रपने श्रंग-सग का सुख दिया। परन्तु माधुर्य भाव इन्द्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्तियों पर श्राश्रित-श्राधारित होते हुए भी केवल मात्र ऐन्द्रिय नहीं है, इसका प्रमाण कृष्ण के विरह में व्यक्त गोपियों के प्रेमोद्गारों से मिलता है। किन ने गोपियों के विरहासिक सूचक भावों का श्रत्यन्त विस्तार के साथ वर्णन किया है। वस्तुतः श्रवतार दशा में श्रीकृष्ण के श्रवतीर्ण पूर्व रस (संयोग-श्रंगारात्मक) तथा मूल (विप्रयोग रसात्मक) रूपों में श्रतिम भाव ही भक्ति में सबसे महान माना गया है। सूरदास ने भी विरह-रस को सर्व

<sup>ै.</sup> वही, पृ ४२०

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पृ० ४४८

२. वही, पृ० ४४⊏

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup>. वही, पृ० ४**५६-**४६६

दे॰िखान्त रहस्य विवृत्ति—हिरराय, श्लोक ३ फा॰—३७

शेष्ठ स्थान देकर गोपियों के माधुर्य में अनन्य, निष्काम, अविच्छिन प्रेम को चरम सीमा पर पहुँचा कर उसकी सोदाहरण शेष्ठता प्रमाणित की। विरह भाव में श्रीकृष्ण के मूल रस रूप को प्राप्त कर लेने के बाद उद्धव द्वारा प्रतिपादित साधन व्यर्थ और उपहासास्पद हो जाते हैं। इसी हिष्ट से भ्रमरगीत में माधुर्य भाव की भक्ति के समज्ञ ज्ञान, योग, यज, वत, पूजा आदि सभी की हीनता प्रदर्शित की गई। भक्ति-धर्म की पूर्ण सिद्धि की अवस्था से परिचित हो कर उद्धव अपना ज्ञान भूल जाते और भक्ति के अनुयायी बन जाते हैं। स्वय कृष्ण गोपियों के भाव की मार्मिक शब्दों में प्रशसा करके मधुर रित की सर्वश्रेष्ठता व्यजित करते हैं।

- 18/9/57 CACLES

# वस्तु-विन्यास

दूसरे श्रध्याय में सूरसागर के वर्ण्य विषय, उसकी मौलिकता तथा प्रवधात्मकता का तुलनात्मक ग्रौर विवेचनात्मक परिचय दिया जा चुका है। उक्त विवेचन के त्रात में यह निष्कर्ष निकाला गया था कि (सूरसागर न तो भागवत का छायानुवाद है, न भागवत की सपूर्ण कथा को गान करना सूरसागर के कवि का मूल उद्देश्य है और न सूरसागर सूरदास द्वारा समय समय पर रचे हुए स्फुट पदों का सग्रह मात्र है। सूरसागर में स्कंध कम से भागवत की स्रनेक कथाए, कथाभास स्त्रीर कथा-सदर्भ मिलते हैं, परन्तु उन कथात्रों के निर्वाचन, रूप-संगठन, व्यक्तीकरण स्रीर उद्देश्य में स्रसागर के किव ने पर्याप्त मौलिकता दिखाई है । भागवत की कुंछ ऐसी भी कथाए हैं जिन्हें सूरसागर में स्थान नहीं मिला। कथात्रों के त्रविरिक्त भागवत की अन्य सामग्री सर्ग, विसर्ग, मन्वन्तर, वंश त्रादि तथा प्रसग-प्राप्त स्तोत्र, दार्शनिक व्याख्याए, स्राध्यात्मिक विवेचन, धार्मिक उपदेश स्त्रीर सामाजिक एव सांस्क्र-तिक विवरण सूरसागर के कवि ने सर्वथा छोड़ दिए। सूरसागर में भागवत की जिन कथा स्रों स्रोर प्रसंगों को महरण किया गया उनका परिमाण कृष्ण-चरित की ऋपेन्ता जो सूरसागर का मुख्य विषय है नगरय है। काव्य की दृष्टि से भी सूरसागर का यह अश अत्यत शिथिल, अरोचक और नीरस है। आगे शैली के विवेचन में दिखाया गया है कि इन विवरणात्मक कथात्रों की शैली व्यक्तित्वहीन त्रौर त्रव्यवस्थित है। त्रातः वस्तु-विन्यास के विवेचन में उन पर विचार करने की कोई श्रावश्यकता नहीं जान पड़ती।

सूरसागर के विशाल आकार-विस्तार में ऐसे पदों की संख्या भी अन-गिनती है जिन्हें स्फुट पद-रचना के अतर्गत रख सकते हैं। दो सौ से अधिक 'विनय' के सभी पद इस कोटि के हैं ही, भागवत के कथा-प्रसगों में भी अनेक स्फुट पद विषयानुसार सटा दिए गए हैं। राम के चरित-वर्णन सबन्धी पद भी स्फुट ही कहे जाएंगे, क्योंकि उनमें कथा का सम्यक निर्वाह नहीं हुआ।

१, दे० पृ० ५६-८१

परन्तु इन सब से कहीं ग्रधिक स्फुट पद स्वयं कृष्ण-चरित --- दशम स्कध में भरे हैं जिनमें से बहुत-से तो कथा- प्रसंगों के बीच बीच-ऐसे जड़ गए हैं कि उनको कृष्ण-चरित की क्रम-व्यवस्था को चिति । पहुँचाए विना श्रलग नहीं किया जा सकता। परन्तु यह जानते हुए कि सूरदास ने गोवर्धन-स्थित ग्रापने इष्टदेव के स्वरूप की सेवा में दिन भर के , आठ समयों की आरतियों और वर्ष भर के श्रनेक उत्सवों के श्रवसरों के लिए पद-रचना की होगी, हम दशम स्कंध के स्फुट पदों श्रथवा पद-समूहों को लिच्चित कर सकते हैं। मगला-दर्शन, श्रगार, गोचारण, राजभोग, उत्थापन, भोग, सध्या ख्रौर शयन सवन्धी पद सूरसागर के विस्तार में विखरे हुए मिल सकते हैं तथा कृष्ण-जन्म, नव वर्षोत्सव, वसत, फाग, हिंडोल आदि अवसरों पर गाने योग्य पद-समूह भी इगित किए जा सकते हैं। इनके ब्रातिरिक्त कृष्ण-कथा के विभिन्न प्रसगों पर रचित वर्णनात्मक ब्रौर कथात्मक पद-समूह भी यदि पृथक् करके देखे जाए तो सूरसागर का दशम स्कंध कृष्ण-चरित संवधी स्फुट पदों, स्फुट पद-समूहों श्रीर गीत पद शैली में रचित कथा-प्रसंगों अथवा लीलाओं का सग्रह मात्र जान पड़ेगा । इसी विश्लेषण के दृष्टिकोण से देखने तथा सापदायिक सेवा-पद्धति को स्रदास की पद-रचना के लिए एक मात्र श्रेय देने के कारण प्रायः सूरसागर को कीर्तनों का संग्रह स्रौर स्रदास को स्फुट पदों की रचना करने वाला कवि मान लिया जाता है । प्रस्तुत श्रध्याय में यह दिखाने का प्रयत किया गया है कि स्रसागर का दशम स्कध अनेक स्फुट पदों को समाविष्ट करते हुए भी कृष्ण-कथा का चरित-काव्य है तथा स्रदास ने गीत पदों की आत्माभिव्यंजक शैली में कथात्मक प्रवध-रचना करके विलक्त्य काव्य-कौशल, वर्णन-चातुर्य, घटना-वैचित्र्य की परख और कथा-सघटन की चर्मता का परिचय दिया है। सुरसागर के कुर्णा-चरित को पश्लिष्ट रूप में न देखने से हम इस महाकवि की महत्ता के एक बहुतं बडे प्रमाण की उपेत्ता कर जाते हैं। कृष्ण-चरित का वस्तु-विवेचन करने के पूर्व सूरसागर की विविध विषयों की स्फुट पद-रचना पर भी दृष्टिपात कर लेना उचित होगा।

#### स्फुट पद

#### विनय के पद

सूरसागर के इन पदों का सूरदास की स्फुट पद-रचना में महत्त्वपूर्ण स्थान है। विषय की सामान्यता तथा भक्ति के उस दृष्टिकोण की प्रधानता के कारण जो कवि ने कृष्ण के लीला-गान के समय छोड दिया इन पदों को द्वादश स्कधों में नहीं खपाया जा सकता। भागवत के कथा-प्रसंगों में कहीं कहीं अवश्य दास्य भाव की वैराग्यपूर्ण भक्ति के उपदेशों, उदाहरणार्थ परीचित-कथा में ठीक उसी प्रकार के पद पाए जाते हैं जिस प्रकार के पद विनय के अश में हैं. परंत जैसा ऊपर कह शाए हैं थोड़े से स्थलों को छोड़ कर भागवत के कथा-प्रसगों को कवि ने विशेष रुचि से नहीं लिखा। इसके विपरीत विनय के पदों में विषय की संकीर्णता श्रीर भाव का सकीच होते हुए भी कवि ने पर्याप्त तन्मयता, गभीर श्रनुभूति श्रौर तीव सवेदना का परिचय दिया है। विनय के समस्त पद मनुष्य जीवन की एक विशिष्ट दृष्टिकी ए को लेकर ऋालो-चन करते हैं जिनमें गीत की श्रात्माभिव्यजक शैली के श्रनुरूप सवेदना की एकता, उसका क्रमिक किन्तु ज्ञिप विकास स्रौर उसकी गमीर धार्मिक अनु-भूति पाई जाती है । जिस मूल भाव से प्रेरित होकर कवि ने इन पदों की रचना की, उसकी इतनी गभीर श्रौर तीद्यण श्रनुभृति कवि की सपूर्ण चेतना को आदोलित कर देती है कि उसके कथनों में स्वभावतः घोर आग्रह और श्रितरजना त्रा जाती है। किन्तु इन पदों की रसमत्ता प्रायः हमारे हृदय में पूर्णतया उतर नही पाती, क्योंकि एक तो उनका विषय इतना पौराणिक, चेर परिचित और मध्ययुग के प्रायः सभी सतों द्वारा बार वार दुहराया हुआ है कि हम उनमें कवि की व्यक्तिगत अनुभूति की कल्पना नहीं कर पाते। दूसरे, उनमें भाव की तीवता से उत्पन्न कवि का आग्रह तो है, किन्तु उस भाव को पुष्ट करने वाली परिस्थितियों त्रौर सहायक भावों की कल्पना बहुत कम की गई है। पौराणिक त्राख्यानों के प्रसंग-गर्भित सदर्भ त्रवश्य भरे पडे हैं, किन्तु उनका ज्ञान होते हुए भो भक्तों को छोड कर साधारण काव्या-नुरागियों के मन में प्रायः उनका जीवित सस्कार न होने से उनका उतना गभोर भावात्मक प्रभाव नहीं पडता जितना कवि को अभीष्ट है। उदाहरण के लिए अजामिल, गणिका आदि का नाम ही किन के मिक-भाव से पूर्ण मानस को जिस तीवता और गभीरता से आदोलित कर देता है, वह उक्त भक्तों की कथा के चिर परिचित पाठक के लिए कठिन कल्पना की वस्त है। फिर भी, विनय के पदो में प्रसग् गर्भित कथा-सदमी के कारण गीतात्मक और कथात्मक तत्त्वों का विलद्धा सयोग होगया है। पौराणिक श्राख्यानों के प्रति कवि की ज्वलत धार्मिक श्रास्था न केवल उसके व्यक्ति-त्व की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता को सामने लाती है, श्रिप वु उस युग के

<sup>े</sup> स्०सा० ( सभा ), पर २९१-३३६

जीवन के एक पत्त का जीगीता जागता परिचय देती है। इस दृष्टि से विनय के पदों में किव की व्यक्तिंगत आत्मामिव्यक्ति के साथ साथ हमें एक युग की सस्पिट्यत आत्मामिव्यक्ति मिलती है। अतः स्फुट होते हुए भी ये पद अपने अपने दग से जो छोटे छोटे से मानस-चित्र बनाते चलते हैं उनके सिश्लष्ट रूप में समय के लोक जीवन का एक बृहुद् चित्र उतर आता है। स्वय किव के अतर्जगत् के पीड़ा और सतोष, विकलता और धैर्य, सशय और विश्वास, निराशा और आशा के बीच होने वाले द्वन्द्व का परिचय देते हुए ये पद उसके मानस-पटल का वह पत्त उद्घाटित करते हैं जो उसके मक्त-जीवन का आधार है तथा जिसका समक्तना उसके काव्य को समक्तने के लिए अति आवश्यक है।

#### रामचरित संवंधी पद

सूरसागर के नवम स्कध में यद्यपि राम-जन्म से लेकर राम के अयोध्या लौटने तक की कथा की मुख्य घटनाओं से 'सब्धित पद पाए जाते हैं, परन्तु उनके द्वारा स्वतत्र रूप से कथा का पूर्ण रूप सामने नहीं श्राता । श्रपनी रुचि से कवि ने कथा के मार्मिक स्थलों को चुनकर न्यूनाधिक पद-रचना की, जिनमें राम-जन्म, बात-केलि, धनुर्भेग, केवट-प्रसंग, पुर-वधू-प्रश्न, भरत-भक्ति, सीता-हरण पर राम-विलाप, हनुमान द्वारा सीता की खोज, हन्मान-सीता सवाद, रावण-मदोदरी संवाद, लच्मण-शक्ति पर राम-विलाप, इनुमान का सजीवनी लाना, सीता की अग्नि-परीचा और राम का अयोध्या-प्रवेश विशेष उल्लेख योग्य हैं। स्राकार-विस्तार की दृष्टि से लका काड की कथा में सबसे अधिक पद हैं। कवि ने रावण-मंदोदरी सवाद और लद्मण के शक्ति लगने पर राम-विलाप, इनुमान के सजीवनी लाने श्रीर मार्ग में सयोग-वश अयोध्या वासियों से भेंट करने के सम्बन्ध में सब से अधिक विस्तार 'किया। मदोदरी श्रौर रावण के सवाद में सीता के उद्धार पर ही कवि की 'हिष्ट केन्द्रीभृत है श्रौर इसी कारण लंका काड के विस्तार के 'बाद सुन्दर कारा का विस्तार सब से ग्राधिक है। इनुमान श्रीर सीता की भेंट, वार्तालाप श्रीर राम के प्रति सीता के सन्देश में कवि ने करुण भावों को व्यक्त करने की अपनी अप्रतिम समता का किंचित् परिचय दिया। राम-कथा सम्बन्धी सूरदास के जितने पद मिलते हैं उन्हें देख कर स्पष्ट हो जाता है कि राम की कथा पूर्वापर प्रसग के साथ कहना उनका श्रमीष्ट नहीं है श्रौर न कथा के जिन स्थलों पर उनकी पद-रचना मिलती है

वे स्थल कथानक की दृष्टि से उसके प्रधान अग कहे जा सकते हैं। उन्होंने भावों की मार्मिकता की दृष्टि से ही कथानक के स्थलों को चुना और उस चुनाव में अपनी व्यक्तिगत भावानुभूति के ही आधार पर निर्णय किया। इन पदों में ऐसे भी थोड़े से पद मिलते हैं जिनमें कथा के इतिवृत्त को मिलाने का प्रयत्न जान पड़ता है, क्यों कि उनमें भावोत्कर्ष का अभाव और इतिवृत्ता-त्मकता की प्रचुरता है। वस्तुः इस प्रकार के पद प्रायः मार्मिक भाव-व्यजना वाले पदों के संदर्भों को भरने के लिए लिखे गए जान पड़ते हैं।

कथा के सम्यक् निर्वाह के ग्रामान में पात्रों के चरित्र भी पूर्ण रूप में चित्रित नहीं हुए; केवल उनकी कुछ विशेषतात्रों का ही उदाटन हो पाया। करुण-कोमल भावों के प्रति कवि की विशेष रुचि ने राम के शौर्य, पौरुष, धेर्य त्र्यौर प्राक्रम का उतनी तन्मयता त्रौर-कुशलता से चित्रण नहीं होने दिया, जितनी तन्मयता ऋौर आत्मीयता के साथ सीता और लद्मण के सम्बन्ध में उनकी वेदना, व्याकुलता श्रीर व्ययता का चित्रण हुन्रा फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि स्रदास के राम मर्यादाच्युत हो गए। वन-गमन का ब्रादिश पाकर वे , श्रविचल रहते हैं; १ लद्मण को सममाते हुए वे कहते हैं कि भावी को कुछ श्रौर ही करना है जिसे कोई मेट नहीं सकता। 'छोटी तलैया का पानी मीठा श्रीर सरिता पति का जल खारी क्यों होता है इसे कौन जान सकता है ११२ सीता के वियोग में 'रघुनाथ गुसाई' की 'स्राति करुना' के चित्रण में 'प्रिया-प्रेम-बस' 'निज महिमा' का विस्मरण <sup>3</sup> दिखाते हुए भी सूरदास ने संयम का श्रितिक्रमण नहीं होने दिया। लद्मण के शक्ति लगने पर राम की दयनीय दशा के चित्रण में भी सूरदास के राम कहते हैं कि बीच में ही यह श्रीर का श्रीर होगया ! 'मैं तो ऋपने प्रारा त्याग दूंगा ऋौर सीता भी यह सुन कर प्राण त्याग देंगी, परन्तु मेरे जी में यह सोच कर दुःख है कि विभीषण की क्या गित होगी ११४ राम के दर्प, कोप श्रीर युद्ध-कौशल के संचिप्त किंतु प्रभावशाली चित्रण में भी सुरदास ने उनकी उच्च मर्यादा श्रीर श्रपनी काव्य-कुशलता का निर्वाह किया।" श्रन्य पात्रों के चरित्र संवधी संकेतों में भी यद्यपि आदर्श की अपेत्ता मानवीय स्वाभाविकता पर सूरदास का विशेष

९ स्॰मा॰ ( समा ), पद ४७६

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> वही, पद ५०७

भवही, पद ६०१-६०३

२ वही, पद ४८०

४ वही, पद ५६०

श्रवधान रहा, फिर भी उन्होंने ऐसा श्रादर्शच्युत किसी को नहीं होने दिया जिस पर भ्रापत्ति की जा सके। ग्रपने प्रिय पुत्र के शक्ति लंगने का सवाद सुन कर सुगित्रा हनुमान से कहती है कि तुम रघुपति से जाकर कहना कि वे 'श्रयोध्या लीटते समय माता से लजाएँ नहीं । सेवक यदि रण में जुक्त जाए तो भी ठाकुर घर लौट ग्राता है। जब से तुम वन गए तब से भरत ने सब भोग छोड रखे हैं। तुम्हारे दर्शन के बिना हृदय दुःखों से भरा हुश्रा है। " परतु सीता के वियोग-व्यथा के चित्रण में गोपियों की विरह-वेदना से सतप्त सूरदास के हृदय ने स्यम तोड़ दिया। उनकी सीता हेनुमान से कहती हैं: ''कपि, सुनो, क्या त्रव वे रघुनाथ नहीं रहे, जिन्होंने पिता के घर निमिष में पिनाक तोड दिया था, जिन रघुनाथ ने भृगुपति की गति को बदल दिया था, जिन रघुनाथ के हाथों ने खर दूषण के प्राण हर लिए थे ? या तो रघुनाथ ने त्रपना प्रण त्याग दिया और योगियों का रूप धारण कर लिया या वे वनवास से दुखी होकर रघुकुल के राजा बन गए, अथवा वे रावश और रात्त्त्तों के अतुल बल से डर गए, अथवा उन्होंने लका-वास के विचार से स्त्री को छोड दिया, श्रथवा मुम्ते कुटिल, कुचील, कुलच्छिनी, समक कर कत ने त्याग दिया। है पवन सुत, सूरदास-स्वामी से कहना कि स्त्रब विलब न करें।" इसी प्रकार पुर-वधुस्रों के प्रश्न करने पर प्रामीण गोपियों की निश्छल स्वामाविकता के साथ स्रदास की सीता कहती हैं, 'सास की सौत है जो पित की अत्यत प्यारी होने से सुहागिन है। उसने श्रपने सुत को राज्य दिलाया श्रीर हमें देश निकला।' राम लद्मगा का परिचय पूछने पर भी वे निःसकोच उतर देती हैं, 'गौर-वर्गा मेरे देवर हैं ऋौर श्याम-शरीर मेरे पति'। वस्तुतः चित्रों के ऋादर्श की अपेचा सूरदास ने उनकी करुण श्रौर मार्मिक परिस्थितियों को ही विशेष परखा। उन्होंने दशरथ, कोसल्या, राम, सीता, सभी की मनोव्यथा को अपने करुणा-कलित हृदय की वेदना से रजित करके चित्रित किया। सूरदास के ही हृदय की वेदना राम के मुख से व्यक्त होकर अनाथ की भाँति पुकारती है; 'मास्त ्रपुत्र कहाँ गया ! वही मेरा सकट-मित्र है । × × × त्रहो केसरी-सुत मेरे पुनीत मित्र, तुम्ही हमारे हित् बघु हो। मेरे रोम रोम में जिह्वा नहीं जो में तुम्हारे पौरुष गिना सकूं! जहाँ जहाँ जिस जिस काल में संभाला, वहाँ वहाँ तुमने

१ वही, पद ५६⊏

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>, वही, पद ४८८

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>, वही, पद ५३५

त्रास दूर किया। वनवास में तुमने सहायता की छौर वन के दुःख छौर विपदाएं दूर की। " भगवान् की कातर वाणी सुनकर सूरदास का भक्त-·हृद्य फूल उठा । इतने भारी विश्वास को प्राप्त करके वे हनुमान के मुख से दृढतापूर्वक बोल उठे, 'रघुपति, मन में सदेह न कीजिए। मेरे देखते लच्मण कैसे मर सकते हैं ? मुक्ते ग्राज्ञा दीजिए। कहिए तो सूर्य को न उगने दू, जिससे दिशा दिशा में ऋधकार छा जाए। कहिए तो यम को गणों के सहित खा डालूँ। कहिए तो काल को खड खंड करके टूट टूक काट डालूँ। कहिए तो मृत्यु को पाताल में खोदकर डाल दू श्रौर ऊपर से पाट दूं। कहिए तो चद्रमा को आकाश से लाकर लच्मण के मुख में निचोड़ दूं। कहिए तो सुधा के सागर में पैठ कर समस्त जल में घोल दू। श्रीरघुवर, जिसके मेरे जैसे जन हों उसे क्या सँकराई ? स्रदास, रघुनाथ दुहाई, मिथ्या नहीं कहता ।'? हनुमान में इतनी मुखरता का समावेश सूरदास का भक्त-हृदय ही कर सकता है, जो अपने भगवान् के नाथ अधिकाधिक आत्मीयता का इच्छुक है। इसी प्रकार मदोदरी जब रावण को बार बार अपशब्द कह कर उसे दाँतों में तृण -दवा कर रघुनाथ की शरण जाने का उपदेश देती है तब हमें वस्तुतः स्वयं सूर-दास की भक्ति-भावना की आग्रह और दृढता सुनाई देती है, मदोदरी तो उसका उपलक्त्रण मात्र है । श्रौर सर्व भाव-व्यापिनी सूरदास की भक्ति-भावना रावण में भी ऋपना प्रतिबिंब-देखती है। सीता को हर कर ले जाने वाला सुरदास का रावण जी में डरता हुन्ना चलता है, मानों कोई रक महानिधि पाकर भयभीत हो। <sup>3</sup> त्रशोक वाटिका में सीता की रच्चक निशिचरी से वह स्वय कहता है, 'यदि सीता सत से विचले तो श्रीपति फिर श्रौर किसे संभालें ? मेरे जैसे मुग्ध महापापी को क्रोध करके कौन तारे १ ये जननी हैं, वे रघुनन्दन प्रभु हैं श्रौर मैं उनका प्रतिहारी सेवक। सीता-राम के सगम विना कौन पार उतारे १'४ यही रावण च्रण भर बाद सीता को पटरानी बनाकर चौदह सहस्र किन्नरियों को दासी बनाने का प्रलोभन देता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि राम-कथा में सूरदास चित्राकन का प्रयास नहीं करते, विभिन्न पात्रों के भावों को वे अपनी सवेदना और भक्ति-भावना से रॅग कर चित्रित करते हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>. वही, पद ५६१

<sup>3.</sup> वही, पद ५०३

प. वही, पद **५**२३

क्षा, पद प्ररा फा॰—३⊏

२. वही, पद ५६२

४. वही, पद ५२२

राम-कथा के पात्रों के जिन थोडे से भावों को सूरदास ने श्रपनी सर्वेदना श्रर्पित की, उनकी प्रकृति सामान्यतया वही है जिसका प्रस्कटन त्रिनय के पदों में पाया जाता है। राच्तसों के बीच घिरी सीता उनके उस भाव की प्रतीक है जो ससार की नाना वाधाश्रों श्रौर विपत्तियों से श्रात्म-रत्ता करता हुआ अत्यंत दीनतापूर्वक भगवान् से विश्वासपूर्वक याचना करता है। राम को सन्देश भेजते हुए सीता कहती हैं, 'किप, तुम स्वय यह गति देखे जाते हो, में कैसे सदेश कहूं ? कब तक मैं ऋपने प्राणों का पहरा लगाती रहूं ? इतनी बात तुम्हे बताते हुए भी सकोच लगता है, क्योंकि मेरे कत करुणामय प्रभु ने कभी मेरा दुःख नहीं सुना ! विता के पति सूरदास के ही करुणामय भक्तवत्सल हरि हैं। सीता के बहाने वे श्रपनी वियोग-व्यथा व्यक्त करते हैं, 'किप, रघुनाथ राजा से मेरी एक विनती सादर कहना कि अब मुक्त से निशा-चर की दारुण त्रास नहीं सही जाती। यह तो बीसों लोचनों से अन्धा छल-बल से श्राकर मेरा मुख देखता है। श्रगाल सिंह की बलि चाहता है, परन्तु इसमें प्रभु मर्यादा तो तेरी ही जाती है। जिन भुजाओं से परशुराम का बल खांडत किया, वे भुजाएँ फिर क्यों नहीं सँभालते' १२ विरुद की याद दिलाने वाले दास्य भाव के भक्त के कथनों से इसकी कितनी समता है! ब्रान्तर केवल इतना है कि जहा विनय के पदों का भाव ग्रमूर्त अथवा सामान्य आधार पर अवलम्बित है, वहाँ उपर्युक्त भाव का आधार मूर्त और सजीव है। इसी प्रकार जब मन्दोदरी रावण को सममाती है कि 'मेरी राय में तुम अब भी जानकी को लौटा दो क्योंकि वे त्रिभुवनपति हैं, तुम्हारे ऊपर स्रति कृपा करेंगे जिससे कुटुम्ब के सहित जीवित रहोगे<sup>3</sup> तथा रावरा के मरने पर कहती है कि मैंने बार बार वर्जित किया, तो भी तू नहीं माना, जनकसुता को तू क्यों घर लाया ? ये जगदीश, ईश, कमलापित हैं, तू ने सीता को स्त्री करके क्यों माना ? चोरी की, राज भी खोया श्रौर श्रन्त को मृत्यु श्रा धमकी। कुभकर्ण भी समक्ता कर हार गया परन्तु तूने किसी का कहना नहीं माना। इसी से तूने अपनी राजधानी गॅवा दीं तब सूरदास विषय-विपन मन को सममा कर भक्ति का उपदेश देते हुए जान पडते हैं। परन्तु यद्यपि राम-कथा में सूरदास को ऋनेक परिस्थितियाँ प्राप्त होगई जिनमें उनके भाव का उन्मेष दिखाई देता है, वे राम में ग्रपने भगवान् का वह रूप न

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>. वही, पद ५३६

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>, वही, पद ५७०

२ वही, पद ५३७ ४. वही, पद ६०४

पा सके जिसके प्रति वे पूर्ण श्रात्मीयता का श्रमुभव कर सकते । उनके रघुवीर धीर यद्यपि सीता के वियोग में करण विलाप करते हैं श्रीर लच्मण के शिक्त लगने पर सारा धेर्य खोकर विलखने लगते हैं, फिर भी उन त्रिलोक के स्वामी को जग-उपहास का इतना डर है कि रावण के यहाँ से लौटी सीता को देख कर वे मुँह मोड लेते हैं श्रीर लच्मण को हुताशन रचने की श्राज्ञा देते हैं जिसे सुनकर इनुमान के बहाने स्रदास श्रपने दुख को प्रकट करके कहते हैं कि मुक्तसे यह दृश्य नहीं देखा जाता । इस प्रकार बाह्य प्रयोगों के द्वारा निष्कलक प्रमाणित हुई सीता को स्रदास वे भाव नहीं सौंप पाते जो लोकमर्यादा से लाछित किंतु निष्कलक कृष्ण-प्रम में तल्लीन गोपियाँ वहन करती हैं। इसीलिए वे महाराज रघुवीर धीर के दरवार में श्रपना रक्का पहुंचा कर उन कृष्ण के प्रेम में घुल मिल जाने को प्रस्तुत होजाते हैं, जिन्होंने गोपियों के प्रेम की परीचा तो ली परतु उसे श्रधिकाधिक दृढ करने के लिए, समाज की मर्यादा की रच्चा के लिए नहीं।

## कृष्ण संबंधी स्फुट पद श्रीर स्फुट पद-समूह

वस्तुत. कृष्ण सबधी सभी पद दशम स्कध में वर्णित कृष्ण चरित के स्रनिवार्य श्रग है श्रीर उनका वास्तविक रसास्वाद श्रीर मूल्याकन उनके उचित सदर्भ में ही हो सकता है। फिर भी इस विचार से कि कदाचित कुछ पदों को कवि ने विशेषतया विविध समय ऋौर श्रवसरों पर श्रीनाथ जी के कीर्तन के लिए रचा होगा उन पर ऋलग विचार कर लेना ऋनुपयुक्त न होगा। ऐसे पदों में सबसे अधिक सख्या कृष्ण के रूप-चित्रण सबधी पदों की है। शिशु, बाल और किशोर रूप में विभिन्न परिस्थितियों ऋौर विभिन्न दृष्टियों से कृष्ण का दर्शन करके कवि ने उनके अंग-प्रत्यग का सूद्म, भाव-सवेदित और ब्रांदर्श चित्रण किया । इन चित्रणों में उसको भावना श्रीर कल्पना का सर्वोच्च उत्कर्ष पाया जाता है। प्रातःकाल से सध्या तक कृष्ण की दिनचर्या की विविध परिस्थतियों में उन्हे चित्रित करने वाले पदों का उपयोग मगलादर्शन, शृङ्गार, गोचारण श्रादि समयों के कीर्तनों में हुआ होगा। यही इन्हे फुटकर मानने है, ऋन्यथा कृष्ण-कथा के भाव-विकास में उनका श्रनिवार्य स्थान है और वे कृष्ण की विविध लीलाओं को एक दूसरे से तथा कृष्ण-चरित की प्रधान कथा से सिश्लष्ट करते हैं। यद्यपि कृष्ण के शिशु श्रीर वाल रूप का चित्रण करने वाले पदों की सख्या

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>, वही, पद ६०५,६०६

कम नहीं है, फिर भी उनके किशोर रूप के चित्रों की सख्या उनसे कहीं त्राधिक है। सख्य भाव को पुष्ट करने वाले वाल ग्रौर किशोर दोनो रूपों के चित्र हैं, परतु उनकी सख्या सबसे कम है। वात्सल्य भाव वाले पद विशेष-तया वाल रूप के चित्रण के ही हैं। परतु माधुर्य भाव का प्रस्फुटन वाल रूप के चित्रों से होकर विविध परिस्थितियों के संदर्भ में किशोर रूप के चित्रों की सहायता से विकसित होता है। माधुर्य भाव का विस्तार ग्रौर परिमाण ग्रधिक होने से किशोर कृष्ण के रूप चित्रण भी सबसे ग्रधिक हैं। मुरली-वादन सबधी पद भी किशोर कृष्ण के ही हैं। रूप-चित्रण सबधी इन समस्त पदों के विषय में पुनः स्पष्ट कर देने की ग्रावश्यकता है कि स्फुट की भाँति ग्रास्वाद्य होते हुए भी कृष्ण के प्रति भाव-विकास में विविध लीलाग्रों के साथ वे ग्रविच्छेद्य रूप में सिश्लष्ट हैं।

प्रातःकाल जागने, कलेवा करने, गाय दुहने, खेलने जाने, गोचारण के लिए वन जाने, नहाने, भोजन करने, छाक खाने वन से लौटने और सोने की दिनचर्या का वर्णन स्रसागर में स्थान स्थान पर बिखरा हुआ मिलता है। इस प्रकार के वर्णनों के पद भी अशातः स्फुट कहे जा सकते हैं। निश्चय ही उनका उपयोग श्रीनाथ जी की सेवा के आठ समयों के कीर्तनों में किया गया होगा, कदाचित उनकी रचना के लिए किव की इसी सेवा-पद्धति से प्रेरणा भी मिली हो। इन पदों के द्वारा कुल्ण-कथा को एक यथार्थता प्राप्त होती है और वे कुल्ण-चिरन के मानवीय पारिवारिक और सामाजिक वाता-वरण की सृष्टि करते हैं। इस हिट से इन पदों को भी हम कुल्ण-चरित की सपूर्ण कथा को चित पहुँचाए बिना उससे पृथक् नहीं कर सकते। कुल्ण-चरित में इन पदों का वही स्थान है जो किसी कथा-साहित्य में वातावरण का निर्माण करने वाले अंशों का होता है।

चद्र-प्रस्ताव, माखन चोरी, ग्रीष्म लीला, यमुना विहार, जलकीड़ा, निकुज-कीडा, अनुराग समय, खिडता समय, अंखिया समय, नैनन समय, फाग, होली, हिंडोल आदि विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत समहीत कृष्ण्की विशिष्ट कीडाओं के पदों को भी प्रायः स्फुट पद समृह समक्ता जाता है, क्यों कि यह पद-समृह स्फुट रूप में भी पर्याप्त रसास्वादन की ज्ञमता रखता है। पर्न्तु वस्तुतः कृष्ण-चरित का सपूर्ण भाव-विकास इन पद-समृहों पर ही आधारित है अतः इन्हें किसी प्रकार स्फुट मान कर कृष्ण चरित से पृथक् नहीं किया जा सकता। यह अवश्य है इन पदों में कृष्ण की कथा की घट-नाए विकसित नहीं होतीं, केवल छोटे छोटे प्रसगों के आधार पर उनकी

रचना की गई, फिर भी उनके द्वारा कृष्ण के प्रति विविध प्रकार के भावों को चित्रित करने वाली अवस्थाओं, परिस्थितियों और घटनाओं के प्रभाव का क्रिमक विकास व्यक्तित किया गया है, अतः कथा में उनके स्थान का भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए ग्रीष्म लीला, यमुना-विहार, जल कीडा के पद दानलीला और रासलीला के ही साथ सिश्लिष्ट करके रखे जा सकते हैं और चद्र प्रस्ताव तथा माखन चोरी के पदों के कम का विपर्ययं नहीं किया जा सकता।

जन्म, गोकुल में प्रकट होने, नाल छेदन, छटी, नाम करण, अन्न प्राशन, वर्ष गांठ, कनछेदन अदि कृष्ण के विभिन्न सस्कारों से सम्बन्धित पद समूह तथा पूतना, कागासुर, शकटासुर, वत्सासुर, वकासुर, धेनुक, शखचूड, बृष्म, केशी, भौमासुर आदि के वध सम्बन्धी पद जो सम्यक् कथानक के रूप में न होकर पद-समूह में विणित मिलते हैं कृष्ण-कथा की सामान्य रूप रेखा का निर्माण करते हैं। अतः उन्हें स्फुट पद समूह नहीं माना जा सकता। असुरों के सहार की लीलाए भी प्रकार-मेद से कृष्ण के प्रति विविध प्रकार की रित के उद्दीपन में सहायक हैं। एक तो वे कृष्ण की अति मानवता की सूचना देकर उनके प्रति उठे लौकिक भावों की अलौकिकता की सूचना देती हैं, दूसरे, हर्ष, सुख, सन्तोंष के अनुकूल बार्तावरण में व्यक्तिक्रम पैदा करके भावुक भक्तों के मन में उनके अपने अपने भाव की हटता सम्पादित करने में सहायता देती हैं।

दशम स्कध में, विशेषतया उत्तरार्ध में कछ वध सम्बन्धी तथा कृष्ण, प्रद्युम्न ख्रादि के विवाह सम्बन्धी पद ऐसे भी हैं जिनकी रचना, कृष्ण की भागवत सम्मत कथा की पूर्ति के लिए हुई जान पड़ती है। स्रसागर के इन ख्रशों का निर्देश दूसरे अध्याय में स्रसागर की कथावस्तु के परिचय में कर दिया गया है। इन पदों और पद-समूहों को हम किसी अश में स्फुट पद-रचना कह सकते हैं, क्योंकि कृष्ण-चरित के भावात्मक-विकास से इनका सम्बन्ध अत्यत न्यून है।

उपर्युक्त विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि यद्यपि कृष्ण सम्बन्धी बहुत से पद श्रौर पद-समूह स्फुट जैसे जान पड़ते हैं, फिर भी उनका सम्पूर्ण कथा-निर्माण में महत्त्वपूर्ण स्थान है। स्रसागर के इन पदों में भी गीतारमकता श्रीर कथात्मकता का श्रपूर्व सयोग हुआ है।

### खंड कथानक

थ्रागे चल कर यह दिखाया जाएगा कि सूरदास ने गीत पदों में रचना करते हुए भी कृष्ण-चरित को सुगुफित एकात्मक रूप प्रदान करने का प्रयत्न किया जिसमें कथा प्रवन्ध की विभिन्न कडियाँ भाव-विकास के त्र्याधार पर परस्पर सम्बद्ध हैं। ऊपर कहा जा चुका है कि कृष्ण सम्बन्धी स्फुट लगने वाले पद श्रौर पद-समूह किस प्रकार सम्पूर्ण कथानक के अनिवार्य अग है। यहाँ कृष्ण की उन लीलाश्रों का विवेचन किया जाता है जो विस्तार श्रौर कथा रूप की दृष्टि से स्वतः पूर्ण ग्रौर स्वतन्त्र खंड-काव्य प्रतीत होती हैं। उनके विवरणों की श्रविच्छित्त श्र खला, घटना-प्रसग के क्रिंग्कि विकास —श्रारम, मध्य, चरम सीमा श्रौर पर्यवसान—तथा उनके श्रतर्गत भाव विशेष के सवेदनात्मक विकास ने उन्हें निश्चित श्रौर पृथक् व्यक्तित्व प्रदान कर दिया। कृष्ण-चरित , के बृहद् गीत-प्रवन्ध की श्रखला की इन बडी बडी कड़ियों को श्रलग श्रलग देखने पर हमें सूरदास के कथा-विन्यास और प्रबन्ध-पटुता का श्रमदिग्ध परिचय मिलता है। सूरसागर के खड कथानकों में चाहे वे भागवत पर आधारित हों या. स्वतत्र रूप में कल्पित सूरदास की मौलिक काव्य-प्रतिभा का दर्शन होता है। नीचे इन खाड कथा आरों का विवेचन किया जाता है।

१ उल्खल-बंधन श्रीर यमलार्जुन-उद्धार लीला विड काव्य की कोटि तक पहुँचने वाली सबसे पहली कथा है। उल्लुबल-बंधन श्रीर यमला-जुन-उद्धार दो घटनाए हैं, पर दोनों में भाव की एकता तथा घटनाश्रों का सरलेष है। इस कथा की वर्णानात्मक शैली में पुनरावृत्ति भी की गई है जिससे कथा की उक्त दो घटनाश्रों का सबद रूप व्यक्त होता है। कथा के श्रारम में यशोदा वजनारियों द्वारा दिए गए उलाहनों के फलस्वरूप कृष्ण के प्रति क्रोध प्रकट करती हुई दिखाई गई है। इतने में एक ग्वालिन कृष्ण को बाँह पकड़ कर ले श्राती है श्रीर कहती है कि बड़ा सीधा लडका पेदा किया जो चोली फाड़ता श्रीर हार तोड़ता है। यशोदा की क्रोधाम में मानों घी पड़ गया श्रीर उसने बाँधने का निश्चय कर लिया। यशोदा बाँधती है श्रीर बार बार रस्सी मंगाती है, पर वह बार बार दो श्रगुल छोटी ह जाती है। यह बता कर यद्यपि किय वात्सल्य भाव में भी गर्वनाश की

१. सू॰ सा॰ (समा) पद, ६५६ -१००८

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>. वही, पद १००६ ४ वही, पद ६६०

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>, वहीं, पद ६५६

श्रावश्यकता का समेत कर देता है, फिर भी यशोटा के श्रमर्ष स्चक वाक्यों, दयार्द्र नजनाग्यों की सहानुभूतिपूर्ण सिफाग्शिं ग्रौर कृष्ण की खींचा-तानी, ताड़ फोड, भाग-दोड छादि के वर्णन चित्रण द्वारा कवि ने कथा की लोक-सामान्य घटना-विचित्रता ग्रीर भाव-धारा को त्रातिलौकिक के द्वारा स्रिभिन्त नहीं होने दिया। कृष्ण के त्रिमन, कातर भयभीत मुख के किव ने इतने यथार्थ श्रोर प्रभावोत्यादक चित्र दिए हैं कि उलाहना देने वाली स्त्रियो का भाव-परिवर्तन स्वाभाविक लगता है। वे उलटे यशोटा को ताना देकर कहने लगती हैं कि 'कहो तो श्रपने घर से माखन लाकर तुम्हे दे दें जिसके कारण तुमने इन्हें वाँघे रखा है। परंतु यशोदा जितनी कृष्ण से रुष्ट है उससे केहीं श्रिधिक वह उलाइना लाने वाली स्त्रियों से खीमी हुई है। वह कहती है 'जाय्रों अपने अपने घर चली जाय्रो, तुम्हीं सबने मिल कर इसे ढीठ किया त्रीर त्रव उसे छुड़ाने त्रागई। 'र यशोदा की हठ त्रीर विरोध से सियों के मन में केंग्रित क्रिंधिकाधिक ममता बढती जाती है यहाँ तक कि उनकी प्रार्थनात्रों में दीनता स्राजाती है, परतु यशोदा स्रिडिंग है। वह कहती है, 'श्रव बढ वढ कर बाते वानाने लगी। पहले तो थोडे से माखन के लिए मेरा पुत्र वेंघा दिया श्रीर श्रव मेरे लिए माखन मंगाने लगी, जैसे मेरे घर कुछ हो ही नहीं। साँमा-सवेरे उलाहना दे देकर तथा जब मैं कोध में थी, तिमी मुमे देकर बॅधा दिया श्रीर श्रव पछताने लगीं !'3 ग्वालिने हार कर हलधर को बुला लाती हैं, परतु यशोदा उनके कहने पर भी नहीं छोड़ती, यद्यपि धीरे धीरे उसका क्रोध कृष्ण से हट कर व्रजनारियों पर पहुँचता हुन्त्रा पश्चात्ताप में परिगत होने लगा। बलराम के बार बार यशोदा की निष्दुरता की याद दिलाने पर वह कहती है, 'में क्या मुमे इतना खिम्ताया गया कि मैं कोध से भर गई। यह कन्हैया बड़ा ढीठ है। १४ उधर यशोदा कृष्ण को वॅघा छोड़ कर गृह-कार्य में लग जाती हैं श्रीर इधर कृष्ण बलराम को रहस्यमय सकेत से वताकर यमलार्जुन के तरुश्रों के पास पहुँच जाते हैं। कवि ने कुवेर के युगल पुत्रों की शाप-कथा का वर्णन करके ऋभीष्ट भाव-विकास में व्यक्तिकम नहीं किया। उद्धार प्राप्ति के बाद केवल दो पदों में स्तुति देकर तथा सत्तेप में कथा का उद्देश्य कह कर वह तस्त्रों के भरभरा कर गिरने के भीषण त्राघात से उत्पन

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>. वही, पद ६७२

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पद ६७३

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>. वही, पद ६६३ ४. वही, पद ६६३

यशोदा श्रौर वजवासियों की श्राशंकापूर्ण भावना का चित्रण करने लगता है। यशोदा का वात्सल्य जो श्रमर्ष सचारी की तरगों में वह रहा था पश्चा-ताप श्रौर श्रात्म-ग्लानि के द्वारा प्रकट होता है श्रौर वह कह उठती है, 'मैं कैसी महतारी हूँ। न जाने मैंने इन्हें ऊखल से क्यों बॉधा।' गोपियों के उलाहनों से यशोदा के वात्सल्य भाव में जो श्रमर्ष के कारण विद्योभ श्राग्या था वह यमलार्जुन के गिरने की श्राशंकापूर्ण घटना के द्वारा शात हो जाता है श्रौर वात्सल्य पुनः स्थिरता प्राप्त कर लेता है।

यह खड कथानक कृष्ण चरित की बाल, केलि की सामान्य घटनाओं से सबिषंत है। आरभ में माखन चोरी और वजनारियों के उलाहनों का और अत में हारे थके श्याम को समुचित परिचर्या के साथ भोजन कराने का वर्णन करके उसे कृष्ण-चरित का एक अविच्छेच अग बना दिया गया।

२. श्रधासुर वध का खड कथानक श्रत्यत सिंह है। पर रोला दोहा के सयुक्त छद में सपूर्ण वृत्त की रचना होने से इसमें घटनावली का मुसगिति श्रविरल प्रवाह है। कृष्ण के गोचारण की दैनिक घटना तथा सखाश्रों के प्रेम से इस कथानक का सबध है। वन में कृष्ण कुछ 'श्रपुनपी' जनाने के लिए श्रधामुर का वध करते हैं। श्रध के कदरा के समान श्रधकारपूर्ण मुख से निकल कर गोप बालक गद्गद भाव से कृष्ण को धन्यवाद देते हैं, पर कृष्ण हॅस कर कहते हैं कि श्रगर तुम साथ न होते तो मुक्तसे यह कार्य नहीं होसकता था।' श्रधामुर वध की कथा में स्वतंत्र कथानक तो है, पर उसका उपयोग श्रागामी बाल-वत्सहरण लीला की भूमिका के रूप में हुआ है, जिसका सकेत स्वय इसी कथा के श्रत में कर दिया गया है।

३ बाल वत्सहरण लीला तीन बार वर्णित है—दो बार-वर्ण-नात्मक शैली में और एक बार गीत पद शैली में । गीत शैली वाली कथा दोनों वर्णनात्मक कथाओं के बीच में है । पहली कथा <sup>3</sup> ग्रत्यत संचित है ग्रीर ग्रतिम<sup>8</sup> उसकी ग्रपेका ग्रधिक विस्तृत । परतु कवित्व ग्रीर भावना-विकास के विचार से गीत शैली वाला कथानक है। ग्रधिक रोचक है। इस कथानक के विस्तार ग्रीर ग्रावृत्तिओं से सूचित होता है कि सूरदास की भावधारा में इसका स्थान महत्त्वपूर्ण है। कृष्ण के

१. वही, पद १००६

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>, वही, पद १०४६

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>, वही, पद १०५५ ४. वही, पद १११०

प वही, पद १०५७ ११०६

गोचारए का सामान्य वर्णन इस कथा की भी भूमिका प्रस्तुत करता है जिसके द्वारा कृष्ण के सखाओं का प्रेम विकसित होता हुआ दिखाया गया है। कथा का घटना भाग अत्यत सित्ति है। अधासुर वध के कारण ब्रह्मा के हृदय में संदेह पैदा हो गया, जिसका निवारण करने के लिए उसने गोप-बालकों श्रीर बछड़ों को चुरा लिया। श्रीकृष्ण ने ब्रह्मा का गर्व खडन करने के लिए वालकों श्रौर वछड़ों की नवीन सुष्टि कर डाली। ब्रह्मा को पश्चाताप हुआ और उसने भगवान से चमा-याचना कर के उनका स्तवन किया। इस छोटी सी घटना को श्रनेक छोटे छोटे विवरणों श्रीर दृश्यों तथा भावों के चित्रण के सहारे विस्तार देकर किव ने एक स्वतत्र खडकाव्य का रूप दे दिया। वाल-वत्स-हरण की भागवती कथा का उद्देश्य यद्यपि ब्रह्मा के मोह का नाश है, परन्तु सूरदास ने उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया; उनकी दिष्ट तो कृष्ण श्रौर उनके गोप सखात्रों की वन भूमि के उन्मुक्त वातावरण में स्वाभाविक त्रानन्द-क्रीडात्रों पर ही केन्द्रीभूत रही। कथा के त्रारम्भ में ही कवि के हृदय का उल्लास प्राकृतिक वेग के साथ उमड़ता दिखाई देता है । जब वह कृष्ण, बलराम श्रीर गोप वालकों का गोचारण-उत्साह श्रत्यत यथार्थ श्रीर चित्रोपम ढग से वर्णन करता है। इमुदवन में जाने के लिए धौरी, धूमरि, राती, रींछी, पियरी, मौरी, गोरी, गैनी, खैरी, कजरी, दुलही, फुलही, मौरी, मूरी, गायों को इकड़ा करने में बालकों की तन्मयता श्रीर मोदपूर्ण तत्परता सजीव होकर बोल रही है। <sup>3</sup> घर ही की एक ग्वालिन के द्वारा यशोदा वन में छाक मेजती है। यशोदा की चिंता, छाक लाने वाली खालिन की व्यथ्रता श्रौर वन वन में भटकने, खाल बालों के पुकारने श्रौर श्रत में मिल कर एक दूसरे से छीन छीन कर भोजन करने के यथातथ्य वर्णानों ने इस समस्त कथानक को श्रपूर्व वास्तविकता . श्रीर स्वभाविकता प्रदान कर दी । किव ने गोचारण के प्रत्येक सभव अग का यथार्थ रूप में चित्रण करके इस खड कथानक को गोचारण कान्यों में ऋत्यत श्रेष्ठ स्थान का ऋधिकारी बना दिया।

गोचारण से संबद्ध घेनुक वध, काली दह-जलपान, काली दमन, दावा-नल पान श्रौर प्रलब वध भी हैं परत इन लीलाओं में खड कथानक के उप-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>. वही, पद १०५५

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>. वही, पद १०६१

<sup>. - &</sup>lt;sup>3</sup>, वही, पद १०६३

४. वही, पद १०७५

<sup>🏃</sup> वहीं, पद १०७५-१०८७

युक्त विस्तार श्रीर सम्यक् कथात्मकता केवल काली दमन में है। परंतु सूरसा-गर में काली दमन लीला के पूर्व कृष्ण के प्रति माधुर्य भाव का विकास अनेक वर्णनों श्रीर प्रसगों के द्वारा व्यजित किया गया है जिनमें राधा सबधी कथा-प्रसग मुख्य हैं।

थ. राधा कृष्ण का प्रथम मिलन और वाल्यावस्था की मधुर रित का विकास 'श्रीराधा कृष्ण जी का प्रथम मिलाप,' ' 'सुख विलास,' ' 'गृह गवन' 3 'श्री राधिका जी का यशोदा गृह गवन,'४ 'श्याम राधा खेलन समय,'" श्रीर 'राधा ग्रह गवन' शीर्षकों के श्रांतर्गत वर्णित है। एक ही कथा की विविध घटनात्रों को त्रालग शीर्षकों में देने से उसकी एकता में किसी प्रकार की बाघा नहीं पड़ती, प्रत्युत उनसे प्रथम प्रेम के उद्गम श्रीर विकास की क्रमिक अवस्थाओं को समकने में सहायता मिलती है। माधुर्य भाव के विकास क्रम में दिखाया जा चुका है कि गोपियों के हृदय में माखन चोरी के समय से ही कृष्ण के प्रति काम भाव सम्मत आकर्षण पैदा हो जाता है। वही स्राकर्षण कृष्ण की विविध बाल-क्रीड़ाओं के सहारे मधुर रित में विक-सित होता जाता है। किव का अभीष्ट अवस्था-निरपेच कृष्ण के भाव रूप का प्रदर्शन है, अतः वह बाल्यावस्था से ही मधुर रित का भी विकास दिखाता है।

प्रथम मिलन श्रीर प्रेम-विकास का कथानक कृष्ण के 'चकई भौरा' खेलने 'से सबद है। जहाँ कृष्ण को चकई भौरा से खेलते देख कर यशोदा श्मीर वयस्क व्रजनारियाँ वात्सल्य जन्य हर्षे सुख से हँसती श्मीर 'तृण तोरती' हैं, वहाँ काम भाव से प्रेरित किशोरी गोपियों के मन में श्राकुलता उत्पन्न हो जाती है, उनका हृदय ऋघीर हो जाता है, उनका मन होरी की भाँति उलम जाता है और जब कृष्ण चकई को मटकते हैं तव उसमें गभीर स्पदन पैदा हो जाता है। इसी तरह खेलते हुए कृष्ण 'रवि-तनया तट' पहुँचते हैं, जहाँ ऋचानक 'नयन विशाल' दिखाई दे जाती है। देखते ही वे रीम जाते हैं, 'नैन नैन मिल कर

१. सू० सा० ( वें० प्रे॰ ) पृ० १६१

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पृ० १६३

<sup>&</sup>lt;sup>ष</sup>. वही, पृ० १**६५** 

७, दे०, पृ० २७⊏

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup>. वही, पृ० १६१

२. वही, पृ० १६२

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup>. वही, पृ० १६४

<sup>&</sup>lt;sup>६</sup>. वही, पृ० १६५

८ सू० सा० (वें प्रे०),पृ०१६१

ठगोरी पड जाती हैं', परस्पर परिचय होता है स्त्रौर 'रसिक शिरोमिए' भोली राधिका को बातों में भुरमा लेते हैं। कृष्ण उसे सममा देते हैं कि किस प्रकार वह उन्हें खरिक में ग्राकर बुला लिया करे। प्रथम मिलन में ही न केवल दोनों में प्रेम का उदय हो गया, श्राप तु राधा ने चतुरतापूर्वक प्रेम-गोपन का भी पाठ पढ लिया । देर से घर लौटने का पूछने पर उसने कह दिया कि मैं 'खरिक' देखने गई थी। खरिक देखकर गाय दुहने की उत्सुकता तो जायत हो ही गई, स्रतः श्रपनी प्रेम-विक-लता को छिपा कर वह दोहनी लेकर अनुनयपूर्वक माता से खरिक जाने और गोदोइन सीखने की अनुमति ले लेती है। खरिक में पहुँच कर वह कान्ह की प्रतीचा में खड़ी ही थी कि वे नन्द के साथ आ जाते हैं। नन्द उन दोनों को साथ खेलने थ्रौर राधा से कृष्ण को देखे रहने को कह कर स्वय काम में लग जाते हैं। कृष्ण पर अधिकार प्राप्त करके राधा कहती है कि तुम 'मुक्ते छोड़ कर कहीं जास्रोगे तो पकड़ कर घर लाऊँगी, तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी क्योंकि नन्द तुम्हे मेरे हाथ सौंप गए हैं।' कृष्णु 'उपरुफट' बातें \_ करते हैं श्रीर वॉह छुड़ाने का प्रयत्न करते हैं। इसे प्रेम-प्रसंग की परि-गति श्याम-श्यामा की गुप्त लीला में होती है। गगन मेघाच्छादित हो जाता है श्रौर राधा कृष्ण सुख-विलास में तत्पर हो जाते हैं। विलास, मान, मनुहार आदि के द्वारा राधा कृष्ण का गोप्य रति-सुख वर्णन करके कवि कृष्ण श्रौर राधा को एक दूसरे के परिवर्तित वस्त्रों में श्रपने श्रपने घर पहुँ-चाता है उजहाँ वे दोनों चतुरता श्रीर चमत्कारपूर्वक श्रपने वास्तविक प्रेम रहस्य को सफलतापूर्वक छिपाते श्रीर श्रागामी मिलन की भूमिका तैयार कर लेते हैं। राधा बहाने बनाते हुए कहती है कि मेरे साथ की एक 'बिटिनियाँ' को काले सांप ने खा लिया था, मैं बहुत डर गई, जव श्यामवर्ण एक लड़कों श्राया श्रीर उसने कुछ पढ कर-काडा-तव-कहीं-मुक्ते-होश श्राया। इस कथन के द्वारा राघा ने ऋपने देर से लौटने ऋौर हृदय के धड़कने का सतोषजनक कारण तो बता ही दिया, श्रागामी मिलन के लिए एक बहुत बड़े बहाने की भूमिका भी तैयार कर ली। दो पुत्रों के वीच सात वर्ष की श्रकेली पुत्री राधा को उसकी माँ खिला पिला, पहना स्रोढ़ा कर खेलने मेजती है तो वह सीधी यशोदा के घर पहुँचती है। यशोदा के साय

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>. वही, पृ० १६१

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पृ० १६३

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>. वही, पृ० १६२

४. वही, पृत १६४

वात चीत में राधा पुनः श्रपनी चतुरता का परिचय देती है। यशोदा उसके रूप श्रीर गुण पर रीम कर कृष्ण के साथ उसके विवाह की मधुर कल्पना करती है तथा उसका उचित सत्कार करके लौटाती है। राधा घर लौट कर श्रपनी मां को सारा हाल कह सुनाती है श्रीर इस प्रकार न केवल राधा श्रीर कृष्ण में वरन राधा श्रीर कृष्ण की माताश्रों में भी राधा कृष्ण के श्रनुक्ल संवध स्थापित हो जाता है।

राधा कृष्ण के प्रथम मिलन को उनके बाल्यावस्था के पूर्ण रित-सुख ग्रीर दोनों के पारिवारिक स्नेह-सबध तक विकासत करके इस प्रसग को पुनः कृष्ण की बाल केलि ग्रीर यशोदा द्वारा उनके कलेऊ ग्रादि की परिचर्या से सबद्ध कर दिया गया। र दापत्य प्रेम की उत्पत्ति ग्रीर उसके मनोवैज्ञानिक विकास की दृष्टि से राधा कृष्ण की कथा का यह प्रसग प्रेम काव्य का एक सुंदर उदाहरण है। स्वतत्र खड कथा के इसमें सभी लक्षण पाए जाते हैं।

४. काली दमन लीला के पहले कृष्ण-चरित के स्वप्न, जागरण, भोजन आदि दैनिक चर्या और गोचारण संबंधी पद दिए गए हैं जिनके द्वारा यह लीला कृष्ण की सपूर्ण कथा से सबद्ध होती है। अकथा की भयकरता का पूर्वाभास देने के लिए सूरदास ने कृष्ण के सोते सोते अचानक चौंक कर जाग जाने और माता-पिता के चिंतित और व्यय होने का, वर्णन किया है।

कथा का ब्रारम ब्रात्यत नाटकीय ढग से होता है। नारद से पराम्हें करके कस नद के लिए कालिय दह के कमल पुष्प मेजने का लिखित ब्रांदेश एक दूत के द्वारा मेजता है। उधर नद को ब्रापशकुन होता है। कस का प्रमाण नद भयभीत होते हैं ब्रार वे गोप समाज को जोड़ कर सबके सामने यह सकटमय समस्या विचारार्थ उपस्थित करते हैं। उधर यशोदा ब्रापनी सांख्यों के समद्ध इस विपत्ति पर ब्रापना दुःख प्रकट करती है। कृष्ण ब्रांद्यत मोले भाव से इस दैन्य परिस्थित का कारण पूछते हैं ब्रार ब्रांद को कुलदेव-सहायता सूचक नद की बात पकड़ कर उन्हें ढाढ़स देते हैं कि वहां देवता सहायता करेगा, वह सदैव मेरे साथ रहता है, वही कस को मारेगा। इस सात्वना से मोले वजवासियों को ब्राश्वासन प्राप्त हो जाता है।

१ वही, पृ० १६५

२. वही, पृ० १६५

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> वही, पृ० १७०

४ वही, पृ० १७०

५, वही, पृ० १७१

े घटना के विकास-क्रम में काली दह में कूदना उसकी चरम सीमा है। कुशल कवि उस परिणति पर भ्रत्यत स्वाभाविकता श्रौर नाटकीय ढग से पहुँचता है। श्रीदामा त्रादि सखात्रों को लेकर कृष्ण खेलने निकलें, 'घोष निकास' से वे खेलते खेलते यमुना तट जा पहुँचे। कृदुक-क्रीडा में खालों की तल्लीनता का चित्रण सूरदास की सूद्म निवरणात्मक वर्णन शैली का एक उत्तम उदाहरण है। खेलते खेलते श्यमि ने सखा के लिए गेंद चलाई। श्रीदामा ने मुडकर ग्रग बचाया जिससे गेंद काली दह में जा गिरी। इस पर श्रीदामा ने दौड़ कर श्याम की फेंट पकडली श्रीर गेंद मागी। तकरार बढ़ी, कहा-सुनी कुल और पद की छुटाई-चडाई तक पहुँच गई और श्रीदामा ऋात्म-सम्मान की रचा के प्रयन्न में कृष्ण को कमल पुष्प लाने की चुनौती दे बैठा। इस पर कृष्ण को क्रोध श्रा जाता है श्रीर वे त्रावेश के साथ कहते हैं कि मैं तो संचमुच कमल के लिए यहाँ आया; कस वेचारा किस लायक है जिसका डर मुक्ते दिखाते हो १ वे एक साँस में अघ, वक, केशी, पूतना आदि के नाम गिना कर ललकार कर कहते हैं कि मैं उसी काली को धर लाऊँगा जिसके जल को छूते ही तुम सब मर गए थे। परतु जिस त्रावेश-पूर्ण स्थिति में यह कथन किया गया, वह कृष्ण की ब्रालौकिक पराक्रम-शीलता के त्राभां म की सभावना से सर्वथा मुक्त है। रोषपूर्ण त्रात्म-श्लाघा करते करते कृष्ण ने अपंनी 'फेंट' छुड़ा ली और दौड़ कर कदब पर चढ़ गए। सब सखा ताली दे देकर हॅसने लगे स्त्रीर कहने लगे कि कृष्ण डर के मारे वृत्त पर चढ गए। श्रीदामा खीम कर रोने लगे श्रीर यशोदा से उलाहना देने चल दिए। परतु इतने में अचानक 'सखा, सखा, आकर अपनी गेंद क्यों महीं लेते' कहते हुए कृष्ण पीताबर काछ कर 'भहरा' कर दह में कूद पड़े। • में यंकर 'त्रानहोनी होते देख सब सखा हाय हाय करके चिल्लाने लगे त्रौर कहने लगे कि श्रीदामा ने नद का 'ढोटा' मार डाला।

ः घटना को नाटकीय प्रभाव की पूर्ण परिणाति पर पहुँचा कर किव का सवेदनशील दृदय यशोदा और नद को ओर चला जाता है। यशोदा को घर में तथा नद को बाहर से लौटते हुए अनेक अपशकुन होते हैं, दोनों के मुंह सूख जाते हैं। अपशकुन संबंधी विचार-विनिमय के बाद उनकी व्याकुलता बंद जाती है। अप्रत को यह स्नेह जनित भयंकर आशंका गोप बालकों के संदेश के साथ भयकर सत्य के रूप में सम्मुख आजाती है।

<sup>ै,</sup> वही, पृ० १७१-१७२

२. वही, पृ० १७२

यशोदा मूर्चिछत हो जाती है श्रौर नंद यमुना तट पहुँचते हैं। करुणा के चित्रण में कुराल कवि परिस्थिति की यथार्थता को भुलाता नहीं और घटना-क्रम को धूमिल नहीं होने देता। कृष्ण और उरग-नारि का वार्तालाप नाटकीय ढंग से देकर स्रदास ने कृष्ण-कालिय सग्राम का चित्रोपम वर्णन किया। जिस समय यशोदा विलख रही थी कि यमुना तुमसे किस तरह बहा जाता है श्रौर व्रजवासी विह्नल होकर 'कान्ह कान्ह' पुकार रहे थे, उसी समय ब्रचानक दिखाई दिया कि 'श्याम उरग नाथे आ रहे हैं। मोर मुकुट, विशाल लोचन, श्रवण कुडल, कटि पीताबर' के साथ नटवर वेष में वे प्रति फन पर नृत्य कर रहे हैं । देवता दुदुभो बजाने श्रौर पुष्पों की वर्षा करने लगे, बज का व्यापक विषाद विश्वव्यापी हर्षोद्रे क में बह गया । र सूरदास को फिर सौन्दर्याकन का नृतन श्रवसर मिला श्रौर उन्होंने कृष्ण की गतिमान छवि को कई पदों में शब्द-बद्ध किया। 3 कृष्ण यशोदा के मिलन में किन ने कृष्ण की ऋबोधता का चित्रण करके सारी त्रालौकिकता को धो बहाया। यशोदा कहती है, 'मैं तुम्हें रोक रही थी कि यमुना तट न जात्रो, पर तुमने मेरा कहना नहीं माना और खेलने चले आए। ' ४ इस पर कृष्ण उसे समकाते हैं, 'कस ने कमल मँगाए थे इससे मैं डर गया था। मैंने जो तुम्हें रात का स्वम सुनाया था वही ब्राकर प्रकट होगया । मैं ग्वालों के साथ गेंद खेलता यसुना तीर आया। किसी ने यहाँ मुक्ते पकड़ कर कालिय दह में डाल दिया। उरग ने जब पूछा कि तुम्हें किसने मेजा तो मैंने कहा कि कस ने कमलों के लिए भेजा है। यह सुनते ही उसने डर कर कमल दे दिए श्रीर पीठ पर चढा लिया।' नद कस के दरबार में बड़ी धूमधाम और आदर-सम्मान के साथ 'सहस सकट' भर कमल श्रौर श्रहीरों के कधों पर 'काँवरों' में दिध माखन भेजते हैं। कस मन ही मन भयभीत होते हुए भी अपने पद के श्रनुक्ल ग्वालों को स्रादर . के साथ 'पहरावनी' श्रौर नद के लिए 'सिरपाव' देकर विदा करता है। इस प्रकार कालिय दमन का यह कथानक मौलिक रूप में आरंभ और विकसित होकर मौलिक रूप में ही समाप्त होता है। गोपाल कृष्ण के चरित्र-चित्रण में इस खड कथानक का महत्त्वपूर्ण स्थान है।

१. वही, पृ० १७३,१७४

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वहीं, पृ० १७५

५. वही, पृ० १७५

२. वही, पृ० १७५

४. वही, पृ० १७५

<sup>•</sup> वही, पृ० १७६

६. राधा कृष्ण मिलन का दूसरी बार वर्णन स्रदास ने 'राधा यशोदा के श्राई' शिषक से मौलिक कथानक के रूप में किया । इस खड कथानक का कृष्ण के प्रति गोपियों की मधुर रित के विकास में महत्त्वपूर्ण स्थान है। कृष्ण के मुरली वादन श्रीर मनोहर त्रिभग रूप को देख कर गोपियाँ कृष्ण के प्रति सहज श्राकर्षण का अनुभव कर अपनी प्रेम-विवशता प्रकट करती हैं। यह विवशता राधा कृष्ण मिलन के इस खड कथानक द्वारा और श्रिधक तीत्र हो जाती है। कृष्ण के गोदोहन को दिनचर्या से इस घटना को सव-धित करके कि ने कृष्ण-चरित में इसका निश्चित स्थान निर्धारित किया है।

राधा चतुरतापूर्वक अपनी माता से दोहनी लेकर गाय दुहाने के लिए खरिक जाने की आज्ञा प्राप्त कर लेती है। नद के घर पहुँचते ही श्याम से उसकी ऋाँखें मिलती हैं जिससे दोनों हर्षित होते हैं। राधा को देख कर कृष्ण की अधीरता, व्याकुलता, किंकर्तव्यविमूदता और उलटे सीघे व्यवहारों का कवि ने अनेक पदों में चित्रण किया है। श्याम गाय के स्थान पर वृषभ के 'नोत्रा' लगाने लगते हैं। उयशोदा भी श्याम के रंग-ढग देख कर कारण समम लेती है ऋौर यशोदा से कहती है, 'तू ऋपने जलज-जीत नयनों को चपला से भी ऋधिक चमकाकर न जाने श्याम का क्या करेगी। इस तरह से तू श्याम की श्रोर न देखा कर, श्याम के साथ हिल मिलकर खेलती है जिससे काम में बाधा पड़ती है। न जाने तू कौन मत्र जानती है जो पढ़ कर श्याम पर डाल देती है। उसे गाय दुहने दे ऋौर बार बार यहाँ न ऋाया कर। '४ राधा तट़ाक से उत्तर देती है, 'अपने सुत को क्यों नहीं वरजतीं, जो मुक्ते बुलाता और कहता है कि तुमें बिना देखे मेरा प्राया नहीं रहता। मुमें छोह लगता है तभी आती हूं, वैसे मुक्ते आने की क्या पड़ी है १' यशोदा राघा को रुष्ट नहीं करना चाहती इसलिए उसकी चापलूसी करने लगती है श्रीर पूछती है कि तुम्हारी माता ने कुछ घर का काम भी सिखाया है। इस वात-चीत को छोड़ कर कृष्ण दोहनी श्रीर मुरली लेकर खरिक जा पहुँचते हैं श्रीर मुरली द्वारा 'राधा राधा' कह कर उसे बुला लेते हैं। राधा घर लौटने का बहाना करके चल देती है। यशोदा उसे यह कह कर विदा करती है कि मेरे घर आती रहा करो। अपनी माँ से हमारा मिलना कहना। क्या वे कभी हमारी

<sup>ै.</sup> वही, पृ० १६१-१६६

³. वही, पृ० १६१-१६२

प वही, पृ० १६२

२. वही, पृ० १६०

४. वही, पृ० १६२

६. वही, पृ० १६२

वात चलाती हैं ? एक दिन यमुना तट पर उनसे प्रेम भेंट हुई थी। राधा के रारिक में छाने के सबध में अनेक छोटे छोटे विवरण देकर कवि इस प्रसग को यथार्थ बनाने का उपाय करता है। कृष्ण, के गोदोहन में उनकी सात्विकावस्था के विवरण देकर राधा कृष्ण भ्रेम की मधुर व्यजना करते हुए कवि कृष्ण के राधा के मुख पर धार मारने श्रीर परिणामस्वरूप दोनों की प्रेम-कलह का वर्णन करता है। 2 कृष्ण राधा की गम्ए तो दुह देते हैं, पर राधा से वार वार हा हा खिला कर उसे दोहनी लौटाते हैं श्रौर रस हाव भाव करके उसे लौटने देते हैं। 3 स्वय चलते समय राधा- के पैर श्रागे- नहीं पड़ते। स्रागे चल रही है, पर बार बार पीछे देखती जाती है। कृष्ण ने उसे त्र्यतिम वार मुसकाकर देखा और मोहनी डाल दी। उपा व्याकुल होकर सांख्यों के पास पहुँची । इधर कृष्ण वज को लौट गए। सखियों ने राधा से पूछा कि श्रीर श्रहीर कहा गए थे, जो तुमने हिर से गाए दुहाई । यह सुनते ही राधा मूर्जिलत होकर पृथ्वी पर गिर पडी। अखियों ने उसे गोद में भर कर कुछा लिया। पराधा घर लाई गई, इस स्थान पर माता की चिंता, व्ययवा, उपचार त्र्यादि का अनेक पदों में वर्णन किया गया है। सब गाड़री आ आ अर हार गए, पर राधा को होशा नहीं आया। तुव माता को स्मरण हुआ कि स्याम गाड़ुरी ने एक लड़की के महा विषधस्का विष उतारा था।

सिवयों से सलाह करके श्याम गाड़िरी को बुलाया जाता है। स्वय व्यय होकर 'कीरित महिर' यशोदा से कृष्ण को भेजने की प्रार्थना करती है। अपने पुत्र और पुत्री के प्रतिदोनों वयस्क स्त्रियों, के स्नेह का किन ने अनेक पदों में चित्रण किया। है कृष्ण आए और ज्यों ही उन्होंने, मत्र पढ कर डाला त्यों ही, राधा ने आँखें खोल दीं और अग-वस्त्र संभालती हुई उठ वैठी और पूछने लगी कि यह आज क्या हो रहा है। कृष्ण गाड़िरी की मुक्त कठ से सराहना होने लगी जिन्होंने मरी राधा को जिला दिया है श्याम इस सराहना और स्त्रित प्रशास को सुन कर केवल हम दिए, । परत उनकी इस हमी में ऐसा वशीकरण था कि सब 'घोष कुमास्या, विवश होगई। उनको शरीर का ध्यान नहीं रहा, क्योंकि मन श्याम ने हर लिया। श्याम अवित्यों को मदन-शर-मार

<sup>ि</sup> १ वही, प्रं १६२

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पृ०१६३ ,

५ वही, पृ० १६४

७. वही, पृ०-१६६

<sup>़&</sup>lt;sup>ं ४</sup> वही, पृ०<u>१</u>६४

<sup>&</sup>lt;sup>६</sup>. वही, पृक्र १९५,१९६.

<sup>&</sup>quot; ८. वही, पृ॰ १६६; अ 🐰

कर श्रपने व्रज-धाम चले गए। राधिका के शिर से लहर उतार कर तक्शियों पर डाल दी। सब सुंदरियाँ मिल कर विचार करती हैं कि सब मिल कर त्रिपुरारी की सेवा करो श्रीर यही माँगो कि हमें सूर-शरण बनवारी पित मिले।

इस प्रकार इस मिलन-प्रसेग के खंड कथानक का एक निश्चित उद्देश्य में पर्यवसान होता है। गोपियों का काम भाव इस कथानक के द्वारा विकास की जिस अवस्था को प्राप्त होता है उसका प्रत्यच्च रूप आगामी कथा में व्यक्त हुआ है।

७ चीर हरण लीला<sup>२</sup> का उद्देश्य गोपियों द्वारा कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने का उद्योग पदर्शित करना है जिसके लिए कवि ने पूर्व प्रसग में एक सहज प्रतीतियुक्त मनोवैज्ञानिक भूमिका तैयार कर दी । इन लीला के आरंभिक पद में वर्णित गोपियों के पूर्वानुराग की अवस्था का कारण कृष्ण की पूर्व उल्लिखित इंसी है जिस पर मुग्ध होकर गोपियों ने 'भवन रमण सव भुला दिया। 33 यह निश्चय करके कि संसार में श्रपना कोई नहीं, इस-लिए श्यामसुन्दर को पति रूप में प्राप्त करना चाहिए, उन्होंने गौरी पति श्रौर सविता की श्राराधना श्रारभ कर दी । शिवं से विनय करके नथा रवि की श्रोर हाथ जोड़ कर वे विकलता पूर्वक कहती हैं, 'हे दिनमणि तुम ससार में विदित हो, हमारे ऊपर भी दयालु होइए। हमारा शरीर काम से अस्यत दग्ध है, हमें सूरश्याम पति दीजिए। १४ गोपियों की मधुरासक्ति को अधिका-धिक प्रवल करने के लिए सूरदास ने कृष्ण को जल के भीतर प्रकट होकर गोपियों की पीठ मींजते तथा सब युवतियों का मनभाया करते हुए दिखाया । परत श्याम उन्हें प्राप्त नहीं होते। काम भाव के अंतर्गत श्रपनी खीक के वश वे यशोदा के पास श्याम की 'लंगरई' का उलाइना ले जाती हैं। वे कहती हैं कि आप अपने मुत को वालक समकती हैं। पर कहो तो हम अपना उर खोल कर दिखाएं। 1° ह परंतु श्रनुभवी यशोदा गोपियों के मन का श्रमिलाप जानती है। वह कहती है, 'तुम आकाश के तारे चाहती हो, पर वे माँगने से कैसे मिल सकते हैं ? मैंने तुम्हें आते ही परख लिया, तुम कह कर मुक्ते

<sup>ै.</sup> वही, पृ० १६६

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पृ० १<u>६</u>६

<sup>ं.</sup> वहीं, पृ० १६७ फा॰—४०

र. वही, पृ० १६६-२००

४. वही, पृ० १६६

६ वही, पृ० १६७

क्या सुनाती हो ? पहले तो चोरी ही थी, अब छिनाला भी हो गया ! अब मैंने तुम्हारा जान समका। तुम ऋौर गोप बालकों को क्यों नहीं देखर्ती, श्याम तो अभी वालक हैं १' और सूरदास के यशो रानदन तुरत बाल रूप होकर सामने आ गए और गोपियाँ लज्जित हो गई । इसी प्रकार कामातुर गोपियाँ कृष्ण में एकाग्र चित्त करती हुईं शिव श्रौर रवि की श्राराधना श्रौर संयम नियम से पूजा-व्रत में वर्ष भर तत्पर रहीं। व्रत पूरा होने पर श्रीकृष्ण ने उनके वस्त्र हरे। गोपियों त्र्यौर कृष्ण के वार्तालाप में इस लीला के उद्देशय— श्रीकृष्ण के प्रेम में लजा का नाश—की स्पष्ट रूप से व्याख्या की गई है। कृष्ण कहते हैं, 'श्रव तुम्हारा वत पूर्ण होगया; गुरुजनों की शका दूर करों। मुक्तसे अब किसी प्रकार का अतर न रखो । १२ गोपियों के हा हा खाने और कृष्ण के बार बार नश बाहर निकलने पर इठ करने का परिणाम अत्यत स्वाभाविकता के साथ गोपियों के आत्म-समर्पण में दिखाया गया है जब वे 'शीश पर हाथं धर कर आनद सहित हिर के सम्मुख गई स्त्रीर परमानद प्रभु ने क्रपालु होकर उन्हें अम्बर दिए। अस्त में कृष्ण ने शरद्रात्रि में उनके साथ रमण करके उनकी स्राशा पूर्ण करने का वचन देकर उन्हे विदा किया । गोपियों ने अपने वत के सफल होने के उपलच्च में शिवशकर को 'पुराय, पान, नाना रस मेवा, षट् रस का ऋर्पण किया' और 'सविता से अजलि में जल चढा कर विनय की कि तुम्हारे समान ऋौर कौन है। हमने सूर-श्याम पति तुम्हीं से पाया है। यह कह कर वे घर लौट गई। ४

त्रारंभ, विकास, पर्यवसान श्रीर उद्देश्य की दृष्टि से चीर हरण लीला स्रदास ने एक स्वतः पूर्ण खड कथानक की भाँति रची है जो उसकी वर्णनात्मक शैली की पुनरावृत्ति से श्रीर स्पष्ट रूप में सिद्ध होती है। फिर भी जिस प्रकार इस लीला की भूमिका राधा कृष्ण-मिलन के सर्प दश वाले प्रसग में है, उसी प्रकार इसका संकेत उन मधुर भाव की लीलाश्रों की श्रोर है जिनका लच्य शरद् रात्रि की रासलीला में पूर्ण होता है।

्र पनघट प्रस्ताव में गोिपयों के काम भाव की अनुमूर्ति और अधिक उत्कट रूप में चित्रित की गई है। घटना की दृष्टि से इस पद-समूह को खड़ कथानक कहना कठिन है क्योंकि उसमें कार्य-व्यापार का विकास

१, वही, पृ० १६७

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पृ०१६६

५. वही, पू० २०२

२. वही, पृ० १६६

४. वही, पृ० १६६

त्रत्यत न्यून है । परन्तु स्रदास ने यमुना के पनघट पर जल भरने वाली गोपियों के मनोभावों तथा उन्हें प्रदीप्त करने वाले कृष्ण की चचल क्रियाओं त्रीर, चेष्टाश्रों को छोटे छोटे विवरणों के बाहुल्य विस्तार में ऐसा बृहद् रूप दे दिया तथा समस्त प्रसग को एक ऐसे निश्चित परिणाम पर पहुँचा कर समाप्त किया कि इसे हटात् एक निश्चित प्रबंध कहना ही पहता है। उसके पदों में पूर्वापर प्रसग, विवरणात्मक एकता श्रीर भाव का उत्तरोत्तर विकास है।

यमुना तट पर कृष्ण को देख कर एक श्रोर गोपियाँ उनकी श्रोर श्राक-र्षित हो हो कर बार बार वही जाना चाहती हैं, दूसरी स्रोर कृष्ण की छेड़ छाड़ से पीड़ित होकर वे यशोदा के पास उलाहने ले ले कर जाती हैं। एक गोपी दूसरी से अपना अनुभव सुनाती और कृष्ण-दर्शन तथा कृष्ण की मोहनी लीला का प्रत्यच परिचय प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है स्रौर इस प्रकार पनघट पर कामातुर गोपियों का ताँता लग जाता है। यशोदा सदा की भॉति गोपियों के उलाइने सुन कर कोध करती, डाँटती, डपटती और श्रंत को कृष्ण के समकाने से समक जाती तथा उलटे यीवन-मदमाती गोपियों को ही दोपी ठहराती है। पनघट लीला में चीरहरण लीला की श्रपेंचा गोपियों का प्रेम कुछ अधिक विकास श्रौर तीवता प्राप्त करता है ुतथा गोपियों के साथ कवि राधा का विशेष रूप से उल्लेख करता है जो सिखयों के केन्द्र में विराजती तथा कृष्ण को श्रपनी श्रोर त्राकिंत करके उन्हें प्रेम विवश कर देती है। विहसी कारण इस लीला में राधा के रूप-चित्र भी दिएं गए हैं। कृष्ण स्वय उसके मन में काम भाव उपजाते हैं जिससे उसके , 'त्र्रग पुलकित होकर श्रॅंगिया दरका देते हैं श्रीर उर के श्रानद का श्रंचल फहराने लगता है। कृष्ण गागर ताक कर काकरी मारते हैं, पर वह उचट उचट कर लगती है प्रिया के गात में।' इस प्रकार उसे 'देह श्रौर गेह की सुध विसर जाती है। 13 घर में मन नहीं लगता, यमुना तट जाने में सॉवरा मार्ग रोकता और 'काँकरी' मारता है। मन और मर्यादा में घोर सघर्ष है। इस सघर्ष को कृष्ण अपनी व्यावहारिक छेड़ छाड़ के द्वारा स्वयं दूर कर देते हैं, जिसमें किव ने श्रत्यत स्पष्टता के साथ कृष्ण के बलात्कार के चित्र दिए हैं। ४ यमुना तट का अनुभव इतना गूढ है कि कहा नहीं जाता, साथ ही

<sup>ै.</sup> वही, पृ० २०४-२०५

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>, वहीं, पृ० २०६

र वही, पृ० २०६-२०७

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup>. वही, पृ० २०७

वह इतना उत्फल्लकारी है कि छिपाए छिपता. भी नहीं। राधा रूप गोपी का मन नागर ने ऐसा मोह लिया कि वह कहती है कि यह 'ग्रच्छा ही हुग्रा जो सब जग ने जान लिया। देह ग्रीर गेह की सुध विसर गई तथा कुल की कानि भी विसर गई। श्रव तो जब मन की ग्राशा पूर्ण हो तब भोजन पानी भावे। रे पनघट की लीला के उद्देश्य की सफलता श्रतिम पद में स्वय सफट कर दी गई: "ग्रव तो यह बान हट कर के धर ली। वह नफा करने से क्या जिसमें जी की हानि हो ? लोक-लज्जा तो काच की किरचों के समान है, जब कि श्याम कचन की खानि हैं। सखि, तुम्हीं सोच कर बताग्रो कि किसे लें श्रीर किसे तजें। मुक्ते तो मृदु मुसकान के बिना ग्रीर कुछ नहीं सूक्ता। हल्दी ग्रीर चूना को सान कर मिलाया रग किससे श्रलग श्रलग हो सकता है ? श्रव तो बान पड़ गई है कि यही करूगी ग्रीर सब तज दूगी। कुल की मर्यादा मिटा कर सूर-प्रभु पित का वत रखुगी। ""

राधा श्रीर गोपियों का कृष्ण-प्रेम जो श्रादर्श श्रीर श्रनुसरण की भाँति पृथक् पृथक् लीलाश्रों में चित्रित किया जा रहा था, पहली बार पनघट प्रस्ताव में सम्मिलित रूप में प्रदर्शित किया गया श्रीर इस प्रकार माधुर्य माव के विकास की एक श्रीर सरिण पार की गई जिस में लोक की लाज को दैनिक जीवन के व्यवहार में तिलाजिल दे दी गई। चीरहरण लीला में लज्जा का निवारण इतना स्वेच्छापूर्ण श्रीर प्रकट रूप में नहीं हुश्रा था।

है, फिर भी उसमें कथा और प्रबंध के वे तत्त्व हैं जो उसको एक सगठित, एकात्मक और सोद्देश्य खाड कथा का रूप प्रदान करते हैं। ब्राह्मणों के यह सम्बन्धी कमें काड की अपेद्मा भक्ति की श्रेष्ठता सिद्ध करना ही स्रसागर के इस खंड कथानंक उद्देश्य नहीं, अपि तु उस भक्ति का माधुर्य भाव सम्मत रूप निर्धारित करना भी है। इसी उद्देश्य को दृष्टि में रख कर स्रदास ने याहिक ब्राह्मणों की पित्रयों की कृष्ण-दर्शन लालसा को इतने उत्कट रूप में चित्रित किया कि अत में एक स्त्री श्याम सुन्दर के पास जाने की विनती करते करते, लोक-लाज की भत्सना करते करते और अपने विवाहित पित को कोसते हुए कृष्ण से मिलने के लिए अपने प्राण त्याग देती है।

<sup>ी</sup> वही, पृ० २०८

<sup>&</sup>lt;sup>ड</sup> वही, पृ० २०८

५, वही, पृ० २१०

२ वही, पृ० २०८

४. वही, पृ० २०८-२१०

इस कथानक के पदों में पूर्वापर प्रसंग का सम्बन्ध है जिससे उनके क्रम में परिवर्तन करना समव नहीं श्रीर न उनको स्फुट रूप में समक्ता जा सकता है।

१०. गोवर्धन लीला को स्रदास ने गोवर्धन पूजा, इन्द्रविचार श्रीर इन्द्र शरण चले तीन पृथक शीर्षकों में दिया है, परन्तु तीनों के अतर्गत कथा की एकता और प्रबन्ध की सबद्धता के कारण उन्हें गोवर्धन लीला के नाम से एक स्वतंत्र खंड कथानक माना जा सकता है। गोवर्धन की दूसरी लीला श्रीर्णक से जो वर्णनात्मक शैली में इस कथानक का रूपान्तर दिया गया है उससे इसकी पुष्टि होती है। कृष्ण कथा के खड कथानकों में इस लीला का अन्यतम स्थान है। स्रसागर के कथानक में धार्मिक और दार्शनिक वातावरण की अपेना वज के ग्रामीण वातावरण और वजवातियों के सरल चरित्र को मनोहर रूप में चित्रित किया गया है।

गोवर्धन पूजा के दिन निकट आ जाते हैं और व्रजवासियों को उसकी सुध नहीं रहती। अचानक जब यशोदा को स्मरण आता है तब वह नद से कहती श्रीर श्रपना सखी-समाज जोड़ कर उन्हें तैयारी के लिए प्रेरित करती है। इघर सब सखिया उत्साह के साथ तैयारी में जुट जाती हैं, उधर 'नद महर उपनदों को बुला कर बिठाते हैं। सब मन ही मन डर रहे हैं कि कहीं फिर से कस नृपित ने कुछ मँगान मेजा हो। राज अश का जो धन था सो तो हम उन्हें बिना माँगे हो दे आए!' इस प्रकार सशक हो कर जब श्रन्य महरों ने नद से बुलाने का कारण पूछा, तब नद ने बताया कि सुर-पति की पूजा के दिन आगए। कष्णा अपने चारों ओर पूजा की तैयारी से उत्पन्न धूमधाम श्रौर चहल-पहल देख कर बाल-सुलम उत्सुकृता श्रौर जिज्ञासा से उसका कारण पूछते हैं। यशोदा उनकी जिज्ञासा को वही मह-त्त्व देती है जो घर के उत्सव-समारोहों में व्यस्त गृहिण्या अपने बालकों को देती हैं। वह सतर्क है कि कहीं कन्हैया उसकी पूजा-सामग्री छू कर छूत न कर दे। उधर नद को भय है कि इस चहल-पहल में कृष्ण कहीं वाहर जाकर खो न जाए। वर्ष दिवस का महा महोत्सव है, कौन आता है, कौन जाता है इसकी किसी को खबर नहीं। इन्हण्ण माता-पिता को छोड़

<sup>ै.</sup> वही, पृ० २१०-२१४

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पृ० २१६-२२२

<sup>&</sup>quot;. वही, पृ० २१०

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>. वही, पृ० २१५-२१⊏

४. वही, पृ० २२२-२३२

६, वही, पृ०२१०

सहज विश्वासी श्रहीरो की मडली में बैठ कर श्रपने सपने का हाल सुनाते हैं। कैसे उहोंने एक 'अवलार' जैसे 'पुरुष' को देखा, कैसे उसने देवां के मिण गिरि गोवर्धन की पूजा का श्रादेश दिया श्रीर किस प्रकार इस नवीन देवता ने सब के आगे भोजन किया। बात फैलते देर नहीं लगती और कृष्ण के सपने की बात फैलना तो और भी सुगम था। किसी ने विरोध किया, किसी ने समर्थन, किसी ने भय दिखाया, किसी ने तर्क और विश्वास से उसका परिहार किया। कृष्ण को भी अवसर मिला कि वे सब के सम्मुख प्रत्यच्च फल देने वाले देवता की पूजा का श्रीचित्य समकाए। उन्होंने इन्द्र-पूजा का विरोध करते हुए कहा, वह मधवा नित्य नई नई बाते बना कर बिल लेता है। गिरि गोवर्धन को पूजना चाहिए जो गोपालों का जीवन है, जिसके देने से गायों की वृद्धि हैं। " सरल बर्जवासियों को तुरत प्रतीति होगई, गिरिराज की पूजा की तैयारियाँ होने लगीं । गोवर्धन पूजा का ऋत्यत विस्तार के साथ सूरदास ने परम मनोहर चित्रण किया जिसमें ललिता, चद्रावली श्रीर राधा का भी उल्लेख तथा वृषभानु के यहाँ की एक सेविका बदरौला की सेवा के अगीकृत होने का विशेष रूप से कथन है। इस लीला में भी 'उधर हरि गिरि गोव-र्धन के सग भोजन कर रहे हैं, इधर राधा के साथ प्रीति लगा रहे हैं' तथा 'राधिका छवि देख कर भूल गई। श्याम ने भी उसे ताड़ लिया। प्यारी प्रसु के वश होगई स्रौर लोचन की कोर से देखने लगी। अर्थ कह कर कवि माधुर्य भाव को नहीं भूलता। गिरि की पूजा करके 'नर-नारी वज घरों को लौटे। गिरि को तिलक करके उन्होंने इद्र की पूजा मिटा दी। महर-महरि समाज के श्रग की पुलक उर में नहीं समाती। वे सोचते हैं कि श्रव हमने गिरि गोव-र्धन राज नाम के बड़े देवता प्राप्त कर लिए। इन्हीं से वज में चैन रहेगा। इन्ही से माँग कर भोजन खाएँगे। "इस प्रकार इस लीला के द्वारा इद्र के कोप का कार्या उपस्थित होगया।

इद्र के जल वर्षण में सूरदास ने श्रप्रतिम यथार्थता, सूदम निरीच्ण की प्रवृत्ति श्रौर सजीव शब्द-चित्र निर्माण करने की शक्ति का परिचय दिया।

<sup>े.</sup> वही, पृ० २११

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पृ० २१२

५. वही, पृ० २१३

<sup>&</sup>lt;sup>7 २</sup>. वही, पृ० २११

४. वही, पृ० २१२

उन्होंने वजवासियों की संकटापन ग्रवस्था तथा उससे उत्पन ग्राश्चर्य, ग्रातक, भय, पश्चात्ताप, श्रमर्ष श्रादि भावों का चित्रण करने में श्रद्भुत कला-कौशल दिखाया। उन्होंने भागवत में उल्लिखित कृष्ण के ईश्वरत्व ग्रौर योगवल को श्रत्यत गीण स्थान देते हुए, उनके मानवत्व का ही श्राग्रहपूर्वक पोषणा किया। गोपगण त्रारवस्त होते हुए भी त्राशिकत हैं त्रीर कहते हैं, "कहीं श्याम के कर से गिरि गिर न पडे । सब व्रजवासी विचार करते हैं श्रीर उनके मन में श्रत्यत डर से भय उत्पन्न हो रहा है। सब ग्वाल लकुट ले ले कर उठ कर तुरत सहायता के लिए दौड़ पड़े। ११ वे आपस में कहते हैं, 'भैया, देखते रहो, कहीं नख से खिसक न जाए, क्योंकि उनकी मुजा तनक सी है। १२ इसी प्रकार सात दिन तक सब ग्वालों ने मिल कर लकुटियों के सहारे गिरिवर को धारण किया। अन को मेधों ने हार मान कर मुख फेर लिया। इद ने पछता कर सब देवतात्रों को बुलाया त्रौर कृष्ण की शरण को चला। सूर-दास ने इद्र की शरण-याचना थ्रौर कृष्ण-स्तवन में उतनी तन्मयता नहीं दिखाई जितनी वजवासियों के कृतजतापूर्ण विस्मय की भावना के चित्रण में। उन्होंने विविध शैलियों में, नए नए कम से, एक के बाद दूसरे अनेक पदों में दुहराया कि कुष्ण ने इतना भारी पर्वत उठा कैसे लिया। अत में इस समस्त घटना की अलौकिकता एव आतक जन्य मनोभावों को मानों अभि-भूत करने के लिए वे यशोदा द्वारा कहलाते हैं, 'सात दिन तक धरणीधर किस प्रकार रखा ! तुम्हारी भुजा श्राति ही कोमल है कह कर यशोदा माता 'उसे दबाती श्रौर यह कह कह कर पछताती है कि यह श्रत्यत ऊँचा है तथा इसका भार श्रौर विस्तार बहुत है। तात, तेरे छोटे छोटे हाथ हैं उन पर वह श्राघात कैसे रखा ! वह मुख चूमतो श्रीर हरि को कठ लगाती है।" यद्यपि कवि यहां पर सकेत कर देता है कि बलराम इस विस्मयजनक कृत्य का यथार्थ तथ्य जानते हैं, परतु इससे कथानक के सामान्य सहज मानवीय वार्तावरण में व्यक्तिकम नहीं त्राता, क्योंकि बलराम के भाव को समक्ते वाला वज में दूसरा व्यक्ति नहीं है।

घटना, कार्य-व्यापार, नाटकीय और व्यजनापूर्ण सेलाप, कथा-विकास, भाव-चित्रण और निश्चित परिर्णाम में कथा के पर्यवासान—समी दृष्टियों

<sup>ै.</sup> वही, पृ० २१७

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पृ० २१⊏

वही, पृ० २२२

२ वही, पृ० २१७

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup>. वही, पृ०-२२०-२२२

६. वही, पू० २२२

से यह खड कथानक सूरदास की प्रबन्ध-रचना के कौशल का असंदिग्ध प्रमाण है।

**११. दान लीला** को यद्यपि दो शीर्षकों में पहली श्रौर दूसरी के कम से दिया गया है, पर वस्तुतः इन दो शीर्पकों के अतर्गत भी कभी गीत पदों की श्रौर कभी वर्णनात्मक शैली में दान लीला की कई पुनरावृत्तियाँ मिलती हैं। ब्रारम्भ में ही ज्याख्यात्मक भूमिका के बाद वर्णनात्मक शैली में पूरी दान लीला मानों सच्चेप से कह दी गई। अपर गीत पदों की शैली में पुनः उसका श्रारम्भ करके विस्तार किया गया। इसी प्रकार दूसरी लीला के श्रारम्भ में श्रत्यंत मनोहर मौलिक छद में सम्पूर्ण लीला अपेचाकृत संचेप और वर्णना-त्मक शैली में पुनः कह दी गई है और तब गीत पदों की शैली में अस्यत विस्तार स्रोर भावात्मक विलच्छाता, किंतु विवरणात्मक पुन्रावृत्तियों के साथ गोपियों पर दान लीला के प्रभाव का वर्णन किया गया। "गोपियों के माधुर्य भाव का विवेचन करते हुए गत अध्याय में दान लीला का विस्तार के साथ परिचय दिया जा चुका है। पनघट प्रस्ताव की भाँति दान लीला की भी घटना ग्रत्यत सिच्तिस है। पर इस लीला का कई दृष्टियों से बहुत ऋधिक मह-स्व है। इसी लीला के सब्ध में सूरदास ने श्रपने कान्य में वर्णित माधुर्य ' भाव की सैद्वान्तिक ऋौर व्यावहारिक दोनों प्रकार की व्याख्वाऍ दीं तथा उसकी महत्ता का प्रतिपादन किया। दूसरे, इतनी छोटी 'घटना होते हुए भी इसका लगभग तीस पृष्ठों में विस्तार किया जिसमें बहुत थोड़े से श्रशों को छोड़ कर कवित्व का कहीं शैथिल्य नहीं दिखाई देता। तीसरे, इसी लीला के बाद सुरदास ने गोपियों के प्रेम में उन्माद, प्रलाप श्रादि दशाश्रों का चित्रण करके उसको उत्कट त्र्रासिक श्रीर श्रदम्य व्यसन की श्रवस्था को पहुँचा हुन्ना दिखाया । चौथे, गोपियों और राधा के आदर्श और अनुसरण रूप जिस प्रेम को पनघट प्रस्ताव में सम्मिलित होते हुए दिखाया गया था, उसे दान लीला में और अधिक घनिष्टता के साथ मिश्रित करने का प्रयत्न किया गया। पाँचवें, इसी लीला के बाद कृष्ण श्रीर राधा के रति-सुख का सूरदास ने स्पष्ट श्रौर उत्फुल्ल वर्णन करना श्रारम् किया। निष्कर्ष स्वरूप कह सकते हैं कि दान लीला में गोपियों का प्रेम रूप, कीडा श्रौर लीला की श्रासिक

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>. वही, पृ०<sup>े</sup>२३३-२५२

³. वही, पृं० २३४-२३५

५. वही, पृ० २५४-२५७

र. वही, पृ० २५२-२६१

४. वही, पृ० २५२-२५४

६. दे० पृ० २७०

से आरभ होकर कुल, लोक, वेद की मर्यादा का उल्लंघन, लजा का परि-त्याग, कृष्ण के ब्रह्मत्व का तिरस्कार श्रीर सांसारिक वैभव की सर्वथा उपेचा करता हुआ पूर्ण आत्म-समर्पण की स्थित पर पहुँच गया। इसी के फलस्व-रूप वे ग्रात्म-विस्मृत होकर कृष्ण के साथ ग्राभिन होने के लिए विकल होने लगीं श्रीर उनकी श्रवस्था विचित्तों जैसी हो गई। राधा श्रीर कृष्ण की सरति दिखा कर कवि ने मानों उसी श्रभिन्नता का श्रादर्श सामने रखा श्रीर उसी के लिए गोपियों में राधा के साथ प्रतिस्पर्धा होने लगी। त्रागामी प्रीष्म लीला, श्रमुगग<sup>र</sup> स्रीर ग्रालियाँ समय के पदीं में राधा के गृढ भाव त्रौर गोपियों द्वारा उसके समक्तने के प्रयतों को केन्द्र बना कर सुरदास ने अप्राप्य आदर्श और उसकी प्राप्ति के अथक प्रयत्नों की व्यजना करते हुए प्रेम के बृहद् काव्य की रचना की। इस प्रकार यद्यपि दान लीला में कृष्ण-चिरत को पूर्वगामी माधुर्य भाव की लीलाओं के उत्तरोत्तर विकासशील भाव की चरम सीमा लिवत होती है तथा वह श्रागामी मधुर रित के चित्रणों के लिए श्रनिवार्य भूमिका प्रस्तुत करती है, तथापि उसका स्त्रपना स्वतत्र न्यक्तित्व भी है स्त्रौर कृष्ण-चरित से सरिलष्ट न करके उसका स्वतत्र रूप में भी रसास्वादन किया जा सकता है। उसे कवि ने कृष्ण-चरित का अनिवार्य अग मान कर भी इस प्रकार रचा है कि उसकी पृथक् सत्ता में सदेह नहीं रहता, क्योंकि उसका ग्रारभ विधिवत् किया जाता है तथा उसके अतर्गत विवरणों का स्पष्ट सकेत उसके अतिम परिणाम पर रहता है। उसका यथार्थ ग्रामीण वातावरण कवि ने बड़ी कुशलता श्रीर स्वभाविकता के साथ उपस्थित किया है । उसके अतर्गत गोपियों और कृष्ण तथा उनके सखात्रों के बीच वार्तालाप अत्यत सजीव, नाटकीय स्त्रीर व्यजनापूर्ण हैं तथा उसकी शैली में विषय के अनुरूप अनुपम आडबरहीनता श्रीर श्रत्यत गृढ व्यंजना शक्ति है।

१२. रास लीला को स्रदास ने 'वशी ध्वनि सुन गोपी मोह व रास पचा-ध्यायी' 'श्रीकृष्ण विवाह', " 'श्रीकृष्ण श्रंतर्धान', " 'गोपी विरह', " 'श्रीकृष्ण मिले

<sup>ి.</sup> वही, पृ० २६८

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पृ० ३३७

भ. वही, पृ० ३४७

<sup>&</sup>lt;sup>७</sup>. वही, पृ॰ ३५३ फा॰—४१

२. वही, पृ० २८०

४. वही, पृ० ३३८

६. वही, पु० ३५३

गोपिन को फेर रासलीला' श्रीर 'जल कीडा' इन छह् शीर्षकों में विभाजित किया है। एक कथानक की दृष्टि से यह कथानक बहुत बड़ा है श्रीर इसी कारण इसमें यदा-कदा घटना शृंखला दूटती सी जान पड़ती है श्रीर कुछ स्थानों पर स्फुट पदों का समावेश जान पड़ता है, फिर भी सपूर्ण कथानक में घटना श्रीर भाव के कमिक विकास के कारण एकात्मकता है।

इस खड कथानक का आरभ वंशी सम्मोहन के वर्णन से होता है। कृष्ण के वशी वादन का उल्लेख करके किव गोपियों पर उसके प्रभाव का ऋत्यत विस्तार के साथ चित्रण करता है जिसमें अनेक सूच्म, यथार्थ श्रीर स्वाभा-विक विवरणों के द्वारा सजीव वातावरण की सुष्टि की गई है। अ कथानक का यह प्रकरण शरद्रास की भूमिका प्रस्तुत करता है। भक्ति की व्यापकता श्रौर माधुर्य भाव की महत्ता के सबध में व्याख्या करने के<sup>४</sup> उपरात कृष्ण श्रौर गोपियों का सवाद श्रत्यत मनोवैज्ञानिक श्रौर नाटकीय ढग से दिया गया है। " कथानक का यह कथोपकथन वाला स्रश न केवल माधुर्य भाव की ब्याख्या स्रौर महंता की हाध्ट से महत्त्वपूर्ण है, वरन् खड कथानक के कलात्मक सौन्दर्य की भी उसके द्वारा स्त्रभिवृद्धि होती है। नाटकीय प्रभाव स्त्रीर भाव-व्यजना के साथ यह कथोपकथन कृष्ण श्रौर गोपियों के चरित्र श्रौर स्वभाव की भी व्यजना करता है तथा कथावस्तु को अग्रसर होने में सहायता देता है। जहाँ कृष्ण के चरित्र में गौरव और स्नेहशीलता, मर्यादा और द्रवणशीलता का सम्म-श्रगा है, वहाँ गोपियों में तर्क ऋौर प्रेम-कातरता तथा आग्रह एव दयनीयता का अनुपम संयोग है। अत में कृष्ण अपना मन्तव्य पूर्ण हुआ जान स्वय , दीन बनकर प्रेम का प्रतिदान करने को उत्सुक हो जाते हैं श्रीर श्रात्म-भर्त्सना करते हुए गोपियों के प्रेम की सराहना करते हैं श्रौर इस प्रकार गोपियों को कृष्ण की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। इस प्रसग के उपरात सूरदास ने मौलिक रूप में राधा को मध्य में रखकर गोपियों के साथ कृष्ण की रास-क्रीडा के कभी खड़ रूप में ग्रौर कभी सश्लिष्ट रूप में त्र्रानेक चित्र दिए हैं। <sup>७</sup> इस स्थल पर त्र्राकर खड कथानक एक

१. वही, पु० ३५७

³. वही, पृृ० ३३८-३४० °

वही, पृ० ३४०-३४३

<sup>&</sup>lt;sup>७</sup>. वही, पृ॰ ३४३-३४७

२ वहीं, पृ० ३५८

४ वही, पृ० ३४०

६. वही, पृ० ३४३

निश्चित विकास स्थिति प्राप्तकरके ठहर सा जाता है श्रौर कवि स्थिर होकर सौन्दर्याकन में प्रवृत्त हो जाता है। रास-क्रीडा के श्रमेक पद इसी कारण फुटकर रूप में भी श्रास्वाद्य हैं, यद्याप कथानक के श्रतर्गत उनकी जो विशेष महत्ता है, वह स्फुट रूप में नहीं श्राँकी जा सकती।

रास के मध्य में सूरदास ने पुनः मुरली का चराचर विमोहन व्यापक प्रभाव दिखाने के लिए श्रनेक पद रचे जिनमें वैकुंठ-स्थित नारायण श्रौर कमला भी मुरली-ध्वनि पर मुग्ध होकर बुन्दावन के मुख के लिए ललचाते दिखाए गए। चराचर प्रकृति की तो विपरीत गति हो ही जाती है, मुरली स्वय 'राधापृति' को स्ववश करके उनसे मनमाना नाच नचाती है। वे उसे श्रपना 'सर्वस्व श्रर्पण' करके उसके हाथ विक गए त्र्रीर इस प्रकार रस रास में यह मुरली का राजसूय यज पूर्ण हुस्रा। रास के खड कथानक की यह छोटी सी घटना स्रागामी श्रीकृष्ण राधा-विवाह की भूमिका तैयार करती है। विवाह-वर्णन को न केवल रास के खड कथानक का मध्य स्थल, श्रिपि तु सपूर्ण कृष्णं-चरित का मध्य बिंदु कह सकते हैं, क्योंकि उसी के द्वारा राधा-कृष्ण की वे सब रस-कीडाए विहित होती हैं जो उसके नायक श्रीर नायिका के प्रेम-सबन्ध के चित्रण में कवि ने अनेक कथा-प्रसगों श्रीर वर्णनों मे दी हैं। सूरदास ने व्यास की साद्ती देकर राधा-कृष्ण के प्रेम-विकास का सित्त्त्ति इतिहास देते हुए वन भूमि के प्राकृतिक स्रौर सरस वातावरण में उनके गर्धव-विवाह का पूर्ण यथार्थ ग्रौर चित्रोपम वर्णन किया । विवाह के उपरांत पुनः रास-क्रोडा के अनेक चित्र दिए गए जिनमें राधा की प्रधानता और ऋधिक लित्तत होती है।3 इसी प्रधानता के कारण राधा को गर्व होजाता है स्त्रौर वह सममने लगती है कि 'मेरे समान ख्रौर कोई स्त्री नहीं, मैंने ही गिरिधर को ख्रपने वश में कर लिया। मैं जो कहती हूँ, वे वही करते हैं, मेरे ही कारण यह रास रचा गया। १४ गर्व के वशीभूत होकर उसने कत से कहा कि नृत्य करते करते मैं यक गई, अतः मेरा अम मिटाने के लिए मुक्ते कचे पर चढाओ।" गर्वनाश करने के लिए श्रीकृष्ण अतर्धान हो गए। सूरदास ने गर्व का

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> वही, पृ० ३४७

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> वही, पृ० ३४६-३५२

<sup>े.</sup> वही, पृ० ३५३

२ वही, पृ० ३४७-३४६

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup> वही, पृ० ३५२

प्रकाशन केवल राधा के द्वारा कराया, परतु उसमें व्यजना गोपियों के गर्व की भी है। श्री कुष्ण-प्रेम में राधा के विशिष्ट स्थान के कारण कवि श्री-क़ुष्ण को राधा के साथ अतर्धान होते दिखाता है। गोपियों की विरह-व्याकु-लता के चित्रण के उपरांत राधा को भी कृष्ण द्वारा वियुक्त होकर वियोग-कांतर दिखाया गया जिसके रूप में गोपियों को अपनी विरहासक्ति का मूर्तिमान रूप प्राप्त हो गया। द कृष्ण की अतर्धान अवस्था में गोपियों की अत्यत दयनीय दशां हो जाती है। किन ने काव्य-वर्णित वियोग की दशाश्रों का स्वाभाविक चित्रण करते हुए गोपिका-विरह के अनेक पदों में गीतात्मकता की तीव भावानुभूति के साथ कथात्मकता का ऋपूर्व सयोग किया है। छोटे छोटे विव-रणों की बहुलता त्रौर उनके परस्पर सवटन के कारण यह पद-समूह कथा-नक का त्रानिवार्य त्राग है त्रार उसमें सुगुंफित प्रबधात्मकता है। 3 गर्व का नाश करके प्रेम-परीक्ता में उत्तीर्ण होकर गोपियाँ पुनः कृष्ण को प्राप्त करती हैं। प्रेम के वश्य कन्हाई 'अतर से प्रकट होकर युवतियों को मिलकर हर्ष देते हैं। " रात भर रस-रास करने के उपरांत सवेरे यमुना में जल कीड़ा होती है। इस कीड़ा में भी राधा गोपियों के मध्य में विराजती है श्रौर कृष्ण का विशेष प्रेम प्राप्त करती है। रास-नृत्य श्रौर जल-क्रीडा के द्वारा राधा-कृष्ण की सुरित लीलाओं की भूमिका तैयार हो जाती है। साथ ही गोपियों के सम्मिलिन प्रेम-विकास के लिए भी मनोवैज्ञानिक पृष्ठ-भूमि का निर्माण हो जाता है। पुनः वर्णनात्मक शैली में रास लीला का विवरण-प्रधान प्रबंध देकर उँ स्रदास ने गोपियों की उत्पत्ति श्रीर महिमा का वर्णन किया।<sup>८</sup>

रास का यह लगा खाड कथानक, जैसा कि उक्त विवेचन से स्पष्ट है, एक सम्यक् प्रवध है तथा कृष्ण-चरित की चरम सीमा उपस्थित करता है। रास के अतर्गत कृष्ण-विवाह में स्वय उसकी चरम सीमा सघ-टित हुई है।

१३ राधा का मान ९ रास लीला में वर्णित राधा कृष्ण के एकान्त

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>, वही, पृ०३५३

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पृ० ३५५-३५७

५. वही, पृ० ३५८

७. वही, पृ- ३६०-३६३

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup>. वही, पृ० ३६४-३७१

२ वही, पृ० ३५३

४. वही, पृ० ३५७

६. वही, पृ० ३५८

९. वही, ए० ३६३-३६४

प्रेम-सयोग का स्वाभाविक विकास है। गर्च के सर्वथा नाश के उपरांत स्वय कृष्ण राधा के सयोग के लिए लालायित हो उठते हैं। प्रेम की पूर्णता में प्रेम की गति का प्रवाह एकांगी नहीं रहता। इसी को प्रदर्शित करने के लिए राधा की मान-लीलाश्रों का वर्णन किया गया। प्रस्तुत मान-लीला को सूर-दास ने एक स्वतः पूर्ण खड कथानक का रूप दिया।

कृष्ण को किसी श्रन्य स्ती में श्रनुरक्त समक कर राधा मान कर वैठती है; कृष्ण हर तरह उसे श्रपने प्रेम का विश्वास दिलाते हैं, पर वह नही मानती। रे श्रनुनय-विनय, श्राश्वासन-प्रतिशा त्रादि किसी उपाय से जब राधा नहीं मानती, तय कृष्ण अत्यत व्याकुल हो जाते हैं। स्रदास ने कुष्ण की विरह-वेदना का भी तन्मयता के साथ चित्रण किया है, तदुपरान्त दूतिका के माध्यम का विशद चित्रण श्रौर उसी के श्रतर्गत राधा के इठ ग्रौर कृष्ण के विरह का वर्णन करते हुए राधा कृष्ण का मिलन सपा-दित कराया गया है। 3 जिस समय राधा दूती के साथ निकुज में कृष्ण से मिलने जाती है, उस समय स्रदास उसे कृष्ण के मूर्तिमान प्रेम के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इसी भाव से उन्होंने राधा के रूप-सौन्दर्य श्रौर श्रिभनव श्रगार के श्रनेक चित्र दिए हैं। हिं कृष्ण से मिलने के लिए जाती हुई राधा गिरिवर से उतरनी हुई गगा के समान जान पड़ती है। गगा की निर्मल जल धारा के समान राधा के प्रेम की निर्मलता है तथा सागर की श्रोर गगा के स्वाभाविक, चिप्र प्रवाह के समान राधा की मिलनोत्सुकता है। पिलन के उपरात स्रदास ने राधा कृष्ण की सुरति के प्रथम बार इतने स्पष्ट चित्र दिए हैं। इरित समय और सुरित के स्रात में कृष्ण के प्रेम की व्यावहारिक श्रनुभूति के उपरात वे पुनः राधा के रूप का सूच्मता के साथ निरीच्चण करते हैं। " स्रदास के भाव की गूढता तथा राधा कृष्ण के सुर्रात सयोग की रहस्यात्मकता इस चित्रण में उपयोजित कूटशैली के द्वारा व्यंजित है।

१४-राधा जू का मान<sup>८</sup> शीर्षक से पुनः 'खडिता समय' के स्रतर्गत कृष्ण को प्रेम-घात का अपराधी पाकर राधा मान करके बैठ गई। उपर्युक्त मानलीला की अपेत्ता यह मानलीला अधिक विस्तृत है। विश्वासघात का

<sup>े,</sup> वही पृ० ३६५

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वहीं, पृ० **३६**७

५ वही, पृ० ३६९

७. वहीं, पं ३७०-३७१

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> वही, पृ० ३६५

४ वही, पृ० ३६⊏

६ वही, पु० ३६६

<sup>&</sup>lt; ==== 0 == 0

प्रकाशन केवल राधा के द्वारा कराया, परतु उसमें व्यजना गोपियों के गर्व की भी है। श्री कृष्ण-प्रेम में राधा के विशिष्ट स्थान के कारण कवि श्री-कृष्ण को राधा के साथ श्रतर्धान होते दिखाता है। गोपियों की विरह-व्याकु-लता के चित्रण के उपरात राधा को भी कृष्ण द्वारा वियुक्त होकर वियोग-कांतर दिखाया गया जिसके रूप में गोपियों को ऋपनी विरहासक्ति का मूर्तिमान रूप प्राप्त हो गया । इष्ण की अतर्धान अवस्था में गोपियों की अत्यत दयनीय दशां हो जाती है। कवि ने काव्य-वर्णित वियोग की दशाश्रों का स्वाभाविक चित्रण करते हुए गोपिका-विरह के अनेक पदों में गीतात्मकता की तीव भावानुभूति के साथ कथात्मकता का अपूर्व सयोग किया है। छोटे छोटे विव-रणों की बहुलता ऋौर उनके परस्पर सवटन के कारण यह पद-समूह कथा-नक का अनिवार्य अग है और उसमें सुगुफित प्रबधात्मकता है। 3 गर्व का नाश करके प्रेम-परीचा में उत्तीर्ग होकर गोपियाँ पुनः कृष्ण को प्राप्त करती हैं। प्रेम के वश्य कन्हाई 'ऋतर से प्रकट होकर युवतियों को मिलकर हर्ष देते हैं। १४ रात भर रस-रास करने के उपरांत सवेरे यमुना में जल कीडा होती है। इस क्रीडा में भी राधा गोपियों के मध्य में विराजती है श्रीर कृष्ण का विशेष प्रेम प्राप्त करती है। रास-नृत्य श्रीर जल-क्रीडा के द्वारा राधा-कृष्ण की सुरति लीलात्र्यों की भूमिका तैयार हो जाती है। साथ ही गोपियों के सम्मिलित प्रेम-विकास के लिए भी मनोवैज्ञानिक पृष्ठ-भूमि का निर्माण हो जाता है। पुनः वर्णनात्मक शैली में रास लीला का विवरण-प्रधान प्रबध देकर है सूरदास ने गोपियों की उत्पत्ति श्रीर महिमा का वर्णन किया।

रास का यह लबा खाड कथानक, जैसा कि उक्त विवेचन से स्पष्ट है, एक सम्यक् प्रवध है तथा कृष्ण-चरित की चरम सीमा उपस्थित करता है। रास के अतर्गत कृष्ण-विवाह में स्वय उसकी चरम सीमा सघ-टित हुई है।

१३ राधा का मान ९ रास लीला में वर्णित राधा कृष्ण के एकान्त

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>. वही, पृ०३५३

<sup>3.</sup> वही, पृ० ३५५-३५७

५ वहीं, पृ० ३५८

७. वही, पृ- ३६०-३६३

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup>, वहीं, पृ० ३६४-३७१

२ वही, पृ० ३५३

४. वही, पृ० ३५७

६. वही, पृ० ३५८

९. वही, पृ० ३६३-३६४

प्रेम-सयोग का स्वाभाविक विकास है। गर्व के सर्वथा नाश के उपरांत स्वय कृष्ण राधा के सयोग के लिए लालायित हो उठते हैं। प्रेम की पूर्णता में प्रेम की गति का प्रवाह एकागी नहीं रहता। इसी को प्रदर्शित करने के लिए राधा की मान-लीला हो का वर्णन किया गया। प्रस्तुत मान-लीला को सूर-दास ने एक स्वतः पूर्ण खड कथानक का रूप दिया।

कृष्ण को किसी अन्य स्त्री में अनुरक्त समक्त कर राधा मान कर बैठती

है, कृष्ण हर तरह उसे अपने प्रेम का विश्वास दिलाते हैं, पर वह नहीं मानती। अवन्य-विनय, आश्वासन-प्रतिशा आदि किसी उपाय से जब राधा नहीं मानती, तब कृष्ण अत्यत व्याकुल हो जाते हैं। स्रदास ने कृष्ण की विरह-वेदना का भी तन्मयता के साथ चित्रण किया है, विदुपरान्त दूतिका के माध्यम का विशद चित्रण और उसी के अतर्गत राधा के हठ और कृष्ण के विरह का वर्णन करते हुए राधा कृष्ण का मिलन सपादित कराया गया है। जिस समय राधा दूती के साथ निकुल में कृष्ण से मिलने जाती है, उस समय स्रदास उसे कृष्ण के मूर्तिमान प्रेम के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इसी माव से उन्होंने राधा के रूप-सौन्दर्य और अभिनव श्यार के अनेक चित्र दिए हैं। अकृष्ण से मिलने के लिए जाती हुई राधा गिरिवर से उतरती हुई गगा के समान जान पड़ती है। गगा की निर्मल जल धारा के समान राधा के प्रेम की निर्मलता है तथा सागर की ओर गगा के स्वामाविक, ज्ञिप प्रवाह के समान राधा की मिलनोत्सुकता है। मिलन के उपरात स्रदास ने राधा कुष्ण की सुरति के प्रथम बार इतने स्पष्ट चित्र दिए

रहस्यात्मकता इस चित्रण में उपयोजित कूटशैली के द्वारा व्यजित है। १४-राधा जू का मान शीर्षक से पुनः 'खडिता समय' के अतर्गत कृष्ण को प्रेम-धात का अपराधी पाकर राधा मान करके बैठ गई। उपर्युक्त मानलीला की अपेद्या यह मानलीला अधिक विस्तृत है। विश्वासधात का

हैं। इरित समय श्रीर सुरित के श्रित में कृष्ण के प्रेम की व्यावहारिक श्रम्भूति के उपरात वे पुनः राधा के रूप का स्ट्मता के साथ निरीक्षण करते हैं। सुरदास के भाव की गूढता तथा राधा कृष्ण के सुरित संयोग की

TE TO BING BING

C 77 € 2

<sup>ी,</sup> वही पृ० ३६५

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पृ० ३६७

प वही, पृ० ३६६

२ वही, पृ० ३६५

४ वही, पृ० ३६८

<sup>&</sup>lt;sup>६</sup> वही, पृ० ३६६

प्रत्यच्च प्रमाण मिलने के कारण राधा की कटु त्रालोचना में पर्याप्त वास्तविकता है, फलतः यह मान ग्राधिक गभीर ग्रीर दृढ है। उधर विरही कृष्ण की दयनीय दशा भी ऋघिक प्रभावोत्पादक है। इसी कारण कृष्ण की त्रोर से दूती राधा को मान छोड़ने के लिए भॉति भाँति के उपायों से सम-माती है। र एक ग्रोर वह कृष्ण की ग्रोर से निवेदन करते हुए उनकी प्रेम-विवशता, उत्कट अनुरक्ति, महत्ता, गौरव और प्रेम के समज्ञ उनकी श्रित द्रवणशीलता का वर्णन करती है श्रौर दूसरी श्रोर वह राधा को यौवन की च्रण भंगुरता, कृष्ण-प्रेम में ही उसकी सार्थकता श्रौर मान का श्रनौचित्य समका कर मान छोड़ने का आग्रह करती है। उपतु राधा तभी मानती है जब स्वय कृष्ण विरह-व्यथा का अनुभव करने के बाद अपना अपराध स्वीकार करके चमा माँगने त्राते हैं। ४ सूरदास राधा के गौरव-रचार्थ उसे कृष्ण के साथ निकुज में नहीं भेजते, वरन् कृष्ण जब वन-धाम चले जाते हैं श्रौर रित सेज सजा कर दूती के साथ राधा की प्रतीक्ता करते हुए अधीरता प्रकट करते हैं, तब स्रात्म गौरव का स्रनुभव करती हुई राघा धीरे धीरे स्रनुपम श्रङ्कार करती त्रौर मंद, मदिर गति से ललिता को साथ लिए कुज में पहुँचती है। " सूरदास ने राधा-कृष्ण मिलंन, सयोग-सुख श्रीर रति-विलास का त्रात्यत उत्फ्रह्म चित्रण किया श्रीर निकुज-सुख में लोक त्रीर परलोक, पृथ्वी श्रीर श्राकाश, स्वर्ग श्रीर पाताल को एकाकार कर दिया।

१४. बड़ा मान समय में पुनः नवीन कारणों, नवीन परिस्थितियों श्रीर नवीन विवरणों के साथ राधा के प्रेम का चित्रण किया गया। इस बार राधा ने कृष्ण को प्रातः काल यमुना-स्नान के लिए जाते समय किसी स्त्री के घर से निकलते देख लिया। यह उनके प्रेम-घात का श्रसदिख प्रमाण या श्रतः राधा के मान में श्रीर भी श्रिधक दृढता श्रीर गभीरता दिखाई देती है। उसने चपल नयन की कोर से कृष्ण पर कटाच पात करके उन्हें धराशायी कर दिया। इसी छोटी सी घटना को लेकर किव ने राधा के रूप—विशेषतः नयनों के सौन्दर्य का श्रमेक पदों में प्रधानतया कृट शैली

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>. वही, पृ० ३८२

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> वही, पृ० ३८३-३८४

५ वही, पृ० ३८५-३८७

७. वही, पृ० ४००-४१२

२. वही, पृ० ३८२-३८३

४ वही, पृ० ३८४

६ वही, पृ० ३८७-३८८

<sup>&</sup>lt;sup>८</sup>. वही, पृ० ४००

में चित्रण किया जिससे उसका गूढ कृष्ण-प्रेम व्यजित होता है। कृष्ण एक के बाद दूसरी दूती को मेज कर प्रेम निवेदन और च्रमा-याचना करते हैं, परतु राधा किसी प्रकार नहीं मानती। इधर विरह में उसकी नवसी दशा हो रही है और उधर कृष्ण 'राधा राधा' रटते हुए धरनी पर अचेत पड़े हैं। दूतिया नए नए उपायों से राधा को मनाने में अपनी कार्य तत्परता दिखाती हैं। मानवती राधा के रूप-वर्णन में किव अपनी उत्कृष्ट कल्पना की योजना करता है और मान की दढता की अनुभूति में उपमाओं उत्प्रेचाओं के ढेर लगा देता है। गीत पद शैली में मान वर्णन के उपरात मनोहर वर्णनात्मक शैली में मानलीला का पूर्ण प्रबधात्मक वर्णन किया गया जिसमें गोपियों द्वारा राधा के मनुहार के बाद राधा के मानने और कृष्ण के साथ सयोग-सुख करने का भी वर्णन है।

इस कथानक में वर्णित राधा श्रीर कृष्ण के एकान्त रित-सुख के उपरात सूरदास गोपियों की सम्मिलित श्रानद कीडाश्रों का हिंडोल श्रीर होली के रूप में वर्णन करते हैं।

१६ जंडिता समय के अतर्गत यद्यपि राधा की मानलीला का व्यवधान उसकी एकता को भग कर देता है, तथापि विषय की एकता तथा निश्चित उद्देश्य की स्पष्टता के कारण इस प्रसग को भी किसी अश में खंड कथानक कहा जा सकता है। दिल्लिण नायक कृष्ण का बहु रमणी-रमण रूप इस में प्रकट किया गया है जिसके प्रति गोपियाँ उत्कट अनुराग और अनन्य भाव व्यक्त करती हैं। लिलता, शीला, चन्द्रावली, सुखमा, बृदा, कामा, प्रमदा, कुमुदा—सभी कृष्ण पर अपना अपना एकाधिपत्य रखना चाहती हैं और उन्हें किसी दूसरी पर अनुरक्त देख कर उनसे रुष्ट होती हैं। कृष्ण उनकी चिरौरी विनती करके उनका प्रेम प्राप्त करते हैं। गोपियाँ अपने को धन्य मानती हैं, कृष्ण के बहु नायिका-नायक होने से उनके प्रेम में कमी नहीं आती, उलटे वह विरह में और अधिक तीव होता है। प्रेम-पात्र के चारित्रिक और नैतिक गुणों का तिरस्कार करके प्रेम को शुद्ध एद्रिय प्रवृत्ति पर आश्रित चित्रित करना किव का अभीष्ट जान पडता है। ऊपर उल्लिखित नायिकाओं की प्रकृति, चरित्र, व्यापार, भाव और कथन आदि में बहुत कम

<sup>ै.</sup> वही, पृ० ४०१

र. वही, पृ० ४०२

<sup>3.</sup> वही, पृ० ४०२-४०६

४. वही, पृ० ४०६-४१२

५. वही, पृ० ३७२-३६६

व्यक्तिगत लच्च हैं तथा उनके प्रति कृष्ण के व्यवहार में भी प्रायः समानता है, फिर भी विवरणों की बहुलता श्रौर सूच्म श्रतरों के कारण खडिता समय का पद-समूह खड कथानक के निकट पहुँच सकता है।

१७ हिंडोर लीला का सुख ै शीर्षक से वर्षा ऋतु में यमुना-पुलिन पर गोपियों के साथ श्रीकृष्ण के भूला भूलने का वर्णन-चित्रण किया गया है। घटना का तो इसमें सर्वथा अभाव है ही, चरित्र त्र्यौर भाव का भी स्थिर चित्रण है, विकास नहीं । यह काव्य शब्द-चित्रों की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है तथा उसमें कृष्ण-चरित के सुख-विलास का उत्फुल रूप उपस्थित किया गया है जिसमें प्रकृति के उन्मुक्त वातावरण में गोपियों का अवाध आनद मूर्तिमान हो उठा है।

१८. वसंत लीला<sup>२</sup> गोपियों की सम्मिलित सुख कीडाओं को चित्रित करने वाली श्रतिमखड-कथा है। श्रारभ में राधा के मान श्रौर वसत ऋतु के मादक वातावरण में उसके त्याग की आवश्यकता का उल्लेख करके कवि वसत के प्राकृतिक वातावरण का आदर्श चित्र अनेक सूच्म विवरणों के साथ उपस्थित करता है । इन चित्रों की सपन्नता किन के काव्य-कौशल की ही नहीं, उसके त्रानदमूलक हार्दिक भावातिरेक की भी परिचायक है। जब वह कहता है, 'कोकिल बोली, वन वन फूले, मधुप गुंजारने लगे, जिन्हें मुनकर भोर हुआ और वदी जनों के रोर से मदन महीपति जाग गए, जो पहले दावामि से जल गए थे, उन दुमों में नए दूने अकुर और पहाव उग आए, मानों रति-पति ने रीम कर याचकों को वर्ण वर्ण के वस्त्र दिए हों, नई प्रीति, नई लता, नए पुष्प, नए रसपागे नयन श्रौर नए नेह से हर्षित नव नागरी-सभी सुरग से अनुरंजित हो उठे" तब मानों वज का वह असीम सुख अपने पूर्ण त्र्रखड रूप में व्यजित होता है जिसका त्रारभ कृष्ण जन्म के समय दिखाया गया था। वसत के उन्मादकारी वातावरण में राधा को साथ लेकर गोपियाँ कृष्ण के साथ फाग ऋौर होली खेलती हैं जिसमें सार्वजनिक रूप में ्मर्यादा का अतिक्रमण करके राजा और रक, पंडित और वेश्या एक समान हो गए। सूरदास ने होली खेलने के अनेक विवरण दिए हैं जिनके द्वारा वज के वार्षिक फाग उत्सव के सजीव चित्र सामने ग्राजाते ैं।

१. वही, प्र ४१२-४१६

२, वही, पृ० ४३०-४५१

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पृ० ४३०

ाधा के नाम अलग अलग सदेश देश लेकर उन्हीं जैसा रूप बनाकर, गाए। इधर उद्धव के गोकुल की ओर गोपियों के दग्ध हृदय में आशा के

स सबसे पहले उद्भव के श्राने का दिलाते हैं। राधा को यह सदेश । प्राप्ति के समान लगा। परंतु वज ं नवीन जीवन का सचार होगया। वर्ग पर क्या भिन्न भिन्न प्रभाव श्रकित किया। <sup>3</sup> उद्धव के श्रागमन की निखत सदेश की प्रतिक्रिया का चित्रण प्रतिक्रियाएँ स्थिरता प्राप्त करने लगीं ग्या जिसके फलस्वरूप कवि गोपियों की गथ चित्रण करता है। इस चित्रण में कल्पना की गई है जिनके सहारे सूरदास से गभीर और सुद्धम से सुद्धम भाव हूँ ढ वभावतया सर्वथा अभाव है। भ्रमर गीत मे लघु लहरें, उत्ताल तरगें, ककावात से ते ज्वार श्रौर विह्वल करने वाली वड़वाग्नि गति, चिप्रता होती है, वह नहीं। विरह में चुका है, उद्धव श्राकर उसको चचल कर गिक है। गोपियों के गभीर प्रेम का परिचय भूल जाते हैं ऋौर निर्गुण का उपदेश छोड़ नथुरा त्राकर वे स्वय कृष्ण के सम्मुख नज रते श्रौर कृष्ण की निदुराई की श्रालोचना न का स्रदास द्वारा कल्पित उद्देश्य जिसे वे लाते हैं पूर्ण होजाता है।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>. वही, पृ० ५०७ <sup>४</sup>. वही, पृ० ५१०-५११

में सभी एकसार होगए। 19 परंतु परिवा को मर्यादा की पुनः प्रतिष्ठा हो गई ,श्रीर वर्ण-धर्म की सीमा का श्रादर होने लगा। र फार्ग के बाद हसी प्रसग में फूलडोल का भी विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। 3

वसत लीला के उक्त परिचय से यह स्पष्ट है कि यह लीला वर्णानात्मक है, कथात्मक नहीं; त्रातः खंड कथानक के समस्त लच्चण इसमें नहीं 'मिलते।

**१६. भ्रमर गीत** ४ की रचना सूरदास ने सबसे श्रिधिक विस्तार श्रौर तन्मयता के साथ की । न केवल आकार-विस्तार में यह कथा स्रसागर की सभी खंड कथा आर्ो से बड़ी है, आपि तु कवित्व, मक्ति-भाव, और कवि की व्यक्तिगत तल्लीनता के विचार से भी इस खड कथा का स्थान सर्वोपरि है। कथा का स्वतत्र व्यक्तित्व उसके रूप त्र्यौर उसकी पुनरावृत्तियों से सम्बट है। स्रदास ने अपनी इस कथा का उद्देश्य आरभ में हीं स्पष्ट कर दिया। 'उद्धत्र आगमन हेतु' शीर्षक से वे बताते हैं कि यदुपति को जब वज की याद श्राई तब उन्होंने उद्धव को वज मेजने का विचार किया। यद्यपि उद्धव उन्हीं के सखा कहलाते हैं फिर भी वे भाव की ग्रामीत करते हैं। वे विरह-दु:ख की महत्ता नहीं जानते श्रौर रूप, रेख, वर्ण से हीन का नेम धारण किए हुए हैं। वे सदैव योग की बातें करते रहते हैं जिसमें रस जल जाता है। ऐसे 'निडुर योगी जग' सखा के भाव की श्रमीति दूर करने के लिए कृष्ण ने सोचा कि 'इसके ज्ञान को स्थापित करके इसे वर्ज मेज दूँ यही एक उपाय है।' 'युवतियों की गुप्त प्रीति कह कर इसकी महत्ता दिखा दूँ तो यह गोपियों क प्रवोध देने के लिए तुरत जाने को तैयार हो जाएगा। योगियों की भाँति यह मन में अति अभिमान करेगा। " यह निश्चय करके हरि ने गोपियों के प्रेम की चर्चा की श्रीर वज तथा वजवासियों-विशेषतः राधा श्रीर गोपियों के प्रति श्रपने श्रभिन सबंध का वर्णन किया श्रीर कहा, 'मेरे विना वज-वालाएं विरह भरी हैं तुम जाकर उन्हें योग सुनाश्रो, तुम पूर्ण ज्ञानी हो उनका प्रेम मिटा कर ज्ञान का प्रबोध दो। तुम अलख, अविनाशी पूर्ण ब्रह्म के जाता हो, तुम उनसे जाकर कहो कि ब्रह्म के विना श्रासिक नहीं हो सकती। १६ कृप्ण ने यह संदेश देते हुए भी अपने हृदय के गृह प्रेम को उद्धव के सामने व्यक्त

१. वही, पृ० ४४६

³, वही, पृ० ४४६-४५१

५, वही, पृ० ५०३

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>. वही, पृ० ४४६

४. वही, पृ० ५०३-५६६

<sup>🕻</sup> वही, पृ० ५०४

किया श्रीर नद-यशोदा, गोपियों श्रीर राधा के नाम श्रलग श्रलग सदेश श्रीर पत्र दिए। इस प्रकार कृष्ण का सदेश लेकर उन्हीं जैसा रूप बनाकर, उन्हीं के रथ में बैठ कर उद्धव वर्ज में श्राए। इधर उद्धव के गोकुल की श्रोर चलते ही वर्ज में श्रुभ शकुन होने लगे, गोपियों के दग्ध हृदय में श्राशा के श्रकुर उगने लगे। र

भॅवरगीत के श्रारभ में ही सूरदास सबसे पहले उद्धव के श्राने का समाचार सखी द्वारा राधा को ही दिलाते हैं। राधा को यह संदेश मरती हुई मीन को अगम जल की प्राप्ति के समान लगा। परंतु वज के घर घर में इस सवाद से एक नवीन जीवन का सचार होगया। यशोदा, नद, संखा वर्ग, जजनारी वर्ग पर क्या भिन्न भिन्न । प्रभाव पडा इसे सूरदास ने बड़ी दच्चता से ऋकित किया। 3 उद्धव के ऋागमन की प्रथम प्रतिक्रिया के बाद कृष्ण के लिखित सदेश की प्रतिक्रिया का चित्रण किया गया अश्रीर जब ये प्राथमिक प्रतिक्रियाएँ स्थिरता प्राप्त करने लगीं तव उद्धव ने अपना योग-सदेश सुनाया जिसके फलस्वरूप कवि गोपियों की 'विरहासिक का श्रनुपम प्रतिभा के साथ चित्रण करता है। इस चित्रण में यद्यि श्रनेक छोटे छोंटे विवरगों की कल्पना की गई है जिनके सहारे सूरदास ने मानव के भाव-लोक के गभीर से गभीर स्रौर सूच्म से सूच्म भाव दूँढ निकाले हैं, परतु कथा-प्रवाह का स्वभावतया सर्वथा अभाव है। अमर गीत मधुर प्रेम का अथाह समुद्र है जिसमें लघु लहरें, उत्ताल तरगें, ममावात से श्रालोड़ित विस्नव, धैर्य तोड़ने वाले ज्वार श्रीर विह्वल करने वाली वड़वामि तो है, पर सरिता में जो प्रवाह, गित, चिप्रता होती है, वह नहीं। विरह में गोपियों का प्रेम स्थिरता प्राप्त कर चुका है, उद्धव ग्राकर उसको चचल कर देते हैं। परन्तु यह चचलता चणिक है। गोपियों के गंभीर प्रेम का परिचय माप्त करके उद्भव अपना ज्ञान भूल जाते हैं और निर्गुण का उपदेश, छोड़ सगुण के चेरे बन जाते हैं। मधुरा आकर वे स्वय कृष्ण के सम्मुख वज के प्रेम का मर्मस्पर्शी वर्णन करते श्रीर कृष्ण की निटुराई की श्रालोचना करते हैं। इस प्रकार भ्रमर गीत का सूरदास द्वारा कल्पित उद्देश्य जिसे वे त्रारभ में कृष्ण के मुख से कहलाते हैं पूर्ण होजाता है।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>. वही, पृ० ५०५-५०६

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पृ० ५०७-५१०

प, वही, पृ० ५५६

२. वही, पृ० ५०७

४. वही, पृ० ५१०-५११

भ्रमर गीत के एक मात्र श्राचार पर भी सूरदास की समस्त कान्य-विशे-षताएँ जिनमें उनकी कथा-प्रबंध-रचना की विशेषता भी है प्रमाणित की जा सकती हैं।

२०. कुरुत्तेत्र मिलन प्रमण दशम स्कथ उत्तरार्ध में 'कुरुत्तेत्र यशो-मित गोपी मिलन', 'गोपिका विरह', 'रु विमणी वचन भगवान् प्रति,' 'श्रीकृष्णं कुरुत्तेत्र त्रागमन,' 'सखी वचन राधिका प्रति शकुन विचार,' 'राधिका वचन सखी प्रति,' 'सखी वचन राधिका प्रति,' 'गोपी सदेश भगवान् प्रति,' 'कुरुत्तेत्र श्रीभगवान् मिलन,' 'श्रीभगवान् रुविमणी प्रत्युत्तर,' 'राधा वचन सखी प्रति,' श्रौर 'वचन वजवासी' शीर्षकों के नीचे दिया गया है।

पिथक के द्वारा यह सुन कर कि श्याम ऋब मधुरा से द्वारका जा रहे हैं यशोदा अपना स्नेह-सदेश भेजती है। वज के निवासी-विशेषतया यशोदा, गोपिया श्रौर राधा इस नई विपत्ति पर श्रपना दुःख प्रकट करती हैं। इधर गोपियाँ त्रपने हृदय की वेदना-व्यथा प्रकट करती हैं, उधर रुक्मिणी के पूछने पर कि चंचल विशाल नयना राधा पर क्या देख कर रीक गए थे कृष्ण व्रज श्रीर वजनालाश्रों के प्रति श्रपना उत्कट श्रनुराग मर्मस्पर्शी वेदना के साथ प्रकट करते हैं । 3 वजवासियों के प्रेम का स्मरण करके मुरारी ने कुक्त्तेत्र-स्नान का निश्चय किया श्रौर कुरुचेत्र श्राकर नद, यशोदा, गोपी, ग्वाल स्रादि को बुलाने के लिए दूत भेज दिया। ४ दूत पहुँचने के पहले ही गोपियों को शुभ शकुन दिखाई देने लगे। 'पूर्व दिशा में काक की गहगही शुभ वाणी सुनाई दी, मानों उसने कहा कि भोली सखी राधिके सुन, त्राज तुमे स्याम सुदर से मिलाउँगा। कुच, भुज, नयन, त्राधर फड़कते हैं श्रौर विना वायु के अचल की ध्वजा फहराती है। विधि ने भाग्य-दशा खोल दी और कहा कि सोच निवार कर मन में आनद करो। सखी के मुख से सुवचन सुन कर प्रेम की पुलक से चोली बद टूट गए। 'प राधा ने दूत का सदेश सुना तो उसके नैन भर श्राए। वह मोचती है कि क्या करूँ श्रीर कैसे जाऊँ। फिर भी श्याम सुदर घन के दर्शन से तनु की ताप तो दूर हुई ।<sup>१६</sup> गोपियों ने दूत के द्वारा करुणापूर्ण संदेश भेजा, 'तुम्हारा विरुद भक्तवत्सल है, इससे तुमने हमें सनाथ किया। हमारे प्राण तो तुम्हारे साथ थे ही, अब हम भी

१. वही, पृ० ५८८-५६२

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वहीं, पृ० ५६०

५. वही, पृ० ५६०

र. वही, ५८६-५६०

४. वही, पृ० ५६०

६, नही, पृ० ५६०.५६१

ग्रा रहे हैं। ' श्रपने ग्रपने शकट सजाकर सब वजवासी 'ग्रविनाशी' से मिलने चले। 'कोई गाता है' कोई वेशु बजाता है, कोई उतावली से दौड़ता है। विविध प्रकार से मोद मनाते हुए सभी हरि-दर्शन की लालसा लिए चले जा रहे हैं।× × × भगवान् सबसे उस उस के भाव के अनुसार मिले, जिसे देख कर देश देश के नृपति मानों प्राण खो बैठे। " परत श्रीकृष्ण के इस मिलन में कुशल किन ने वज के मिलन सुख का उल्था नहीं किया। देश, काल स्त्रौर परिस्थितियों के न्यवधान ने गोप-गोपियों के भावों में श्रात्मीयता के प्रकाशन की च्रमता नहीं रखी। उन्हें यह विस्मरण नहीं हो सका कि कृष्ण त्रव 'कुँवर कन्हाई' नहीं, 'महाराज यदुनाथ' हैं। परंतु फिर भी यह कठोर सत्य है कि जग में वे जीती इसी आशा से हैं जिससे वे अपना पुरातन प्रेम नया करने का ऋवसर पाती रहें। नहीं तो 'कहाँ सिंधु-तर्ट पर वसने वाले यदुनाथ श्रौर कहाँ गोकुलवासी। काल की चाल विलच्च है। नहीं तो कहाँ वह वियोग श्रीर कहाँ श्रव यह मिलन !13 कुरुचेत्र के मिलन में भी कया का केन्द्र राधा है। रुक्मिणी कृष्ण से पूछती है, 'इनमें वृषमानु-किशोरी कौन है ? तनिक हमें श्रपने बालापन की जोड़ी तो दिखाश्रो। "४ परिचय हो जाने पर राधा श्रीर रुक्मिणी इस प्रकार मिलीं जैसे बहुत दिनों की बिछुरी हुई एक बाप की दो बेटियाँ हों। " स्रौर जब राधा-माधव की भेंट हुई तो उनकी गति कीट-भृक्ष की होगई। दोनों में किसी प्रकार का श्रंतर नहीं रहा। है कृष्ण ने न केवल राधा के साथ श्रपनी श्रिभिन्नता का कथन किया, वरन् समस्त व्रजवासियों को श्राश्वासन दिया कि मैं कभी तुमसे द्र नहीं रहता। 'जो मुमे जिस भाँति भजता है मैं उसे उसी भाँति भजता हूँ, उसी प्रकार जैसे मुकुर में स्वय अपना ही रूप दिखाई देता है।' उन्होंने वजवासियों के अग छूकर सौगध खाई कि 'मेरे हुदय से गोकुल कभी नहीं टलता।'' वजवासी प्रेम, कृतज्ञता, दीनता, हर्ष प्रकट करते, कृष्ण की वज-लीलाश्रों का स्मरण करते श्रौर नयनों के मार्ग से प्रेम समुद्र बहाते हुए विदा हुए।

कृष्ण चरित के इस अतिम खंड कथानक में घटनाश्रों की विविधता, सग-

भ वही, पृ० ५, १

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पृ० ५६१

५ वही, पृ० ५६२

<sup>&</sup>lt;sup>७</sup>. वही, पृ० ५६२

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>. वहीं, पृ० ५६१

४. वही, पृ० ५६२

६ वही, पृ० ५६२

कस का खेद मिट गया, भीतर वाहर के सभी व्यक्ति बधाइयाँ गा रहे हैं। यशोदा रानी फूली है क्योंकि उसने शारगपाणि पुत्र उत्पन्न किया। उदार नदराज फूले हैं। '१ इस प्रकार कृष्ण के गोकुल में प्रकट होने से समस्त प्रकृति में उत्फल्लता छा गई, चर श्रीर श्रचर सभी श्रानंदोल्लास की तरगों में प्रवाहित होने लगे। परमानद रूप कृष्ण की सुख लीलाश्रों का केन्द्रीय भाव इस जन्मोत्सव के वर्णन में उपस्थित करके सूरदास कृष्ण-कथा का सम्यक् श्रारभ करते हैं।

इस कथा का सामान्य घटनात्मक रूप कृष्ण के विविध सस्कारों, उनकी त्राठ प्रहर की दिनचर्या तथा उनके उन मानव तथा अतिमानव कृत्यों द्वारा निर्मित होता है जिन्हें खड कथ।नकों का व्यक्तिगत रूप नहीं दिया गया। परतु जैसा कहा जा चुका है खड कथानकों की कृष्ण लीलाएँ भी उसो प्रकार कृष्ण-चरित की अग हैं जिस प्रकार अन्य लीलाएँ। केवल उनमें किव की विशेष रुचि होने के कारण उन्हें विशिष्ट रूप भी प्राप्त होगया। कृष्ण-चरित को इस प्रकार एक सश्लिष्ट रूप में देखने पर हमें वह कई धारास्त्रों में प्रवा-हित होता दिखाई देता है। उसकी एक धारा में उसके वे विस्मयकारी सहार कार्य हैं जिनका प्तना से आरभ होकर वज के होत्र में कस श्रीर उसके सहयोगियों के वध में अत होता है। इस धारा में कृष्ण का चरित अति-लौकिक है, यद्यपि उसकी श्रितिलौकिकता की प्रतीति वजवासियों को एक 'विशेष ढंग से कराई, गई है जिससे उनके मन में कृष्ण के प्रति श्रातक श्रीर गौरव की भावना जागरित होकर मानवीय प्रेम सबधों के भाव को दवा न ,सके । कृष्ण के सहार कार्यों की धारा वज की लीला के उपरात मथुरा श्रौर द्वारका के चेत्रों तक जाती है, परन्तु उन चेत्रों की संहार लीलाम्प्रों के प्रति कवि की भावना उदासीन है, क्योंकि सहार लीलान्त्रों के प्रति वजवासियों का द्दब्दिकोण वज में ही सीमित है। वज के सहार-कार्य लीला-कौतुक में होते हैं, जब कि मथुरा त्रौर द्वारका के संहार-कार्यों का उद्देश्य उद्वार घोषित किया गया है। वज में क्रीडा-विनोद करते हुए उन्होंने पूतना, काग, शकट, तृणावर्त, वत्स, वक, घेनुक, प्रलव, शखचूड, वृषम, केशी, भीम, कस श्रादि का वध; श्रीधर ब्राह्मण का श्रय-भग; कालिय नाग का दमन; ब्रह्मा श्रीर इद्र का गर्व खडन; दावानल का पान; गोवर्धन घारण करके वर्ज की रत्ता; नंद की वरुण पाश से मुक्ति श्रीर गुरु के मृत पुत्रों को पुनर्जीवित करके श्रपने श्रव-

१, वही, पद ६५२

तारी रूप का प्रदर्शन किया। कृष्ण के इन कार्यों से वर्ज की मुख-क्रीडाओं को चमत्कार प्राप्त होता है और वजवासियों का प्रेम-सबध रहस्यात्मक श्रलौकिकता प्राप्त करता है।

कृष्ण-चरित की दूसरी धारा में कृष्ण का शुद्ध त्र्यानद रूप प्रकाशित हुन्ना श्रीर उसमें कृष्ण की वे समस्त लीलाएँ हैं जिन्हें सुख कीडाएँ कह सकते हैं। इन क्रीडात्रों के नायक कृष्ण सहज मानवीय घरातल पर वजवासियों के साथ विभिन्न सबधों में प्रकट होते हैं। कृष्ण के विभिन्न सस्कार-जन्म, गोकुल में प्राकट्य, नाल छेदन, छटी, नामकरण, अन्नप्राशन, वर्षगाठ, कनछेदन त्रादि तथा उनके नित्य कर्म-पालना भूलना, घुटनों चलना, पैरों चलना, खेलना, चद्र-प्रस्ताव, कलेवा, भोजन, छाक, माटी भच्चण, माखन चोरी, चकई भौरा खेलना, गोचारण, वन से प्रत्यागमन त्रादि उनकी सुख-कीडाओं के अग हैं। कवि ने कृष्ण की सुख कीडाओं का भावात्मक विकास तीन प्रधान दिशास्त्रों मे किया स्त्रौर उसकी पुष्टि के लिए स्रनेक परिस्थितियों के वर्णन-चित्रण विषयक पद-समूहों स्त्रौर कथा-प्रसगों की रचना कर डाली। न्यूनाधिक स्रश में शैशव-काल से ही कृष्ण च्रित तीनों दिशास्रों में प्रसरित होता दिखाई देता है। किन्तु यह स्वाभाविक है कि शैशव श्रीर बाल्य काल की लीलाओं में यशोदा के भाव को विकसित होने के अवसर अधिक हैं, तथा किशोर श्रवस्था के चित्त में गोपियों के भाव के लिए अपेदाकृत अधिक चेत्र हैं। सखाश्रों का भाव भी बाल्य काल में जितनी घनता प्राप्त करता है उतनी किशोर ऋवस्था में नहीं। किशोर ऋवस्था की लीलाओं का बीज बाल्य-काल में ही मिलता है जो धीरे धीरे अकुरित, पोषित और पहावित होकर किशोरावस्था में कृष्ण-चरित को अच्छादित कर लेता है।

बाल्य काल की माखन चोरी और चकई भौरा खेलने की लीलाओं से कुष्ण के माधुर्य भाव व्यजक व्यक्तित्व की द्विविध कीडाओं का सूत्रपात्र होता है। एक ओर गोपिया उनके प्रति अपना काम प्रेरित अनुराग व्यक्त करती हैं जिसे वे माखन चोरी, बृदावन-प्रवेश, मुरली-वादन, चीर-हरण, पनघट, दान, प्रीष्म और यमुना-विहार लीलाओं से पुष्ट-करते हैं, दूसरी ओर राधा के साथ कृष्ण का स्वाभाविक प्रेम 'चकई भौरा खेलन समय' से आरंभ होकर, सुख विलास, श्याम-राधा खेलन समय, सर्प-दश प्रसग द्वारा विकसित होता हुआ पनघट, टान, ग्रीष्म और यमुना-विहार लीलाओं में गोपियों के प्रेम के साथ गुंफित हो जाता है। सर्प-दश प्रसग के गारुड़ी कृष्ण

जब गोपियों को अपनी मनोहर हॅसी के द्वारा वश में कर लेते हैं, तभी से गोपियाँ राधा को श्रपने माधुर्य भाव की ब्रादर्श मानने लगती हैं। चीरहरण के बाद जब वे लोक-लाज का आशिक अतिक्रमण करने में समर्थ हो जाती हैं, तब उन्हें पनघट, दान, श्रीष्म श्रीर यमुना विहार लोला श्रों में राधा के साथ साथ अपने प्रेम को व्यक्त और विकसित करने का अवसर मिलता है। श्रनुराग समय श्रीर श्रॅखियाँ समय के श्रसख्य पदों में सूरदास ने गोपियों श्रौर राधा के प्रेंम का जो तुलनात्मक चित्रण किया, उसमें प्रेम की प्रकृति समान होते हुए भी उन्होंने दोनों के भावों में पूर्णता की प्राप्ति के प्रयास श्रीर पूर्णता की सफल प्राप्ति का सबध दिखाया है। रास लीला में प्रकट रूप से राधा गोपियों के मध्य में विराजती हुई कृष्ण-प्रेम की विशेषाधिकारिणी दिखाई देती है। अब तक—अनुराग और अँखियाँ समय के पदों तक वह अपने परिपूर्ण अवस्था को प्राप्त हुए कृष्ण-प्रेम को छिपाती थी। रास लीला तक गोपियों के मन में गर्व की स्थिति थी, रास लीला में उसका नाश हो जाता है। गर्व-नाश में सूरदास राधा को भी गोपियों के सामने त्रादर्श का प्रत्यचीकरण करने के लिए गोपियों के समान व्यक्त श्रीर विरह व्यथित चित्रित करते हैं। रास लीला में सूरदास ने कृष्ण को केवल राधा के साथ रति-सुख के लिए प्रवृत्त दिखाया, भागवत की भॉति उनके गोपियों के साथ रमण करने का उल्लेख नहीं किया। राधा-कृष्ण का विवाह सपन्न कराके राधा-कृष्ण प्रेम की चरम स्थिति व्यजित की गई जिसके उपरात राधा-कृष्ण रित का वर्णन करने की मानों उन्हें नैतिक स्वतत्रता प्राप्त हो गई। राधा-कृष्ण विवाह में प्रकृति-पुरुष रूप ब्रह्म के एकता व्यजक सयोग को कवि ने वज के प्रकट रूप में सम्पन्न कराया है। दूसरी श्रोर गोपियों की उत्पति के विषय में यह बताकर कि वे वेद की ऋचाए थीं श्रीर देवता श्रों के लिए भी दुर्लभ ब्रह्म के परमानद रूप से वचित रहने के कारण उसके श्रास्वादन के लिए उत्सुक थीं, गोपियों की कृष्ण ब्रह्म से ग्राभन्नता व्यनित की। राधा ख्रौर गोपियों के प्रेम में जो ब्रादर्श ख्रौर श्रमुकरण का श्रतर है वह दोनों के वास्तविक रूप से सगित रखता है। रास लीला के बाद कृष्ण त्र्यौर राधा तथा कृष्ण त्र्यौर गोपियों के प्रेम में एक त्र्यौर विकास होता है । जहाँ श्रव तेक राघा पनघट वाली श्रथवा दान लीला वाली गोपियों के साथ रह कर अपना प्रेम प्रकट करती थी स्त्रीर कृष्ण कभी सबके सामने श्रौर कभी श्रलग उसके साथ श्रपनी श्रभिन्नता का कथन करके स्राश्वासन दे देतें ये, वहाँ स्रव वे स्वय राघा के

लिए विकल, मानवती राधा के सामने प्रेम-निवेदन करते हुए चित्रित किए गए हैं। राधा कृष्ण रित के वर्णनों के साथ साथ राधा की मान लीला त्रों में प्रेम की उस उत्कृष्ट अवस्था का चित्रण है जब प्रेम-पात्र श्रीर प्रेमी एकाकार होकर परस्पर भाव विनिमय कर लेते हैं। खडिता-समय वर्णन मे गोपिया भी त्राशिक रूप में इसी त्रादर्श की समीपता प्राप्त करती दिखाई गई हैं। हिंडोल लीला मे रास लीला से ऋघिक निर्वाध सम्मिलित मुख का चित्रण है। तद्परांत वृदावन-विहार में व्रज की उन मुख-क्रीडाओं का अतिम बार चित्रण किया गया है जो राधा, गोपियों, गोपों श्रौर यशोदा के प्रेम से सब्धित हैं। साथ ही कृष्ण के स्रलौकिक व्यक्तित्व के व्यजक वध् कार्यों भी उल्लेख है। ऐसा लगता है कि वजवासी कृष्ण के विविध रूप व्यक्तित्व का सम्मिलित चित्रण देकरं किव ने उसकी एकता की व्यजना की है। विद्याधर शाप मोचन का चलता उल्लेख करके राधा कृष्ण रित का. विशद चित्रण दिया गया, र फिर शालचूड वध का उसी प्रकार उल्लेख करके कृष्ण के प्रातः काल जागने श्रीर कलेऊ करने के विस्तृत वर्णन किए गए। भोजन के बाद गोचारण का वर्णन है जहाँ ग्वाल संखा 'छबीले' से 'नेक' मुरली बजाने की प्रार्थना करते हैं। " सखाओं के करण श्रनुरोध पर कृष्ण विधिवत मुरली बजाते हैं, जिसके लोक लोकान्तर व्यापी श्रद्भुत प्रभाव का वर्णन करके कवि सखाश्रों की कृतज्ञातापूर्ण प्रशसा व्यक्त करता है। पुरली के मधुर नाद को सुनकर गोपियाँ ग्रात्म-विस्मृत हो जाती हैं श्रीर वे मुरली के प्रति ईर्ष्या श्रीर श्रस्या के भाव प्रकट करती हैं। ९ नटवर वेष धर कर श्याम के व्रज प्रवेश की शोभा श्रीर तज्जन्य वजवासी स्त्रियों के विविध भावों का कवि ने स्त्रातम बार चित्रण किया। १° वृन्दावन के गोचारण-समय ही कृष्ण वृषभ, ११ केशी १२ श्रीर भीम १3 श्रमुरों का वध करते हैं। कवि इनके उल्लेख के साथ गोचारणं-सुख, सखात्रों के प्रेम

१ स्० सा० (वें० प्रे०), पृ० ४१६

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पृ० ४२०

५. वही, पृ० ४२२

<sup>&</sup>lt;sup>७</sup>. वही, पृ० ४२२

९. वही, पृ० ४२३-४२४

<sup>&</sup>lt;sup>९९</sup>. वही, पृ० ४२७

<sup>&</sup>lt;sup>१3</sup>. वही, पृ० ४२६

र वही, पूरु ४१७-४२०

४. वही, पृ० ४२०-४२१

६. वही, पृ० ४२२

<sup>&</sup>lt;sup>८</sup>. वही, पृ० ४२२-४२३

<sup>&</sup>lt;sup>१°</sup>. वही, पु० ४२५-४२७

<sup>&</sup>lt;sup>१२</sup>. वही, पृ० ४२८

श्रीर उनकी कृतज्ञता का वर्णन करके यशोदा से भोजन् श्रादि की परिचर्या कराके कृष्ण की उनकी राजधानी में रज्ञजित पलका पर पौढा कर सोता छोड देता है। नित्य वृदावन धाम के महिमा गान के बाद यह प्रसग समाप्त होता है। श्रक्रूर प्रस्ताव श्रीर कृष्ण के मथुरा-गमन के पहले वसत श्रीर फाग के वर्णन में बज का सम्मिलित सुख पूर्ण मर्यादातिरेक के साथ श्रीतम वार चित्रित हुआ जिसमें सुख कीडा के स्वच्छद प्रवाह में भाव-मेद भी विस्मृत हो गए।

ं श्रकूर श्रागमन के बाद कृष्ण-चरित की दोनों धाराए मिन्न गति से प्रवाहित होती हैं। जो कृष्ण लीला-कौतुक मात्र में ऋसुराँ का सहार कर डालते थे, वे कस-वध के लिए उत्सुक दिखाई देते हैं। यद्यपि सूरदास ने कस और उंसके सहयोगियों के वध में कृष्ण के 'शौर्य ऋौर पराक्रम को प्रखर रूप में चित्रित नहीं कर पाया, फिर भी उनके इन स्रातकपूर्ण कृत्यों के प्रति वज-वासियों का वह स्रात्म वचना का भाव नहीं है जो कृष्ण की मनोहर लीलात्र्यों से पुष्ट होकर उन्हें गौरव भावना से त्र्यभिभूत नहीं होने देंता थो। व्रजवासी इन दुरूह कृत्यों के प्रति उदासीन हैं ग्रीर इसी कारण सुरदास की भी रुचि उनके वर्णन में अपेचाकृत कम है। वे तो व्रजवासियों के वियोग से ब्राभिभूत होकर कभी नद, कभी गोपी, कभी गोप, कभी यशोदा श्रौर कभी राधा के हृदय में पैठ कर उनके भावों को सकलित करते हैं। वियोग श्रवस्था में इन सभी के भाव एक ही रूप श्रौर - प्रकार के हैं, अतर केवल उनकी गभीरता ख्रौर तीव्रता में है। वज का सुख जो अपनी मद, मथर गति से प्रवाहित हो रहा था, जिसके विषय में गोप सखा तो कभी कभी त्राशकित होते थे, अन्य लोग उसमें इतने तल्लीन थे कि उन्हें कभी उसके श्रादि-श्रत का ज्ञान भी नहीं होता था, श्रक्रू के श्राने से ऋचानक भग हो गया । कृष्ण ऐसे निटुर-से हो गए कि उनका व्यवहार परायों- जैसा लगने लगा। वे आतुर होकर आकर के साथ जाने को तैयार होगए । कृष्ण-चरित की धारा सयोग-प्राप्त दुर्घटना से उत्पन्न भावों के साथ चिप्र गति से महान् दुःख के सागर में विलीन होगई। भ्रमर गीत के पहले ही 'नंद वज श्रागमन, यशोदा वचन नद प्रति,' 3 'नद वचन यशोदा प्रति'8

१. वही, पृ० ४२६

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>, वहीं, पृ० ४७७

र. वही, पृ० ४२६

४, वही, पृ० ४७⊏

स्रदास ]

'यशोदा वचन नद प्रति,' 'समूह व्रज लोग वचन,' 'ग्वाल वचन', '
'गोपी वचन', 'कुविजा प्रांत परस्पर तरक वदत,' 'श्याम रग को तरक वदति', '
'नंद यशोदा वचन परस्पर', 'पथी वाक्य देवकी प्रति,' 'गोपी विरह अवस्था परस्पर वर्णन,' 'नेन प्रस्थान पद' 'स्वप्न दर्शन,' 'पावस समय,' 'वंद्र प्रति तरक वदित,' श्रीर्षकों में जो असख्य पद-समूह हैं उनमें वज के दारुण दुःख का चित्रण सूरदास ने अनेक परिस्थितियों, अनेक सदमों और विविध भाव के व्यक्तियों के संवध में किया । प्रकृति, स्वभाव और भाव की गभीर अनुभूति की दृष्टि से गोपियों के वियोग-वर्णन का अधिक विस्तार है। परतु जिस प्रकार वात्सल्य की प्रतीक यशोदा के भाव में मूक गंभीरता की प्रधानता है, उसी प्रकार माधुर्य की प्रतीक राधा की दारुण दशा भी सूरदास ने गभीर मीन द्वारा ही विशेष व्यजित की। वस्तुतः वह तो यशोदा से भी अधिक शात है, यद्यपि उसके भीतर वियोग की जो ज्वाला जल रही है उसकी समता करने वाला कोई दूसरा नहीं। राधा की वियोग-व्यथा गोपियों के द्वारा व्यक्त होती है।

कृष्ण चरित कान्य इस प्रकार दुःख में समाप्त होता दिखाई देता है। परन्तु स्रदास निराशा का वरण नहीं करते। उनके वजवासी अब भी आशा-निवत हैं कि कृष्ण कभी अवश्य मिलेंगे, यद्यपि उनके साथ अब उस प्रकार का प्रेम नया नहीं किया जा सकता। उद्धव के आगमन के द्वारा उनकी आशा न्यूनाश में पूरी होती है। यद्यपि उद्धव का सदेश उन्हें धैर्य और सतोष के स्थान पर पीड़ा ही अधिक पहुँचाता है, परतु उन्हे यह विश्वास नहीं होता कि वह सदेश कृष्ण ने मेजा होगा। इसमें उन्हें कुष्ण नहीं होता कि वह सदेश कृष्ण ने मेजा होगा। इसमें उन्हें कुष्ण निम्तिता और उद्धव की मूढता का आभास मिलता है। अत में उन्हें इस विचार से संतोष होता है कि कृष्ण-प्रेम के आगे उद्धव का जान-योग का उपदेश हीन प्रमाणित होगया और स्वय उद्धव जो उनके गुरु बनने आए ये अपना पाडित्य भुला कर उनके चेले बन गए। वस्तुतः कृष्ण-प्रेम की

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>. वही, पृ० ४७⊏

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पृ० ४७८

५. वही, पृ० ४८०

<sup>&</sup>lt;sup>७</sup>. वही, पृ० ४⊏२

९. वही, पु० ४८७

११. वही, पृ० ४६३

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>. वही, पृ० ४७८

४. वही, पू० ४७८

६. वही, पृ० ४८०

<sup>&</sup>lt;sup>८</sup>. वही, पृ० ४८५

<sup>&</sup>lt;sup>१°</sup>, वही, पृ० ४८६

<sup>&</sup>lt;sup>१२</sup>, वही, पृ० ४६७

विजय दिखा कर किय ने इस चिरत-कान्य की दुःखान्त नहीं होने दिया। गोपिया विनय, दीनता और प्रेम के साथ कृष्ण को सदेश भेजती हैं। यशोदा मुरली भेजती हैं परतु राधा मौन, के ही द्वारा उद्धव, के दृदय पर अपना संदेश अकित कर देती है। मथुरा लौट कर उद्धव के द्वारा गोपियों के प्रेम की प्रशासा कराके तथा स्वयं श्रीकृष्ण द्वारा वज को कभी न भूलने की प्रतिशा कहला कर किय प्रेम की महत्ता न्यजित करता है। प्रेम की पूर्णता वियोग में ही है, यह प्रमाणित करना अमर गीत का सर्व प्रधान उद्देशय है।

कुरुचेत्र-भेंट के प्रसग में पुनः प्रेम की गभीरता और महत्ता दिखाई गई है तथा वर्ज के प्रति कृष्ण के उत्कट अनुराग, रुक्मिणों की अपेचा राधा के प्रति उनकी विशेष प्रवृत्ति और राधा-कृष्ण के तदाकार हो जाने का वर्णन करके स्रदास ने कृष्ण चिरत का सुख में अतं किया, यद्यपि वह सुख भौतिकता से ऊपर है। स्रदास के कृष्ण-चिरत के नायक तो कृष्ण हैं ही, उसकी नायिका राधा है यह कुरुचेत्र की अतिम भेंट से प्रमाणित होता है।

यदि महाकाव्य की शास्त्रीय परिभाषा के अनुकूल उसके बाह्य लच्छों का विचार न करें, तो स्रदास के कृष्ण-चिरत को महाकाव्य कह सकते हैं। इसमें नायक, नायिका, प्रतिनायक, सखा, सखी, विविध पात्र, प्रधान , कथा, अनेक प्रासिगक कथाए, कथाओं की एक स्त्रता, कथानक का आरभ, विकास, चरम सीमा, और उसका निश्चित परिणाम में अत, बाह्य प्रकृति के चित्रण, आदि चरित काव्य के लच्छण उसे महाकाव्य की कोटि तक पहुँचाते हैं। इस काव्य की विलच्छण विशेषता यह है इसकी कथा-वस्तु निर्मित करने वाले अनेक कथानक अलग अलग व्यक्तित्व रखते हुए भी संपूर्ण काव्य तथा एक दूसरे पर निर्मर तथा कथावस्तु को अग्रसर करने में सहायक हैं।

# चरित्र-चित्रग्-प्रधान चरित्र

कुष्ण-चरित के विभिन्न पात्रों के चरित्र-चित्रण का अध्ययन करने के पहले यह समक्त लेने की आवश्यकता है कि काव्य के सपूर्ण कथानक में कृष्ण का व्यक्तित्व इस प्रकार परिव्याप्त है कि अन्य पात्र पूर्णतया उन्हीं पर निर्भर हैं। परन्तु इसके कारण विभिन्न पात्रों के चरित्र स्पष्ट और पूर्ण रूप से व्यक्तिगत न रहे हों ऐसी बात नहीं। वस्तुतः कृष्ण का व्यक्तित्व किव ने इतना अधिक विचित्र रूप चित्रित किया कि उस पर विभिन्न पात्रों की एक साथ निर्भरता से भी उनमें एकरूपता नहीं त्राने पाई, त्रीर सभी पात्र त्रपने अपने भाव के अनुसार अपना अपना व्यक्तित्व स्वतंत्र रख सके। भक्ति के भाव-भेद के विवेचन में इन भावों का विस्तार के साथ विश्लेषण किया जा चुका है। काव्य के पात्र उन्हीं भावों में से किसी न किसी भाव के प्रतीक हैं। फलतः प्रवध कान्यों के पात्रों के चरित्रों में कार्य-न्यापार श्रीर घटना-वैभिन्य के द्वारा जो विकास, संघर्ष श्रौर घात-प्रतिघात दिखाया जाता है, उसकी सभावना कृष्ण-चरित में बिल्कुल नहीं है। जहाँ कहीं चरित्रों में विकास दिखाई देता है, वह भावानुभूति का ही विकास है स्रौर तत्संबंधी घटनात्रों की उद्भावना उसी त्रानुभृति के लिए हुई है। ऐसी दशा में चिरित्र-चित्रण का ऋध्ययन एक प्रकार से ऋनिवार्यतः कवि के भाव-चित्रण का अध्ययन हो जाता है। श्रागामी पृष्ठों में कृष्ण के विचित्ररूप व्यक्तित्र के विश्लेषण के बाद बलराम, राधा, यशोदा श्रीर नन्द के व्यक्तित्व का विवे-चन किया गया है, बलराम का व्यक्तित्व यद्यपि किसी भाव का प्रतीक नहीं है, फिर भी वे कृष्ण के व्यक्तित्व के एक अश-विशेष की पूर्ति श्रौर उनके श्रतिलौकिक रूप की व्याख्या करते हैं। राधा श्रौर यशोदा दो भिन्न भावों की प्रतीक हैं तथा नंद, यशोदा के साथ भावसाम्य रखते हुए भी भाव-तन्मयता में उनसे न्यून होने के कारण अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व प्रकट करते हैं। राधा श्रौर यशोदा के भावों को प्रकट करने वाले श्रन्य पात्रों का उन्हीं में समाहार हो जाता है, उनमें जो भी स्वतत्रता त्र्रौर व्यक्तिगत लच्च दिखाई देते हैं, वे इतने गीए हैं कि उनके व्यक्तिस्व पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं

हो पाए, अतः उनका विवेचन आगामी अध्याय में गौण चिरतों में किया गया। सख्य भाव को प्रकट करने वाले पात्रों की भी यही स्थिति है। दास्य भाव का स्वतत्र रूप से प्रतिनिधित्व करने वाला काव्य में कोई पात्र नहीं; यों दीनता का भाव सभी पात्रों में न्यूनाधिक रूप में व्यक्त हुआ है और सब से अविक उसका प्रकाशन स्वय किव ने अपने व्यक्तिगत रूप में किया है। परन्तु किव की भावानुभूति का विवेचन एक स्वतत्र अध्याय में करके उसके व्यक्तित्व के सर्वप्रधान अग को समक्तने का प्रयत्न किया गया है।

# श्रीकृष्ण

श्रीकृष्ण न केवल काव्य के प्रधान नायक हैं, वरन् कवि के इष्टदेव भी। उनके स्वभाव की यह विशेषता है कि उन्हें जो जिस भाव से भजता है, उसे वे उसी भाव से प्राप्त होते हैं; फलतः भक्ति-भाव की विविधता के अनुरूप उनका व्यक्तित्व भी बहु-रूपों में प्रकट हुआ और कवि ने अपने इष्टदेव के प्रति दास्य, सख्य वात्सल्य श्रौर माधुर्य भाव की व्यजना की। दास्य भाव के आलबन कृष्ण पतितपावन, करुणामय, भक्तवत्सल हैं। कृष्ण के इस रूप का विवेचन चौथे ऋध्याय में किया जा चुका है, दशम स्कध में उनका भक्तवरसल महिमा-मडित रूप अत्यत गौगा है। वात्सल्य भाव के आलबन कृष्ण एक अनुपम शोभाशाली, अवीध-शिशु एव सुकुमार, मनोहर, कीडा-प्रिय, चचल, धृष्ठ बालक हैं। वज की संपूर्ण लीला में वे नद, यशोदा तथा वात्सल्य भाव के आश्रय स्वजन-परिजनों को निरतर इसी रूप में अपने विविध वाल-कौतुकों से मुख देते हैं। सखात्रों के समच वाल श्रीर पीगड कृष्ण प्रिय सुहृद, सहचर, सहायक श्रीर हृदय-र जक हैं। श्रंतिम श्रीर सब से महत्त्वपूर्ण कृष्ण का मधुर रित का त्रालवन रूप है। इस रूप में कृष्ण राधा के प्रेम के स्नालवन ऋौर त्राश्रय तथा गोपी प्रेम के त्रालंवन हैं। मथुरा श्रीर द्वारका के प्रवास-काल में उनका चरित्र भिन्न रूप में प्रदर्शित हुन्या। इसके त्र्यतिरिक्त कवि ने स्थान-स्थान पर कृष्ण के उस व्यक्तित्व का भी प्रकाशन किया, जो उन्हें प्राकृत नायक से श्रतीत एव उनके चरित्र को ऐहिकता से उच्च प्रदर्शित करता है। श्रागामी पृष्ठों में इसी विविध-रूप व्यक्तित्व का विवे-चन किया गया है।

### नंदनंदन

वज में प्रकट होते ही कृष्ण समस्त वजवासियों को श्रपने श्रनुपम सींदर्य

के द्वारा त्राकर्षित कर लेते हैं। कवि ने उनके एक एक कृत्य को जिसे 'लीला' कहा गया है मानवीय स्वाभाविकता एव व्यापक प्रभावीत्पादकता के साथ उपस्थित किया है। कृष्ण के बाल-चरित के सबध में एक सभ्रान्त ग्रामीण परिवार के बालक के दैनिक जीवन से संबंधित कोई बात नहीं छोड़ी गई । पालने में भूलना, अगूठा चूसना, लोरियों के साथ सोना, प्रभातियों के साथ जागना, हॅसना, किलकना ऋादि शैशव सबधी प्रत्येक बात का कवि ने अत्यत विस्तार श्रौर सुद्दम से सुद्दम ब्योरे के साथ वर्णन करके कृष्ण के शैशव के स्वाभाविक क्रियाकलाप की ऐसी प्रचुरता कर दी कि उनके वे स्रति-पाकृत कृत्य जिनकी सख्या शैशव-काल में ही बहुत श्रिधिक है उनके पाकृत बाल-चरित को स्रिभिभूत नहीं कर सके। यही कारण है कि यशोदा उनके प्रति सदैव एक स्नेहपूर्ण माता का ही सरल भाव रखती है, उनकी महिमा से त्रातिकत हो कर उनके प्रति सभ्रमपूर्ण भक्ति-भाव नहीं पैदा कर लेती। कृष्ण के जन्म, नालछेदन, नामकरण, वर्षगाँठ आदि सस्कारों तथा उनके सोने, जागने, खाने, पीने, खेलने, हॅसने आदि दैनिक कार्यों का वर्रान करके किव उनके प्राकृत बाल-चरित की पूर्ण प्रतीति करा देता है।

शिशु कृष्ण अप्रतिम सौन्दर्यशाली हैं। किन ने अनेक पदों में उनके शिशु रूप के सौन्दर्य का वर्णन किया है: 'धूंघरवाली कुटिल अलकों', हॅसते समय 'दूध की दमकती हुई दतुलियों', 'निशाल लोल लोचनों, 'निकट भुकु-टियों' और 'निशाल भाल पर मिसिनिंदु के तिलक' के साथ उनके मुख के अपार सौदर्य पर माता यशोदा तथा अन्य अजनारियाँ अपना तन-मन निछानर करती हैं।

वे अत्यत चंचल और विनोदी हैं। असुरों के वध तथा अगूठा चूस कर समस्त चराचर प्रकृति में आन्दोलन उपस्थित करके भी सहजभाव से बाल लीला करते रहने के अतिरिक्त वे अपने प्राकृत चरित में भी अत्यत गितमान् और कियाशील हैं। यशोदा प्रातःकाल कृष्ण को लिटा कर 'गृहकाज' करने चली गई और नद को उनके पास भेज दिया। नद आतुर होकर आए और तात का मुख देखकर हॅसे। कृष्ण तुरन्त 'पगचतुराई' करके सटके के साथ और किलकारी मारते हुए उल्टे हो गए। नन्द यह छवि देखकर हूल-फूल में सट 'महरि' को बुला लाए। यशोदा हिपत होकर

<sup>े.</sup> स्० सा० (सभा ), पद ७०८-७११ र. वही, पद ६८४ फा०—४४

उनका मुख चूमने लगी। इस समय कृष्ण की अवस्था केवल 'एक पाख श्रीर षट्मास' की थो।

ज्यों-ज्यों कृष्ण बड़े होते जाते हैं, उनके रूप की माधुरी श्रौर लीला की चपलता भी बढ़ती जाती है। घुटनों चलने के समय का एक चित्र है: 'इंदु के समान मनोहर उनका वदन है, भाल पर लटकन लटक रहा है, किट में मिण-माणिक युक्त किंकिणी वॅघी है, कठ में केहरि-नख और बज्र प्रवाल की माल है, कर में पहुँची, पैरों में नूपुर ऋौर शरीर पर पीतपट शोभा दे रहा है। इस प्रकार सुसज्जित श्याम मुख में नवनीत लपेटे हुए घुटनों के बल आंगन भर में खेलते फिरते हैं। र कभी किलक कर वे पिता का मुख देखते हैं, कभी हॅस कर माता की स्रोर जाते हैं। दोनों श्रपनी स्रपनी स्रोर बुला रहे हैं स्रौर श्याम को खिलौना बना कर स्रापस में 'होड़' कर रहे हैं। अकुष्ण 'खीमते जाते हैं और माखन खाते जाते हैं। लोचन अरुण और भौहें टेड़ी हैं। कभी तो वे दन मुन करते हुए घुटनों से चलते हैं, जिससे उनका शरीर धूल-धूसरित हो गया है और कभी मुक कर माता की अलकें खींचते हैं। कभी तोतले बोल बोलते हैं स्त्रीर कभी 'तात' को बुलाते हैं । 'मिण्मय स्नाँगन' में डोलते हुए वे अपना ही प्रतिविंब देख कर 'हुलास' के साथ हॅस किलक कर उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं श्रौर पीछे देख कर 'मैया-मैया' पुकारते हैं। दूटे फूटे शब्द को जोड़ कर वे बोलना चाहते हैं पर अभी मुख से स्पष्ट बात नहीं फूटती इसलिए माखन माँगने के लिए वे सकेत से काम लेते हैं।

धीरे धीरे कृष्ण चलना सीखते हैं पहले यशोदा 'भुजा पकड कर उन्हें खडा करती है, पर वे लडखड़ा कर गिर पडते हैं श्रीर घुटनों के बल दौड़-जाते हैं। फिर क्रम क्रम से भुजा टेक कर दो-दो पग चलते हैं। 'श्रम्याम वर्ण शरीर पर पीत 'क्रंगुलिया' श्रीर 'चौतनी कुलहिया' धारण किए हुए कृष्ण जब उमुक-ठुमुक चलते हैं, तो उनकी 'पेजनियाँ,, बजती हैं। वे उसी के चाव में चलते हैं श्रीर वार बार पैरों की श्रोर देखते

१, वही, पद ६०६

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वहीं, पद ७१६

प, वही, पद ७१६-७२०

<sup>&</sup>lt;sup>७</sup>. वही, पद ७३०

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>. वही, पद ७१५

४. वही, पद ७१८

र्. वही, पद ७२०

जाते हैं। छोटे से शारीर पर छोटी सी 'िक्तगुली,' किट में सुंदर किंकिणी, केहिर नख का 'जन-हार,' रत जिटत 'पहुँची' श्रीर भाल पर तिलक श्रीर श्याम 'डिटोना' धारण किए हुए तथा छोटे से हाथ में नवनीत लिए हुए कुष्ण की शोभा को देख कर यशोदा बार बार उनकी 'बलाई' लेती है। '

कृष्ण के स्वभाव की चपलता और विनोद प्रियता शीघ ही अत्यत गति-शील हो कर उनके बाल-नृत्य के रूप मे प्रकट हो जाती है। 'यशोदा उन्हें आँगन में नचाती है। कृष्ण ताली बजा बजा कर मृदु-मधुर वाणी से गाते हैं। पैरों में नूपुर बजते हैं, कि में किंकिणी कूजती है। स्वय यशोदा भी ताली बजाती और गाती है।' 'यशोदा आँगन में बेठी दही बिलो रही है और हिर नन्हीं नन्हीं दित्याँ दिखा कर हॅसते खड़े हैं। जननी कहती है कि नाचो तो उन्हें नवनीत मिलेगा। मोहन उरन्त नूपुर की 'रुनुक मुनुक' करते हुए नाचने लगते हैं।' 'ज्यों-ज्यों रई धमर धमर होती है, त्यों-त्यों मोहन नाचते हैं। किंकिणी और पग नूपुरों की धुनि उसी सुर में सहज ही मिल जाती है।'

जब मोहन यशोरा से 'मैया मैया' नद महर से 'वाबा बाबा' श्रीर हल-धर से 'मैया' कहने लगे, ' तब उनके स्वभाव की चपलता वाणी के द्वारा प्रकट होने लगी। हिर हॅसते-किलकते माखन खाते हुए स्वच्छ दिध-घट पकड़ कर खड़े होगए। उसमें श्रपना प्रतिबिंग देखकर उन्होंने समक्ता कि कोई बालक घर में धुसकर बैठा है। बस, वे रूठ गए। मन में 'माध' करके कुछ कहते हुए नद बाबा के पास श्राए श्रीर कहने लगे कि उस घट में धुस कर किसी के लड़के ने मेरा माखन खा लिया। महर उन्हें कठ से लगा कर उनका मुख पोंछते श्रीर चूमते हुए उसी स्थान पर श्राए। श्रवकी बार श्याम ने दिध-घट में देखा कि नद उस लड़के को गोद में लिए हुए हैं। श्रव तो उन्हें श्रीर भी कोध श्राया। तत्त्व्या उन्होंने यशोदा के पास जा कर कहा, 'जननी' मैं तेरा सुत हूँ, नंद ने श्राज किसी श्रीर को सुत बना लिया है, उन्होंने मेरा

<sup>ै.</sup> वही, पद ७५१

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पद<sup>े</sup> ७६४

<sup>&</sup>quot;- वही, ॄ ७७३

<sup>.&</sup>lt;sup>२</sup>. वही, पद ७५२

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup>. वही, पद ७६६

कुछ भी श्रादर नहीं किया । यशोदा मन में बाल-विनोद जान कर उसी जगह ले श्राई श्रौर घट को हाथों से डुला कर दिखाया तो उसमें प्रतिबिंब नहीं दिखाई दिया। कृष्ण सतुष्ट होकर श्रानन्द-प्रेम-वश हॅसने लगे।

श्याम ज्यों ज्यों बड़े होते जाते हैं, उनकी चचलता बढती जाती है। दोनों भाई दिध-पृत -मिठाई खाते हुए मगड़ते श्रौर एक दूसरे की चोटी पकड़ते हैं विया मैया से माखन रोटी मॉगते हुए उसकी नासिका का मोती श्रौर चोटी पकड़ कर मकमोरते हैं। अ माता चोटी बढाने का प्रलोभन देकर कृष्णा को 'कजरी' का नाजा दूध पिलाती है। कृष्णा पीते जाते हैं, बाल टटोलते जाते हैं श्रौर माता को सूठा बता कर कहते हैं कि मैं कितनी देर से दूध पी रहा हूं श्रौर यह श्रव भी छोटी की छोटी ही है। मुम्ने जबरदस्ती कचा दूध पिलाती है श्रौर माखन रोटी खाने को नहीं देती। ' वे कहते हैं, 'मैया मुम्ने शीघ बड़ा करले। दूध, दही, पृत, मेवा मैं जो कुछ खाने को माँगू वह मुम्ने दे। जो जो मुम्ने रुचे वह वह मुम्ने खिला, मेरी कोई हौंल बाकी न रख जिससे कि मैं शीघ सबसे श्रधिक सबल हो कर सदैव निर्भय रहूँ श्रौर रङ्गभूमि में कस को पछाड़ दूँ, बैरी को घसीट कर वहा दूँ श्रौर मधुरा को जीत लूँ।' कृष्णा के ये गर्व-वचन इस श्रवस्था में केवल उनके चचल-स्वभाव के द्योतक हैं, भले ही उनमें गभीर व्यग्य की ध्विन हो।

कुष्ण की प्रत्येक गित में सौंदर्य, चचलता श्रीर विनोद भरा रहता है। 'कभी वे मधुर स्वर में गांते हैं, कभी छोटे छोटे चरणों से नाचते हैं, कभी बाँह उठा कर कजरी-धौरी गायों को टेर कर बुलाते हैं, कभी नंद वया को पुकारते हैं, कभी घर में श्राकर छोटे छोटे हाथों से स्वय माखन लेकर श्रपने मुँह में डालते हैं, कभी खमे में प्रतिविंव देख कर उसे खिलाते हैं।' स्नान भोजन, कीडा श्रादि सभी कृत्यों में कृष्ण के सौदर्य, चपलता श्रीर विनोद

१. वही, पद ७७४

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पद ७८३

५. वही, पद ७६३

<sup>•.</sup> वही, पद ७६५

र. वही, पद ७८०

४. वही, पद ७६२

६ वही, पद ७६४

की प्रधानता है। चंद्र-प्रस्ताव में बाल-इठ का स्वामाविक चित्रण भी बाल कृष्ण की चचल प्रौर विनोदी प्रकृति का ही द्योतक है। सोते समय भी वे शान्त और स्थिर नहीं रह सकते। यशोदा उन्हें 'पुरातन' कथाए सुना कर सुला ती है। रामचेन्द्र की कथा में जब सीताहरण का प्रसग आता है तो वे सोते से चौंककर जाग उठते हैं और लद्मण को पुकार कर 'चाप-चाप' चिल्लाने लगते हैं।

सलाश्रों के साथ खेलने में कौतुक-प्रिय कृष्ण चतुरतापूर्वक उन्हें हराना चाहते हैं जिससे हलधर तक रुष्ट हो कर उन्हें भोल का लिया हुआ, बिना माँ-बाप का' कह कर खिकाते हैं। हिण्ण 'मैया' से 'दाऊ' के खिकाने की शिकायत करते हुए ग्रापने सरल श्रावोध स्वभाव का परिचय देते हैं। यशोदा उन्हें श्राश्वासन देती है कि मैं ही तुम्हारी माता हूँ श्रीर उनकी हर तरह से अभ्यर्थना करके उन्हें प्रसन्न करने का यत्न करती है। पहिंची प्रकार नन्द भी कृष्ण का उपालभ सुन कर वलराम को डाँटते हैं। इनके स्वभाव की चपलता उत्तरोत्तर धृष्त्रता के रूप में विकसित होती जाती है। महराने के पाडे का चौका ऋौर भोग विगाड़ने में इसका सबसे पहले परिचय मिलता है। शालगाम-प्रसग में भी वे नन्द के साथ इसी प्रकार का विनोद करते हैं। माटी भन्त्रण-प्रसग में कृष्ण की 'लॅगराई' इतनी अधिक बढ़ जाती है कि सलागण यशोदा के पास उनकी शिकायत ले ब्राते हैं, पर कृष्ण उल्टे सखाश्रों पर क्रूठ बोलने का दोष लगाते हैं श्रीर मुंह खोल कर उसके भीतर 'श्रिखिल ब्रह्माड खड की मिहमा' दिखा देते हैं। यशोदा यद्यपि गर्ग की वासी का स्मरस करती है, १० फिर भी इसे कोई व्याधि समक कर गोपाल को लेकर घर घर 'हाथ दिखाती' फिरती है। १११ इस समय कृष्ण की अवस्था पाँच वर्ष की थी। १२

बाल-चरित में कृष्ण की धृष्ठता माखनचोरी १३ में पराकाष्ठा को पहुँच

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>. वही, पद ८०१-८०५

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पद ८१५-८१७

वहीं, पद ==३३-=३४

७. वही, पद दह६-८६७

९ वही, पद ८७१-८७३

११. वही, पद ८७६

<sup>&</sup>lt;sup>१3</sup>. वही, पद ८८२-९५८

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>. वही, पद ८०६-८१४

४. वही, पद ८३१-८३२

६. वही, पद ८३५

<sup>&</sup>lt;sup>८</sup>. वही, पद ८७८-८८१

<sup>&</sup>lt;sup>१°</sup>. वही, ८७४

<sup>&</sup>lt;sup>१२</sup>. वही, पद <u>८७५</u>

जाती है। इसं लम्बे प्रसग में कृष्ण की सुन्दरता, चपलता, चतुराई, छल, बॉकपन श्रौर कौतुक प्रियता का प्रकाशन हुश्रा है। माखन चोरी का एक उदाहरण है: "सखात्रों के सहित वे माखन चोरी के लिए गए। श्याम ने 'गवाच्च-पथ' से देखा कि एक 'भोरी' दिध मथ रही है। उसने मथानी को हैर कर माट के पास रखा और कमोरी माँगने चली गई; इधर हरि की घात लग गई। सखास्रों के सहित वे सूने घर में घुस गए स्त्रीर सब ने मिल कर दिष माखन खाया। दिध की मटुकिया छूँ छी छोड़ कर सब हँस कर बाहर निकल आए। इतने में ग्वालिन कमोरी लेकर आई और उसने ग्वालों को घर से निकलते देखा। श्याम से उसने पूछा, 'त्रज-बालकों को संग लेकर कहाँ त्राए थे ? मुंह में माखन कैसा लिपटा हुआ है ?' कृष्ण ने उत्तर दिया, 'यह सखा खेलते खेलते उठकर भाग आया और इस घर मे छिप रहा', श्रीर एक बालक की बाँह पकड़ कर श्रागे कर दिया तथा सब लोग वज की 'खोरि' में निकल गए। सूरदास, ग्वालिनी ठगी रह गई, कृष्ण ने उसका मन 'श्रॅंजोर' कर हर लिया।"" श्याम के माखन खाने की चर्चा वज भर में फैल गई श्रौर गोपियों में नवीन कुत्हल, उत्सुकता, श्रभिलाष श्रौर श्राशा का सचार हो गया। दही लिपटा हुम्रा मुख ग्रौर गोरस की छींटों युक्त शरीर की शोभा उन्हें चिकत करने लगी। याखन चुराने के लिए कृष्ण तरह तरह के उपाय करते हैं। कभी सखाओं को लेकर सूने घरों में घुस जाते हैं या पिछवाड़े से फॉद जाते हैं श्रीर कभी श्रकेले ही श्रॅधेरे घरों में घुस कर बर्तन भाँडे द्वॅ ढ़ते फिरते हैं। अगोपी उन्हें श्रकेले घर में दिध-भाजन में हाथ डालते पकड़ लेती श्रीर समक्तती है कि श्रव वे कोई वहाना नहीं वना सकते। पर कृष्ण उसके लिए अल्यत चतुर हैं। वे कहते हैं, 'मैं सममा कि यह मेरा ही घर है। इसी धोखे में चला श्राया। मैंने गोरस में चींटी देखी उसी को निकालने के लिए हाथ डाला था। मृदु-वचन सुन-कर तथा मुख-शोभा देखकर ग्वालिनी मुड़ कर मुसकाने लगी श्रीर कहने लगी कि सूर-श्याम, तुम त्राति-नागर हो, मैं तुम्हारी वात जान गई। १४

कृष्ण इसी प्रकार तरह तरह के बहाने बना कर गोपियों को रिकाते हैं। चोरी के साथ उन्होंने चतुराई भी खूब सीख ली। गोपियाँ यशोदा से शिका-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>, वही, पद ८८८-

<sup>3.</sup> वही, पद पर्धःपर्७

५ वही, पद ६०६

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>. वंही, पद प्रधर-प्रधर

४. वही, पद ६६७

यत करती हैं, पर यशोदा की समम में नहीं ष्रांता कि उनका 'तनक-सा गोपाल' जो ग्रभी केवल पाँच वर्ष ग्रीर कुछ दिन का है, चोरी के योग्य कैसे हो गया ! श्रभी तो वह 'तुतरों हो वितयाँ' वोलता है, ग्रीर ग्रच्छी तरह पैरों से चल तक नहीं सकता । उसकी छोटी छोटी भुजाएँ छीं के तक कैसे पहुँच सकती हैं ! अवश्य ही ये 'योवन मदमाती' ग्वालिने इटलाती फिरती हैं । अग्रेर 'ग्रनदोपे कान्ह' को देखने के वहाने व्यर्थ ही दोष देती फिरती हैं । अग्रेर 'ग्रनदोपे कान्ह' को देखने के वहाने व्यर्थ ही दोष देती फिरती हैं । अग्रेर 'ग्रनदोपे कान्ह' को देखने के वहाने व्यर्थ ही दोष देती फिरती हैं । अग्रेर 'ग्रनदोपे कान्ह' को देखने के वहाने व्यर्थ ही दोष देती फिरती हैं । अग्रेप माखन चोरी के साथ साथ गोपियों से 'सकुच की वातें' भी करने लगे। परन्तु यशोदा के सामने वे 'सकुच' कर 'तनक' से हो जाते हैं। अग्रेपयाँ वहें वहे नखों के चिह्न दिखाती हैं, पर यशोदा कभी विश्वास ही नहीं कर सकती कि ये उसके 'कुँ वर' के नख-चिह्न होंगे, क्योंकि वे तो केवल पाँच वर्ष के हैं। वह यह नहीं जानती कि कृष्ण बाहर 'तरण किशोर' हो जाते हैं। ग्रारचर्य यही है कि 'महरि' के ग्रागे उनकी जीभ तुतलाने लगती है। "

यशोदा के विश्वास को हट रखने के लिए कृष्ण चमत्कारपूर्ण कृत्य भी कर लेते हैं। ग्वालिनी चोरी करते हुए कृष्ण को पकड़ कर यशोदा के समस्र लाती है, पर उसे उलटी गालियाँ खाने को मिलती हैं, क्योंकि कृष्ण बड़ी देर से यशोदा के त्रागे ही खेल रहे हैं। इसी प्रकार कभी कोई गोपी कृष्ण को पकड़ लाती है, पर यशोदा के त्रागे लाकर देखती है कि वह कृष्ण के धोखे किसी गोप कन्या को ले त्राई।

परन्तु कृष्ण के उत्पात दिन दिन बढते ही जाते हैं श्रीर श्रन्त में यशोदा को मानना पड़ता है कि कृष्ण चोरी श्रवश्य करते हैं । वह उन्हें कभी सम-माती, कभी डॉटती श्रीर कभी बाँध कर 'साटी' से 'पहुनाई' करने की धमकी देती है । वह यह सोच कर बहुत खीमती है कि घर का माखन-दिधि श्रीर 'षट्रस-व्यजन' छोड़ कर यह चोरी करके क्यों खाता है। ' जिसके यहाँ नित्यप्रति सहस्र मथानी मथी जाती हों श्रीर दिध-माट की 'धमर' का शब्द मेघ गर्जन की तरह सुन पड़ता हो, जिसके यहाँ कितने ही श्रहीर उपजीवित हों, जिसके यहाँ नव लाख गार्थे नित्यप्रति दुही

<sup>&</sup>quot;- वही, पृ० ६१०

४. वही, पद ६११

**<sup>ं.</sup>** वही, पद ७२४

<sup>°.</sup> वही, पद ६२६

९. वही, पद् ६३३

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>. वही, पद ६१२

४. वही, पद ६१०

<sup>&</sup>lt;sup>६</sup>· वही, पद ६२५

<sup>&</sup>lt;sup>८</sup>. वही, पद ६३२

१°. वही, पद ६४७-६४८

जाती हों श्रीर दिव-माखन जहाँ तहाँ ढलका फिरता हो, जिस नंद महर का इतना बडा नाम हो, उसी का 'पूत' कहला कर कृष्ण घर घर माखन चोरी करें। किन्तु कृष्ण अपने को सदैव निर्दोष बताते हैं श्रीर कहते हैं कि सब सखाश्रों ने मिल कर खेल खेल में मेरे मुख में माखन लपटा दिया है। तू ही देख, मैं किस प्रकार सींके पर रखा हुआ माखन पा सकता था ?' यह कहते-कहते चट उन्होंने अपने मुँह से दिध पींछ लिया श्रीर 'दोना' पीठ पीछे छिपा लिया। यशोदा साँट फेंक कर मुसकाने लगी श्रीर उसने श्याम को करठ से लगा लिया।

यशोदा की इस मनःस्थित से लाम उठा कर कृष्ण उसकी और अधिक सहानुभूति प्राप्त करने के लिए एक कहानी गढ़ लेते हैं: ''तेरी सों (सौगन्ध) मेरी मैया, सुन सुन, मैं एक अटपटे रास्ते से आ रहा था। वहाँ एक 'गैया' सुके मारने को दौड़ी, वह गाय 'हाल की ब्यानी' थी और बछड़े को चाट रही थी। मुक्ते 'पतूखिन' में दूध पीते देख कर 'बिजुक' (चौंक) गई। मैं दैया दैया करके भागा। मैं इसके दोनों सीगों के बीच में से निकल कर आया हूँ। वहाँ कोई बचाने वाला भी नहीं था। बाबा नन्द की दुहाई, तेरे पुरुष ने ही सहायता की, जिससे मैं उबर सका। न मानो तो सकर्षण भैया से पूछ लो! स्रदास स्वामी की जननी उन्हें हृदय से लगा कर हॅस कर 'बलैया' लेती हैं।"3

यशोदा इधर शिकायत करने वाली गोपियों को बुरा भला कहती है, उधर पुत्र को समकाती ग्रौर धमकाती है। पर जब शिकायतें बढती ही जाती है, तो उसके धैर्य ग्रौर सहनशीलता का ग्रांत हो जाता है ग्रौर वह उन्हें पकड़ कर बॉध देती है। प

उल्लूखल में बॅंघे हुए नन्दनन्दन में चपलता, विनोद, घृष्टता श्रादि कुछ भी नहीं है, वे अत्यत भोली स्रत बनाए विलख विलख कर रोते हैं श्रीर लम्बे लम्बे आँस् ढालते हैं, जिसे देख कर वजनारियाँ द्रवित हो कर यशोदा की निदुरता और कठोरता को लांछन लगाती और दया की प्रार्थना करती हैं। वे कहती हैं: 'अरी नन्दनन्दन की ओर देख। शास से असित-तन हरि तेरा मुँह देख रहे हैं! वे तुम से वार बार डरते हैं जिससे उनके बदन

१, वही, पद ६५१

<sup>3.</sup> वही, पद E ५३

<sup>&</sup>quot;. वही, पद ६६४-६**८**१

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>. वही, पद ६५२

४. वही, पद ६५६

का वर्ण फीका पड़ गया। लकुट के डर से सारा शरीर शोणित की तरह हो गया। यशोदा, हम बहुत-बहुत निहोरा करती हैं कि थोडी-सी करणा करके मन से क्रोध मिटा दो और कठोर प्रकृति तजकर उर से लगा लो। सूर-श्याम भले ही माखन चोर हों, हैं जिलोक की निधि।' उल्लूखल बंधने के प्रसग में श्याम की त्रास-विकृत रूप-छिव का ही वर्णन है, जिसे देख कर वजनारियों और यशोदा के वे हार्दिक मनोमाव जिनमें उनकी विनोदपूर्ण चपलताओं और चतुराई भरे नटखट कार्यों के फलस्वरूप तीव आदोलन उत्पन्न हो गया था, शान्त और स्थिर हो जाते हैं। पुनः श्याम के सकुमार मनोहर सौन्दर्य के प्रति स्नेह उमड़ने लगता है।

माखन चोरी में ही श्याम सखाओं के साथ कीडा-कौतुक करने लगे थे। अब तो वे अधिकतर उन्हीं के साथ गोचारण में विशेष व्यस्त रहते हैं। परतु यशोदा के सामने उनका वही अबोध बालक का भाव बना रहता है। वन से लौटकर वे दूध पीने में मगड़ा करते, 'घौरी' का ही दूध पीने का आग्रह करते और माता के बहुत सममाने पर पीते हैं तथा पीते पीते अधिक गर्म कह कर उसे डाल देते हैं। कालिय दह के जल पान से मरे हुए ग्वाल जब उनके द्वारा जीवन-दान पाकर यशोदा के समन्त श्याम के प्रति कृतज्ञता प्रकाश करते हैं तो यशोदा सहज स्नेह से प्रेरित होकर उन्हें वन में गायें चराने जाने से मना करती है, पर श्याम अपने अतिलौकिक कार्य को बाल-सुलभ अबोध बातों से एक दम दबा देते हैं। माता के साथ सहमत होकर वे कहते हैं; 'मैया, मैं गाय नहीं चराकेंगा। सब मुम्ती से घराते हैं। मेरे तो पैर दुखने लगते हैं। मुम्म पर विश्वास न हो तो अपनी सौगध देकर बलदाक से पूछ ले।'

कालिय दमन जैसा भयंकर कार्य करने के बाद भी श्याम यशोदा को अपने कार्य की गुरुता का आभास नहीं देना चाहते। कालिय को नाय कर जब वे लौट आए तो "जननी ने उन्हें कर्रा से लगा लिया और रोम-पुल-कित अग एव सुखद अश्रु के साथ गद्गद् वाणी से कहा कि हरि, मैं तो उम्हें पहले ही रोक रही थी कि यमुना-तट पर न जाओ, पर उमने मेरा कहना

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup>. वही, पद **६**⊏२

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पद १११३, १११४

<sup>&</sup>lt;sup>ч</sup>. वही, पद ११२⊏

र वही, पद ६६० ६६६ अ वही, पद ११२६, ११२७

नहीं माना और खेलने चले आए । कृष्ण ने उत्तर दिया कि मैं तो इसी लिए डर गया था कि कस ने कमल मँगा मेजे हैं। कल रात मैंने जो स्वप्त तुमसे कहा था वह सच्चा हो गया। मैं ग्वालों के साथ मिलकर खेलता खेलता यमुना तीर आया और यहाँ किसी ने मुम्मे पकड़ कर कालिय दह के जल में डाल दिया। उरग ने मुम्मसे पूछा कि तुम्हें यहाँ किसने मेजा है तो मैंने उत्तर दिया कि कस नृप ने मुम्मे कमलों के लिए भेजा है। यह सुन कर उसने डर कर कमल दे दिए और मुम्मे पीठ पर चढ़ा लिया। यह तो तुमने भी आकर देखा था। सूर, कृष्ण ने यह कह कर जननी को सममा दिया।"

कृष्ण इसी प्रकार यशोदा को समका देते हैं। राधा के साथ रित-विहार करके वे पीताबर के स्थान पर 'लाल ढिगनि' (किनारी) की साड़ी पहने हुए ब्राते हैं। पूछने पर वे इसमें भी एक नई कहानी गढ़ कर यशोदा को अपनी सरलता, निष्कपटता और ब्रज्युवितयों की ढिटाई का विश्वास दिला देते हैं। इस प्रसग में भी उन्हें, चमत्कार करना पड़ता है, जो उनके चचल विस्मय-विमुग्धकारी स्वभाव का एक ब्रग है। दे फिर भी यशोदा को कृष्ण के प्रेम-व्यापार का कुछ सदेह ब्रवश्य हो जाता है। परन्तु इसके लिए वह गोपियों को ही दोष देती है। कृष्ण यह जान कर कि माता को उनके प्रेम-व्यापार का किंचित् ब्रामास मिल गया है, सकोच करके भाग जाते हैं। माता के समन्त्र वे सदैव शीलवान रहते हैं। इसीसे यशोदा को गोपियों की शिकायतों पर कभी विश्वास नहीं होता। वह उन्हें सदैव ब्रवोध बालक ही समक्तती रहती है। कृष्ण मथुरा से उद्धव के द्वारा सदेश भेजते हुए भी यशोदा के लिए ऐसी बातें कहते हैं जो उनके सरल वाल स्वभाव की द्योतक हैं।

#### गोपाल

घर में कृष्ण के साथ खेलने वाले केवल हलधर थे। कुछ वडे होने पर

१. वही, पद ११६८

२ वही, पद १३११-१३१३

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>, वही, पद १३१३

४. वही, पद १३६०-१३६४ तया स्० सा० (वें० प्रे०), पृ० २०५, २३५, २३८

५ वही, पृ० ५०३

उन्हें अनेक साथी मिल गए, जिनमें सुबल और श्रीदामा मुख्य हैं। श्रीदामा के साथ उनकी विशेष होडा-होडी रहती है। अखाओं के साथ खेलते खेलते वे खिसिया जाते हैं ये और चिढ़ कर यशोदा से शिकायत करते हैं। परन्तु यशोदा के मना करने पर भी वे सखाओं के साथ खेलना बद नहीं करते। अपने सहज विनोदी स्वभाव के अनुकूल वे फिर दूर खेलने चले जाते हैं। अखेलते समय उनके रूप की शोभा अत्यत आकर्षक हो जाती है। अ

कृष्ण के स्वभाव की विनोद-प्रियता, चतुरता श्रीर चचलता का प्रकाशन खेल में प्रचुरता से होता है। हलधर, सुबल, श्रीदामा तथा श्रन्य सखाश्रों के साथ यशोदा के सामने श्राँख मिचौनी का खेल होता है। कृष्ण श्रपनी श्राँख मुँदवाते हैं। यशोदा उन्हें बलराम को पकड़ने के लिए कहती है श्रीर उनके छिपने का स्थान बता देती है। पर कृष्ण बलराम को छोड़ कर श्रपने प्रतिद्वन्द्वी श्रीदामा को बड़े कौशल श्रीर चालाकी के साथ पकड़ कर चोर बना देते हैं। सब सखा कृष्ण की चतुरता श्रीर श्रीदामा की हार पर हँसकर ताली बजाते श्रीर शोर करते हैं।

त्रपने चपल स्वभाव के अनुकूल ग्वालों की टेर सुनते ही कृष्ण अति आतुर होकर तत्परता के साथ 'चौगान बटा' लेकर घर से निकल भागते हैं। सखाओं से परामर्श करके 'चतुर शिरोमणि' श्याम, हलधर, सुबल, श्रीदामा, सुदामा आदि अनेक सखाओं के साथ घर से दूर 'घोष निकास' में खेलने जाते हैं। खेल में हार कर 'दॉव' देने में आगा-पीछा करने पर भी कृष्ण को विवश होकर दाँव देना पड़ता है।

गोचारण-प्रसंग के श्रांतलौकिक कत्यों में भी कृष्ण सखाश्रों की सहायता की इच्छा करते हैं। कृष्ण सदैव यही प्रयत्न करते हैं कि उनके सखा उनके श्रांतिलौकिक कार्यों को देख कर उनसे दूरी का श्रनुभव न करने लगें। कालिय दमन लीला तो प्रत्यत्त रूप से सखाश्रों के साथ कदुक-कीडा से संविधत है ही। प

९. स्० सा० (सभा), पद ८३१

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पद **⊏३६** 

<sup>&</sup>lt;sup>५</sup>. वही, पद ८५७-८५८

<sup>&</sup>lt;sup>७</sup>. वही, पद १०४५-१०४६

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> वही, पद ८३२-८३३

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup> वही, पद ८५२

<sup>&</sup>lt;sup>६</sup>. वही, पद ⊏६३

<sup>&</sup>lt;sup>८</sup>. वही, पद ११५०-११५७

श्रीदामा के सखा प्रेम जन्य रोष को ही इस महान कार्य के सपादन का श्रेय हैं। श्याम ने यह अति लौकिक कार्य खेल-खेल में ही करके अपने उर्वर मस्तिष्क, तीद्गण बुद्धि, ऊपर से चचल और वस्तुतः स्थिर और धीर स्वभाव का परिचय दिया। इसी प्रसंग में उनके स्वभाव का विरोधाभास स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। कृष्ण के चरित्र में कोमलता और कठोरता, चचलता और धैर्य, सरलता और चातुर्य तथा गभीरता और विनोद का एव उनके रूप-सौंदर्य में सुकुमारता और सबलता तथा सम्मोहन और आतक का विलक्षण सयोग हुआ।

कृष्ण श्रपने सुदृदों को गोपियों के साथ की श्रपनी श्रन्तरङ्ग लीलाश्रों में भी सग रखते हैं। माखन चोरी में तो सखा उनके साथ थे ही, दानलीला भी वे सखाश्रों की सहायता से ही करते हैं।

प्रवास काल में कृष्ण उद्धव के द्वारा जो सदेश मेजते हैं उसमें गोप-सखाओं का भी स्मरण करके उनके प्रति अपने हार्दिक अनुराग की व्यजना करते हैं। उद्धव के वज से लौटने पर कृष्ण पुनः अपने सखाओं की याद करके दुखी होते हैं। 3

## रसिकशिरोमणि', 'रतिनागर'-राधावललभ

माखनचोरी के प्रसग से कृष्ण बाल्यावस्था में ही गोपियों के मधुर अनु-राग के आलबन बन गए। उसी तरह राधा को भी उन्होंने अपने वाल रूप के सौंदर्य तथा वाक्पटुता एव कीडाप्रिय चपल विनोदी स्वभाव के द्वारा सहज ही मोहित कर लिया। अत्यत मनोवैज्ञानिक ढग से वे राधा के हृदय में तीव्र-प्रेम उत्पन्न कर लिया। वे चतुर और रिक्क-शिरोमणि हैं। यमुना तट पर अचानक राधा से मेंट हो जाने पर वे उससे पूछते हैं, 'गोरी, तू कीन है ! कहाँ रहती है ! किसकी वेटी है ! तुमे वज्लोरी में कभी नहीं देखा!'

१. स्० सा० ( र्वे० प्रे०), पृ० २३४-२४६

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>, वही, पृ० ५०३

<sup>3.</sup> वही, पृ० ५६७, ५६६

४. स्० सा० (समा ), पद १५६

५. वही, पद १२८७-१२६७

राधा वताती है 'नन्द ढोटा' की माखनचोरी की ढिठाई सुन सुन कर वह वज में त्राना ठीक नहीं समक्ती। इस पर कृष्ण पूछते हैं, 'हम तुम्हारा क्या चुरा लेंगे ? चलो जोड़ी मिलाकर खेले।' भोली राधिका रसिक-शिरोमणि की वातों में ग्रा गई। उनका रूप ग्रत्यत मोहक है। राधा के नयनों पर प्रथम दर्शन में ही उसका प्रभाव पड़ गया ऋौर राधा उनके यहाँ प्रायः 'फेरा' करने के लिए राजी हो गई। रे कृष्ण के छल, चातुर्य और प्रेम के प्रभाव से राधा भी उनसे मिलने के वहाने निकालने लगी 13 कृष्ण अपने चंचल स्वभाव के अनुसार कभी राधा के नयन मूँद लेते हैं, हो कभी 'खरिक' में गाय दुइते समय एक धार दोहनी में दुहते हैं श्रीर एक धार जहाँ प्यारी खड़ी है, वहाँ पहुँचाते हैं, कभी राधा के साथ निकुंज में रित क्रीडा-विलास करते हैं, तो कभी राधा को देख कर रितनागर सारी नागरता मूल कर उत्तेटे सीधे काम करने लगते हैं, ह कभी गाय दुहने के बहाने या मुरली-वादन करके बुला कर राधा से मिलने की उत्सुकता श्रौर श्रधीरता प्रदर्शित करते हैं, " तो कभी राधा को देखकर किंचित् हास की मोहनी डाल कर वर्ज को चले जाते हैं। " 'रसिक-शिरोमिण, रतिनागर, गुन आगर' श्यामं की इन मोहक लीलात्र्यों के फलस्वरूप राधा भी कृष्ण से मिलने के लिए साँप से काटे जाने का बहाना करके कृष्ण को गारुडी बनाकर बुला लेती है। ९ कृष्ण गारुड़ी का अभिनय भी सफलता के साथ करते हैं और सब लोगों की प्रशर्खा के भाजन बन जाते हैं। परन्तु गोपियाँ कृष्ण के इस स्वाग पर एक मीठा व्यग्य करती हैं। मनमोहन नागर हॅस कर केवल एक हिष्ट-निः च्रेप के द्वारा व्रजयुवतियों का मन हर लेते हैं। १°

दानलीला में ग्रन्य गोपियों के साथ राधा भी है। कृष्ण ग्रंग-दान माँगते समय राधा के ही रूप का गूढ सकेत करते हैं। १९१

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> वही, पद १२६१

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पद १२६४-१२६५

<sup>&</sup>lt;sup>५</sup>. वहीं, पद १३००-१३०६

<sup>&</sup>lt;sup>७</sup> वही, पद १३४३

<sup>°.</sup> वही, पद १३५८-१३८१

<sup>&</sup>lt;sup>११</sup>. स्० सा० (वें० प्रे०), पृ० २४५

२ वही, पद १२६२

४. वही, पद १२६३

६. वही, पद १३३५

८. वही, पद १३५८

<sup>&</sup>lt;sup>9°</sup> वही, पद १३८२

वे रसागार, रतिनागर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने लगती हैं।

चीर हरण के द्वारा कृष्ण गोपियों की कठोर वत-साधना को तो सफल करते ही हैं, इससे भी अधिक अपने सुंदर रूप, चचल और उद्धत स्वभाव, वाक्-चातुर्य और छल-बुद्धि का मोहक प्रभाव डाल कर गोपियों के प्रेम को एक मजिल और आगे बढा देते हैं।

कृष्ण श्रपनी विनोद-पियता, घृष्ठता, चचलता, वाक्-चातुर्य तथा रूप की मोहनी के द्वारा 'पनघट के प्रस्ताव' में पुनः गोपियों के श्रमन्य भावयुक्त श्रात्मसमपंण को प्राप्त करने का प्रयक्त करते हैं। पनघट की 'श्रचगरी' पर मुग्ध होकर गोपियाँ 'कुल की कानि' सेट कर कृष्ण के प्रति पातिव्रत पालन करने का निश्चय करती हैं। इस लीला में कृष्ण एक ढीठ रिक्ष के रूप में चित्रित किए गए हैं, जो पनघट पर एकत्र युवतियों को रसीली वातों से ही नहीं छेडता, वरन उनकी 'ऍडरी' छीन कर, घड़ा फैलाकर, ककड़ी मार कर श्रौर श्रकेले-दुकेले पकड़-धकड़ करके व्यावहारिक छेड छाड़ भी करता है। यह कृष्ण के रूप-सौंदर्य का श्राकर्षण तथा उनके प्रति पहले से उत्पन्न किया हुआ प्रेम भाव है जिसके कारण गोपियाँ उनकी इस 'बटमारी' को बाह्य रूप में भला न समकते हुए भी हृदय से उसका श्रीमनन्दन करती हैं।

कृष्ण के चिरत्र की सबसे अधिक आकर्षक वात उनका सद्यः भाव-परिवर्तन है। अभी वे दिध-दान माँगते हैं और च्लाभर वाद समस्त त्रिभुवन की श्री को तुच्छ बताते हैं, अभी वे गोपियों के रूप की प्रशासा करते हैं और दूसरे ही च्ला ऐसा भाव बना लेते हैं, मानों उनका मानवीय राग-विराग से कोई सबन्ध ही नहीं है। बद्यपि उनकी अवस्था केवल दश वर्ष के लगभग है, फिर भी वे गोपियों के साथ ऐसी बातें तथा इस प्रकार की व्यावहारिक छेड़-छाड करते हैं मानों कोई प्रगल्भ प्रेमी, अनुभवी रिषक हो। गोपियाँ इन विस्मयजनक वातों पर खीम कर रीम जाती हैं। इस समस्त वाद-विवाद और प्रेम पूर्ण नोंक-मोंक के द्वारा कृष्ण गोपियों के मन को ही वश में नहीं कर लेते, यह भी वता देते हैं कि स्वयं उन्हें गोपियों के 'गोरस' की इच्छा है। गूढ शब्दों में वे बता देते हैं कि उन्हें काम त्रपति ने भेजा है। उस त्रपति की आजा पालन करने को वे विवश हैं, क्योंकि उनका मन

९. वही, पद १३८२ र सू० सा० (वें० प्रे॰), पृ० २०१-२०८

उसी के वश में है। अपने को काम से प्रेरित बताकर वे गोपियों की कामे-

दान लीला में कृष्ण के मानव-चरित्र के सभी गुण पूर्णरूप से प्रकाशित होते हैं, जिनके कारण उन्हें 'रस नागर', 'गुन-त्र्यागर', 'रित-नागर' कहा जाता है। यहाँ उनकी वचन-विदग्धता, व्यग्य-कौशल, चंचलता, गत्यात्मक कियाशोलता और ग्रानन्द-पूर्ण विनोदशीलता ग्रापनी पराकाष्ठा में दिखाई देती है।

पनघट प्रस्ताव की तरह यहाँ भी कृष्ण एक ग्रामीण, 'छैलचिकनियाँ', रिक्षिक के रूप में चित्रित किए गए। परन्तु उनकी इन समस्त धृष्टताश्रों में एक भारी उत्तरदायित्व ग्रौर चपल व्यवहारों में स्थिर उद्देश्य छिपा हुत्रा है। इसके बाद गोपियाँ स्वय कृष्ण की रूप लिप्सा ग्रौर उनके श्रग-सग की उत्कठा में व्यथित रहने लगीं। इष्ण केवल कभी-कभी उन्हें दर्शन दे देते हैं या राधा के साथ रित लीलाएँ करके गोपियों के दृदयों में राधा का श्रानुगमन करने की उत्कट रपृहा उत्पन्न कर देते हैं।

रास लीला के प्रारंभ में भी कृष्ण अपने सहज विनोदी स्वभाव से गोपियों के प्रेम की परीक्षा लेते हैं और गोपियों के लौकिक प्रेम की अपेला कृष्ण-प्रेम की महत्ता विलक्षण ढड़ा से व्यक्तित करके पुनः उनके उपर अपने गूढ व्यक्तित्व का स्थायी प्रभाव अकित कर देते हैं। गोपियाँ कृष्ण प्रेम की याचना करती हैं और स्वय उसका रहस्य सममाती हैं। 'जादू वही है जो सर पर चढ कर बोलें' और कृष्ण सचमुच एक जादूगर के रूप में ही चित्रित किए गए हैं।

रास लीला में कृष्ण परमानन्द रूप होकर स्वर्गीय सुख का अनुभव कराते हैं। वे प्रेम के संपूर्ण रहस्य के ज्ञाता हैं, इसीलिए वे गोपियों को यह कभी अनुभव नहीं होने देते कि वे गोपियों के वश में हैं। रास कीडा के मध्य में ही अतर्धान होकर वे गोपियों का गर्व-सहार करते हैं और विरह के द्वारा प्रेम की हडता संपादन करने के साथ साथ उन्हें प्रेम के वास्तविक रहस्य का परिचय कराते हैं।

- कृष्ण राधा के साथ तो इस प्रकार व्यवहार करते हैं मानों उन्हें उसके प्रेम की वास्तविक इच्छा हो। परतु गोपियों के साथ उनका ऐसा भाव नहीं है। गोपियाँ कृष्ण के लिए विकल रहती हैं, किंतु कृष्ण कभी उनके विरह सें व्यथित नहीं दिखाए गए। खिएडता समय के पदों में किन ने कुष्ण की दिल्लाण नायक के रूप में चित्रित करके उनके परम निनोदी स्नभाव की व्यंजना के साथ उनकी निर्लित्तता का भी संकेत किया। यहाँ भी कृष्ण रसनागर, वाक्-पटु, रित-रङ्ग-प्रवीण और कोक-कला-व्युत्पन्न प्रदर्शित किए गए हैं। प्रेम के रहत्य को जानने वाले कृष्ण किसी स्त्री के यहाँ उस रात को नहीं जाते, जिस रात को आने का वचन दे आते हैं। वे उससे रात भर प्रतीचा करा के सबरे रित-चिह्न-युक्त आ उपस्थित होते हैं। कोई नायिका दो चार व्यग्य-वचनों से लिजत करके इसी को अपना परम सौभाग्य समक कर उनका स्वागत-सत्कार करती और कोई कभी कभी थोड़ा-बहुत मान कर लेती है; पर शीघ्र ही कृष्ण की रूप-माधुरी के आकृष्ण से निवश होकर और वाक्-चातुर्य पर रीम कर उनके अग सग का लाभ उठाती है।

हिंडोल लीला श्रीर वसत लीला में कृष्ण पुनः गोपियों को सामूहिक रूप से श्रपने श्रानन्द-केलि का श्रवसर देते हैं। यहीं राधा-गोपी वल्लभ की व्रजलीला का चरम विकास दिखाया गया है। इसके बाद कृष्ण का परम-विनोदी परमानन्द रूप देखने को नहीं मिलता

# 'निदुर, नीरस'

वज की त्रानन्द-कीडाश्रों के उपरात कृष्ण के चरित्र-चित्रण में किव की तन्मयता श्रौर सहानुमूति नहीं दिखाई देती। उसके हृदय की प्रवृत्ति वजनासियों की भावनाश्रों की ही समर्थक है। श्रतः कृष्ण के विषय में श्रिधकाश कथनों में तीव व्यग्य की प्रधानता है। समी वजनासी उनके परिवर्तित व्यवहार की श्रालोचना करते हैं। परन्तु यह श्रालोचना प्रेम-भाव की ही प्रदर्शक है। यह स्पष्ट है कि किव ने कृष्ण के उत्तरदायित्वपूर्ण कर्तव्यपरायण जीवन की श्रोर विशेष रुचि नहीं दिखाई। यही कारण है कि मथुरा श्रौर द्वारका की लीलाश्रों का जो वस्तुतः श्रिधक घटना-बहुल हैं उसने श्रिपेचाकृत श्रत्यत सन्तेप से वर्णन किया।

कृष्ण सखात्रों के साथ गार्ये चरा रहे थे, उसी समय श्रक्र् वज जाते हुए मिले। श्रक्र् के विना कहे ही कृष्ण स्वयं वोल उठे कि राजा ने हमें बुलाया और यह श्रीर भी श्रधिक कृपा की कि उन्होंने कल ही श्राने को

१. वही, पृ० ३७२-३८१

२, वही, पृ० ४५५

कह दिया। सग के सखा कृष्ण की बात सुन कर चिकत रह गए, परतु श्याम ने चतुरता पूर्वक सखाओं को भुलावा दे दिया। उन्होंने कहा, 'कल सब लोग चलकर नृप को देखेंगे'। यह सुन कर सखाओं को किंचित् हर्ष अवश्य हुआ, पर वे शिकत भी बने रहे। अौर, जब बज में यह बात सुनी गई, तो सब नरनारी अत्यन्त चिकत होकर जो जैसे थे वैसे ही रह गए। नन्द और यशोदा मन में अत्यन्त व्याकुल होने लगे। सब लोग श्याम बलराम को 'सैन' दे दे कर बुलाते हैं पर 'मायातीत, अव्यक्त, अविनाशी परब्रह्म' ऐसा व्यवहार करते हैं, मानों उनसे कहीं की पहचान ही न हो। बोलना तो दूर, वे किसी की ओर देखते भी नहीं हैं। अक्रूर से तो हित दिखाते हैं, पर और कोई कुछ पूछता है तो यही उत्तर देते हैं कि हमें नृप ने हित करके बुला भेजा है। इस विलच्चण व्यवहार से सब लोग भयभीत हो गए। यरन्तु श्याम इसकी ओर तिनक भी ध्यान नहीं देते। उन्होंने बज का नवल नेह बिलकुल भुला दिया।

यशोदा तथा गोपियाँ अत्यत व्यथित होकर विलाप करती हैं और कृष्ण से मथुरा न जाने की प्रार्थना करती हैं, ग्वाल-सखा भी अत्यंत व्याकुल होते हैं, परतु कृष्ण कठोर मौन धारण किए हुए सब कुछ सुनते रहते हैं। गोपियों की साथ चलने की प्रार्थना पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इस समय कृष्ण का भाव सर्वथा अवैयक्तिक और वीतराग-जैसा हो जाता है। वज से कृष्ण की विदाई के हश्य ने अकृर तक के हृदय को द्रवित कर दिया, परतु 'कुँवर कन्हाई' ने महिर को 'पुत्र पुत्र' चिल्लाकर तरु की भाति धरणी पर गिरते हुए देखकर भी उनकी ओर केवल एक बार हिष्ट-निच्चेप किया। सब युवतियाँ चित्रवत् खड़ी देखती रहीं, श्याम 'अविध बताकर' तिनक 'मन देकर' हँस दिए और कुछ नहीं बोले। ' चलते समय हिर ने वज की ओर एक बार और देखा, अविध की आशा देकर तिनक धीरज वंधाया और नद से कहा कि ग्वाल सखाओं को लेकर तुरत आओ। इस प्रकार 'धरणी के हितकारी' ने देवों को सनाथ करने के लिए मधुवन के लिए प्रस्थान किया। '

<sup>ै.</sup> वही, पृ० ४५६

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पृ० ४५६

५. वही, पृ० ४६०

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>. वही, पृ० ४५६

४. वही, पृ० ४६०

कृष्ण के इस ग्रतिम व्यवहार में भी जिसमें कृष्ण धीर, उदाच ग्रौर कर्तव्य-परायण नायक के रूप में चित्रित किए गए हैं, कुछ ऐसा गौरवपूर्ण भाव है जिससे वजवासी लोग उनके प्रति और अधिक आकर्षण का अनु-भव करते हैं। फलतः इस नवीन परिस्थिति में उनका प्रेम तप कर स्रौर श्रिधिक खरा हो जाता है। मथुरा-प्रवेश के समय पुरवासी उनके रूप से प्रभावित होते दिखाए गए हैं। परतु यहाँ कृष्ण गौरवान्वित ग्रौर महिमा-शाली हो श्रिधिक हैं। ग्वाल सखा सदैव उनके साथ रहते हैं श्रीर वे क्वरी की मधुर भाव की भक्ति भी स्वीकार करतें हैं। र परतु ऋपने व्यवहार में किमी के साथ त्रात्मीयता प्रदर्शित करते हुए वे कभी नहीं दिखाई देते। वसुदेव त्र्यौर देवकी के साथ भी 'नद-नदन' के परिचित स्वरूप की भालक नहीं दिखाई देती। 3 गोप सखा श्रों को तो पहुले ही श्रनुभव हो गया कि ये श्रव-तारी हैं, इनसे भिन्न ग्रौर कोई प्रभु नहीं है। उनद, गोप न्रौर सब सखागण चिकत होकर देखते हैं कि यहाँ कृष्ण में 'यशुमति सुत' का भाव नहीं दिखाई देता। इनके यहाँ के साथी-उग्रसेन, वसुदेव, उपॅगसुत, सुफ-लकसुत - सभी वैसे ही हैं। हरि ने जब गोपों से अपना मन 'न्यारा' कर लिया, तब उन्हें भी वस्तुस्थिति का ज्ञान हो गया।" इतने में कृष्ण ने 'ब्रह्ममयी निटुर ज्योति' का श्राभास देते हुए मधुर वाणी में नद से कहा कि 'तुमने मेरा बहुत प्रतिपालन किया' ! नद इस 'निरस वाणी' को अचा-नक सुनकर एक च्या को स्तभित रह गए। इष्ण ने क्रमशः उनके मन मे दूसरे भाव की प्रताति करना श्रारभ कर दिया। वे तो ब्रह्म हैं, उनके कौन पिता ऋौर कौन माता, वे तो सभी में न्याप्त रहते हैं। "श्रात में कृष्ण ने नंद से मधुर वाणों में कहा, 'गर्ग ने तुमसे कह दिया था, पर तुमने कदाचित् उस पर विश्वासं नहीं किया। मैं ससार में पृथ्वी का भार उतारने आया हूँ । तुमने मेरा प्रतिपालन किया, इसलिए तुम धन्य हो । तुम्हारे श्रतिरिक्त मेरे त्रौर कोई माता-पिता नहीं हैं। एक बार ब्रजवासियों से फिर मिलूँगा। हिलना मिलना चार दिन का होता है, यह सब तो तुम जानते ही हो। तुमने मुक्ते अत्यत सुख दिया, उसे मैं कैसे वखानूँ।' मथुरा के नर-नारी सुन रहे थे श्रीर देख रहे थे कि वजवासी कैसे व्याकुल हैं। सूर, मधुपुरी श्राकर ये

१. वहीं, पृ० ४६४-४६५

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> वहीं, पृ० ४६६, ४७४

५ वहीं, पृ० ४७५

२, वहीं, पृ० ४७५

४. वहीं, पृ० ४७२,४७३

६. वही, पृ० ४७६

श्रविनाशी हो गए हैं।" किव ने वजवामियों ग्रीर विशेष कर नद की विह्नलता स्रीर दयनीय दशा का कई पदों में चित्रण किया है। परतु कुष्ण के भाव में परिवर्तन नहीं होता । वे वार वार यही कहते जाते हैं, "नदराय, शीघ वज को लौट जाओ। हममे तुममे सुत-तात का नाता कुछ और ही या पड़ा है। तुमने मेरा बहुत प्रांतपाल किया यह मेरे जासे कभी नहीं जा सकता। जहाँ रहेंगे, वहाँ तुम्हारे कहलाएँगें। तुम भी मुक्ते न भुला देना। माया, मोह, मिलन स्त्रौर वियोग यह तो जग का नियम है। सूर श्याम के निदुर वचन सुन कर नद के नयनों में श्रॉस् भर श्राए।" नद तो ज्याकुल हो गए, गोप-सला भी यह निदुर वाणी सुन कर चिकत हो गए श्रौर एक दूसरे का मुख देखने लगे। उन्होंने समक्ता कि यह सव अक्रूर की करत्त है। श्रकर पर वे श्रत्यत कुद्ध हैं, पर हिर के चरणों पर गिर कर प्रार्थना करते हैं कि 'श्याम अब वज चलो। कस समेत अधुरों को मार कर सुरों का काम कर चुके तथा वसुदेव को बधन से छुड़ाकर उन्हे राज्य दे दिया, पर देव, यशुमित के बिना तुम्हे कौन जानेगा ?" परतु कृष्ण ने इस पार्थना पर भी कोई ध्यान नहीं दिया । वे बार बार सासारिक मिलन-वियोग की च्रा भगुरता की स्रोर ध्यान दिखाकर धेर्य वेँधाते हैं स्रोर शीघ ही वज जाने की सलाह देते हैं। र नद की व्याकुलता जब बढती ही गई तो कृष्ण ने अपनी माया से जड़ता पैदा कर दी क्रोर 'निदुर ठगोरा' लगा दी।" परतु फिर भी उन्होंने गोकुल के वास का मधुर स्मरण करके कहा कि 'मुक्तसे वही नाता माने रहना, सुख-दुख, लाभ श्रौर हानि की ऐसी ही परपरा चली श्राती है। पर बाबा, हमारे ऊपर, श्रपना ही सुत समक कर दया वनाए रखना।' इतनी कह कर माधव उठ गए ख्रौर नद तथा गीपगण शिर नाचा करके ऋँखों में श्रॉस् भरके 'लटपटाते' चरणों से चल दिए। ध यहाँ कृष्ण के व्यवहार में विनोद और चचलता के स्थान पर गमीरता और उत्तरदायित्वपूर्ण कर्तव्य की भावना है। इसी कारण उनकी वाणी में प्रेम की सरलता की अपेना शिष्टाचारपूर्ण व्यवहार-कुशलता ग्रीर गौरवपूर्ण सित्तितता ग्रिधिक जान पड़ती है।

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup>. वही, पृ० ४७६ <sup>3</sup>. वही, पृ० ४७६

प. वहो, पृ० ४७६

र. वही, पृ० ४७६ ४. वही, पृ० ४७६

६. वही, पु॰ ४७७

किन ने लगभग प्रत्येक पद में कभी उनके अतिलीकिकता सूचक विशेषणों के द्वारा, कभी उनके मानव चरित से उनके वास्तविक स्वरूप का विस्मयकारी विरोधामास प्रदर्शित करने के लिए और कभी स्पष्टतया उनके गुणातीत, अञ्यक्त रूप की व्यजना करने के लिए कृष्ण के व्रस्मत्वसूचक कथन किए हैं। इसलिए प्रयंतन करने पर भी उनके मानव-चरित की ऐसी रूपरेखा भी नहीं प्रस्तुत की जा सकती जिसमें उनका चरित अतिप्राकृत और लोकातीत प्रभावों से मर्वथा मुक्त हो। ऐसा जान पडता है कि किन उनकी लीलाओं की पूर्ण मानवीयता के वर्णनों और चित्रणों के साथ उनके वास्तविक रूप की और जान-बूक कर संकेत करता जाता है और इस प्रकार विरोधाभासमूलक रहस्यमयी विलच्चणता दिखा कर विस्मय की व्यजना करता है।

कृष्ण के मानव-चिरत पर उसकी श्रलौकिकना से सर्वथा श्रलग करके विचार करने पर उसमें च्युत-मर्यादा श्रीर च्युत-सस्कृति दोष के प्रचुर उदा- हरण मिलेंगे, मानवीय स्वामाविकता के तर्क के श्राधार पर उस का श्रीचित्य सिद्ध नहीं किया जा सकता। ऐसा करना कम से कम कि के साथ श्रम्याय होगा। कि तो उनके मानव-चिरत को लोला-मान्न समकता है, उम लीला में कब मानवीय स्वामाविकता का प्रदर्शन होता है श्रीर कय श्रितमानय शक्तियों की सहायता ली जाती है, यह केवल भावानुभूति पर श्राश्रित कि इच्छा पर निर्भर है। इतना श्रवश्य निश्चित है कि कि ने ब्रह्म की नज लीला में इतनी श्रिधिक स्वामाविकता का समावेश कर दिया जिससे उसके सर्वथा मानवीय होने में कम से कम सरल विश्वासी नजवासियों को विपरीत प्रमाण मिलते हुए भी सदेह नहीं होता। कृष्ण-चरित के चित्रण में निरतर सुखद ब्यामोह का काव्यमय वातावरण बना रहता है।

कृष्ण की लौकिक लीलाग्रों के ग्रतगंत ग्रतिलौकिक कथनों ग्रीर उल्लेखों के ग्रतिरिक्त उन लीलाग्रों का भी उनके चरित में समावेश है जिनमें उन्हें ग्रमुरों के सहार ग्रीर भक्तों की रज्ञा के लिए ग्रत्यत दुरुह ग्रीर भयावह कार्य करते हुए दिखाया गया है। पूतना-वध से लेकर भीमामुग्-वध तक वज में श्रीकृष्ण ने ग्रनेक राज्ञसों का सहार करके उनका उद्धार श्रीर वज के सकटों का निवारण किया। इसके ग्रतिरिक्त उन्होंने यमलार्जुन को जड़-जीवन से मुक्त करके, वहा द्वारा श्रपहृत वाल-वत्मों के स्थान पर नवीन सुष्टि करके ग्रीर वज-रज्ञार्थ कालिय दमन ग्रीर गोवर्धन धारण करके त्रपने श्रतिप्राकृत व्यक्तित्व का परिचय दिया । परतु इन दुरूह कार्यो को करते हुए भी कृष्ण के सुकुमार, मनोहर, चपल श्रौर विनोदी स्वभाव में र्व्यातकम नही आने पाया।

ग्रस्त, कवि की कल्पना के कृष्ण सदैव सुदर, सुकुमार, कोमल, मधुर, विनोदी, चचल, रसिक, कियाशील और गतिमान तथा अद्भुत लीलाधारी हैं। बालकों के साथ खेलते खेलते कृष्ण कालिय दमन करने पहुँच गए। उनके श्रत्यत कोमल शरीर को देखकर 'उरगनारि' त्रकुला उठी त्रौर उसने बार बार कहा, 'स्ररे तू किसका बालक है। भाग जा, नहीं तो स्रभी वह जाग उठेगा स्रौर वुक्ते भस्म कर देगा !' उरगनारि की बात सुन कर आप मन ही मन मुस्क-राए श्रौर बोले, 'मुक्ते कस ने इसी को देखने के लिए भेजा है। श्रब त् 'इसे जगा दे।' उरगनारि ने किंचित् खेद के साथ कहा, 'कंस इन्हें क्या दिखाता है! ये तो एक ही फूक में जल जाएगे ! कृष्ण ने कीडा-कौतुक में ही कालिय को परास्त कर दिया ।<sup>२</sup> उरगनारियाँ परस्पर कहती हैं, 'इस बालक की बात तो देखो। यमुना का जल विष-ज्वाला से जल रहा है, पर इसके तन को गर्मी भी नहीं लगती। यह कुछ यत्र-मत्र जानता है। इसका गात अत्यन्त सुदर श्रीर कोमल है। यह महाविष-व्वालामय ऋहिराज कितने सहस्र फर्नो से आघात करता है, पर इसके तन में विष कहीं छू भी नहीं जाता! अब तक यह माता-पिता के पुराय से बचा है। सूर-श्याम ने ऐसा दाँव बताया है कि काली का श्रग लपटता चला जाता है। 13 श्याम उरग को नाथ कर यमुना से बाहर निकल श्राए श्रीर उसके प्रति फन पर नृत्य करने लगे। वे दो याम तक जल के भीतर रहे, पर उनके तन का चदन भी नहीं मिटा, कटि में वही काछनी त्रौर पीतावर तथा सीस पर मुकुट क्रांति शोभायमान है। ४

किन ने कृष्ण का एक भी ऐसा चित्र नहीं दिया जो उनकी कोमलता, मुकुमारता श्रौर श्रमिनव सुदरता का व्यंजक न हो। श्रक्रूर के साथ मथुरा जाने वाले कृष्ण भी 'त्राति कोमल श्रीर सुमन से भी हल्के हैं।"

<sup>ी.</sup> वही, पद ११६८

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>. वही, पद ११७०

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पद ११७२

४, स्० सा० ( वें० प्रे० ) पृ० ४५६

५. वही, पद ११८३ দ্যা ০---- ४७

#### ं बलराम

काव्य में बलराम का स्थान गौए जान पड़ता है, क्योंकि कृष्ण की मधुर लीलास्त्रों में वे कहीं नहीं दिखाई देते। पर वस्तुतः वलराम कृष्ण के श्रलौकिक व्यक्तित्व के एक श्रश के प्रतीक हैं। "वे रोहिणीसुत राम हैं। उनका रंग गौर है, लोचन सुरग (लाल) हैं, मानों उनमें प्रलय का कोध प्रकट हुन्ना हो। एक अवण में कुएडल धारण किए हुए हैं। ×××न्नग पर नीलांबर पहने हैं, वे श्याम की कामना पूर्ण करने वाले हैं। उन्होंने बाल-पन में वत्स को मारकर ब्रह्म की कामना पूर्ण की। वे सूर-प्रभु को आकर्षित करते हैं इससे उनका नाम सकर्षण है।" खेल और गोचारण में व कृष्ण के सहचर हैं, परंतु कृष्ण के उन सखात्रों से वे भिन्न हैं, जो उनकी ग्राप्त लीला आं में मी उनके साथ रहते हैं। वे अवस्था में कृष्ण से बड़े और उनके प्रति वात्सल्य भाव रखने वाले हैं। किंतु बलराम के चरित्र की सबसे बडी विशेषता यह है कि वे कृष्ण के वास्तविक रूप से परिचित हैं श्रीर उनकी लीलास्रों का रहस्य जानते हैं। वे प्रायः हरि की मानव-लीलास्रों को देखकर उनके अतिप्राकृत व्यक्तित्व की ओर सकेत करते हुए आश्चर्य प्रकट करते दिखाई देते हैं। यद्यपि बलराम श्याम की बाल्य श्रीर कैशोर लीलाश्रों में सर्वथा प्रकृत व्यवहार करते हैं, फिर भी उनके प्रायः सभी कार्यों स्रीर कथनों में कृष्ण के वास्तविक स्वरूप की स्रोर प्रत्यत्त, किंवा परोत्त सकेत रहता है।

श्याम सुबल, हलधर श्रीर श्रीदामा श्रादि ग्वालों के साथ खेलते हैं। सब ताली देकर होड़ करके दौड़ते हैं। हलधर ने श्याम से कहा कि तुम्हारें 'गोड़' में कहीं चोट न लग जाए, तुम न दौड़ो। कृष्ण ने उत्तर दिया कि 'में खूब दौड़ लेता हूँ, मेरे गात में बहुत बल है। श्रीदामा मेरी जोड़ी है।' श्रीदामा को ताली मार कर श्याम दौड़े, श्रीदामा ने पीछा किया श्रीर पकड़ लिया। श्याम कहने लगे, 'में तो जानकर खड़ा हो गया। मुक्ते क्या छूते हो। 'द इस पर सखा कहने लगे कि श्याम खिसिया गए, हलधर भी कहने लगे कि यह ऐसा ही है। न तो इसके मा है श्रीर न वाप। यह हार जीत कुछ नहीं समक्ता। स्वय हार कर सखाश्रों से कगड़ा करने लगता है। श्याम रोते हुए घर पहुँचे। यशोदा ने दौड़ कर श्रागे श्राकर रोने का कारण

१. वही, पृ० ४६५

२. स्० सा० ( समा ), पद ५३१

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> वही, पद ८३२

पूछा, तो श्याम ने बताया कि दाऊ मुक्ते बहुत खिकाते हैं श्रीर कहते हैं कि तू मोल का लिया है। तेरा कौन पिता है श्रीर कौन माता ? नन्द श्रीर यशोदा तो दोनों गोरे हैं। यदि तू उनका पुत्र होता तो 'श्यामगात' क्यों होता ? सभी ग्वाल चुटकी देकर हॅसते श्रीर मुसकाते हैं। तू भी मुक्ते ही मारती है। दाऊ को कभी नहीं खीकती। यशोदा ने मन ही मन रीकते हुए कहा कि 'वलमद्र तो ऐसा ही चवाई है। वह तो जन्म ही का धूर्त है। मैं। गोधन की सौंगध खाकर कहती हूं कि मैं माता हूँ श्रीर तू मेरा पूत है। भें

कभी कभी बलराम श्याम को यह कह कर भी चिढ़ाते हैं कि त् वस्तुतः वसुदेव और देवकी का पुत्र है। यहाँ पर तो त् मोल आया है। अब त् नन्द से बाबा और यशोदा से 'मैया' कहने लगा है। नन्द ऐसी बातें सुनकर इसते हैं और बलराम को डाट कर हिर को हिर्षित करते हैं।

एक बार हिर सखाओं के साथ खेलते खेलते दूर निकल गए। नन्द और यशोदा उनके लौटने में 'अबेर' होने के कारण व्याकुल होने लगे। जब श्याम लौट आए तो यशोदा ने उन्हें हिर्षत होकर लिया अधिर कहा कि 'तुम खेलने के लिए दूर क्यों जाते हो १ मेंने सुना है कि वन में आज हाऊ आया है। श्याम ने जब यह बात सुनी तो बलराम को बुला लिया।' इच्ला ने माता से पूछा, 'मैया हाऊ किसने पठाया है १' बलराम माता-पुत्र की ये स्वामाविक बातें सुनकर तटस्थ होकर हँसते हैं और कृष्ण के मक्त हेत्र अवतार धारण करके महा भयंकर कार्य करने का स्मरण करते हुए कृष्ण-चिरत्र के विरोधामास पर व्यग्य करते हैं। कदाचित् वलराम की वक्रोक्तियों और सप्टोक्तियों के कारण अथवा उनके प्रति सम्मान-पदर्शनार्थ कृष्ण उनके साथ होड़ नहीं करते। श्रीदामा ही उनके प्रतिद्वन्दी रहते हैं। है

उल्लुखल वधन के प्रसग में बलराम का भातृ-स्नेह पूर्ण रूप से प्रकट हुआ । ग्वालिनें जब यशोदा को समका कर हार गई, तो उन्होंने बलराम के

<sup>ी.</sup> वही, पद ⊏३३

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पद ८३७

५. वही, पद ८३६

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> वही, पद ८३५

४. वही, पद ८३८

<sup>.&</sup>lt;sup>६</sup> वही, पद ८५८

कृष्ण ने बाल्यावस्था में ही उसके हृदय में 'गुप्त प्रीति' प्रकट करके उसके मन को इतना 'ग्ररुक्ता' (उलका) लिया कि उसका चित्त चंचल रहने लगा श्रीर खान-पान मूल गया। कभी वह हॅसती है, कभी विलपती है, कभी सकोच श्रीर लज्जा करती है। उसकी सिधाई में धीरे-धीरे चतुराई श्राने लगी श्रीर वह मोहन-मूर्ति को देखने के लिए गाय दुहाने के बहाने 'मैया' से दोहनी लेकर 'खरिक' में जाने लगी।

श्याम 'नागर' के साथ राधा भी 'नागरी' बन गई श्रीर कृष्ण को भी श्रपनी चतुराई श्रीर व्यग्य-विनोद से छकाने लगी। कृष्ण से वह कहती है, 'नन्द बबा की बात सुनी १ श्रगर मुभे छोड़ कर कहीं चले जाश्रोगे, तो मैं तुम्हें पकड़ 'कर ले श्राऊँगी। वह तुम्हें मुभे ही सौंग कर गए हैं इसलिए मैं तुम्हारी बाँह नहीं छोड़ सकती। 2

कृष्ण के साथ मुरित-मुख करके राघा जब घर लौटी तो उसकी चेष्टाश्रों में उसकी माता ने विलच्चण परिवर्तन देखा। उसने समक्ता कदाचित् राघा को किसी की 'दीठि' लग गई, तभी तो वह कुछ का कुछ करती श्रीर कुछ का कुछ कहती है। परन्तु राधिका श्रव हतनी चतुर हो गई है कि 'महतारी' को भी समक्ता सकती है। पूछने पर उसने बताया कि मेरे साथ की एक 'विटिनयाँ' को 'काले' ने खा लिया। उसे घरती पर गिरते देख कर में श्रपने मन में बहुत डर गई। इतने में न जाने कहाँ का रहने वाला एक 'स्यामवर्ण होटा' श्राया। कहते मुना कि वह नन्द का बालक है। उसने कुछ पढ कर उस लड़की को 'काह्न' दिया। तभी से मेरा मन त्रास से भर गया श्रोर मुक्ते कुछ श्रव्छा नहीं लगता। वश्री से मेरा मन त्रास से भर गया श्रोर मुक्ते कुछ श्रव्छा नहीं लगता। वश्री मेरा मन त्रास से भर गया श्रीर मुक्ते कुछ श्रव्छा नहीं लगता। वश्री मेरा मन त्रास से भर गया श्रीर मुक्ते कुछ श्रव्छा नहीं लगता। वश्री से मेरा मन त्रास से भर गया श्रीर मुक्ते कुछ श्रव्छा नहीं लगता। वश्री से मेरा मन त्रास से भर गया श्रीर मुक्ते किए भी एक मुन्दर मूमिका तैयार करली। माता के द्वारा की गई राधा की श्रम्यर्थना से राधा की श्रल्प वयस श्रीर भोले स्वभाव की व्यजना होती है। पर राधा कितनी गूढ है इसे उसकी माता नहीं जान पाती।

१. स्० सा० ( समा ), पद १२६१-१२६२

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>. वही, पद १२६६

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, १३१५

४, वही, पद १३१६-१३१८

यशोदा से मिल कर पहली बार में ही 'नीकी छोटी' राधा ने अपने 'विशाल-नयन और श्रित सुदर वदन तथा चतुराई की बातों से उसके हृदय में स्थान पा लिया जिससे यशोदा मन ही मन सविता से मनाने लगी कि श्याम के साथ इसकी जोटी ग्रच्छी बनेगी।' व्यग्य-विनोद में राधा ने यशोदा को भी हरा दिया। यशोदा ने परिहास किया कि मैं तेरे पिता को जानती हूँ। वह तो बडा 'लगर' है। राधा बोल उठी, 'क्या बाबा ने कभी तुमसे ढिठाई की है ?'र

जिस प्रकार राधा के ध्यान में कृष्ण उलटे सीधे काम करने लगते हैं<sup>3</sup> उसी प्रकार राधा भी दिध मथने में यह ध्यान नहीं रखती कि कही मथनी है श्रीर कहीं माट। उसका चित्त तो श्रीर ही कहीं लगा हुश्रा है। राधा के ढग देखकर यशोदा कहती है, "तेरा मुख देख कर शशि लिजत होता है। तेरे नयन 'जलजजीत' श्रौर खजन से भी श्रधिक नृत्यशील हैं । तू चपला से भी श्रिधिक चमकती है। प्यारी, तू श्याम का न जाने क्या करेगी ? सारा दिन इसी तरह गॅवाती है। क्या तेरे घर कोई काम नहीं है १४ इसी प्रकार राधा को कृष्ण के ठगने का दोष दे कर यशोदा उससे कहती है, 'तू ''चितैवो'' (देखना) छोड़ दे। श्यामसुंदर के साथ हिल-मिल खेल कर काम में बाधा डालती रहती है। तू बन-ठन कर यहाँ क्यों आती है ? अपने ही घर क्यों नहीं रहती ? तू मृग-नयनी मोहन की ऋोर जब देख देख कर दुहाती है तो कभी तो उनके हाथ से दोहनी गिर जाती है, कभी वे 'नोई' लगाना भूल जाते हैं, कभी वृषभ दुहने लगते हैं। न जाने मोहन को क्या हो गया है ? तू कौन-सा यत्र जानती है जिसे पढ़ कर हिर के गात पर डालती है ? श्याम को गाय तो दुहने दे। "राधा स्पष्ट कह देती है, 'त्रपने पुत्र को क्यों नहीं रोकर्ती १ ये ही तो कहते हैं कि तुम्ते देखे बिना मेरा प्राण नहीं रहता। मुम्मे तो उन्हीं पर "छोइ" लगता है तभी आती हूँ। १६ राधा अवसर के श्रनुसार वातें करने में श्रत्यत कुशल है। राधा की वाल्यावस्था की चतुराई सबसे ऋधिक सर्प दश वाले ऋभिनय में प्रकट हुई है। "

<sup>ी.</sup> वही, पद १३२०

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> वही, पद १३३५

प. वहीं, पद १३३६'

<sup>&</sup>lt;sup>७</sup>. वही, पद १३५८-१३७८

२. वही, पद १३२१

४. वही, पद १३३६

६. वही, पद २३४१

## प्रेम-विवश, परम सुंदरी

दान लीला में राघे ने श्याम को 'चतुराई श्रीर श्रचगरी' की बातें सुन कर उन्हें श्रलग बुलाया श्रीर सबके सामने ऐसी बातें करने से रोका. क्योंकि वह श्रमी माता-पिता की गालियों से डरती है। परन्तु इससे विदित होता है कि कृष्ण के साथ उसका गुप्त प्रेम बराबर चलता रहा श्रीर श्रव श्रपनी विनोद-प्रियता को भूल कर विवशता श्रीर दैन्य की सीमा पर पहुँच गया है।

दान लीला के बाद अन्य गोपियों के साथ राधा भी प्रेम-पागल हो कर, लोक-वेद को तृण के समान तोड़ कर डोलने लगी। श्राम ने उसकी विरह-वेदना देख कर उसकी प्रीति को सत्य समका और उससे मिल कर विहार किया। इस मिलन के समय राधा ने अपने हृदय की व्यथा कृष्ण को सुनाई। लोक की मर्यादा और माता, पिता, बन्धु आदि कुल के लोगों के त्रास से प्रेम के उन्मुक्त प्रवाह में जो बाधा पड़ती है उसे राधा ने श्याम के समच्च अत्यत दीन भाव से रखा। कृष्ण ने राधा को अपने वास्तविक सवध, प्रकृति पुरुष, को समका कर लोक-लाज, कुल-कानि मानने और माता, पिता तथा बधु आदि से डरने की सलाह दी।

राधा परम सुदरी है। यशोदा को बाल्यावस्था से ही जो कृष्ण के प्रति आशाका होगई थी, उसका कारण राधा के बदन की अतीव सुंदरता और उसके नयनों का विलद्मण आकर्षण ही था। कृष्ण-प्रेम की उत्फल्लता में उसकी रूप-श्री में जो बृद्धि हो गई, उसे केवल उसकी सखियाँ कुछ-कुछ भाँप सकती हैं। कृष्ण-प्रेम को हृदय में छिपाए हुए राधा को देख कर सखी कहती है, 'राधा तू कैसी फूली आरही है। जान पडता है कि तू माधव से अक भर कर मिल चुकी है, क्योंकि तेरा अगाध-प्रेम 'प्रकट हो रहा है। भृकुटी-धनुष पर नयन-शरों का संधान है और तेरा बदन अत्यत विकसित हो गया है। तेरे चार अवलोकन में चचलता और चपलता है, मानों साद्यात काम नृत्य कर रहा हो। ' कृष्ण-प्रेम के रस में मग्न राधा जब इधर-उधर वक हिंद से देखती है, तो निशापित भी फीका पड़ जाता है। '

<sup>ी.</sup> स्० सा० ( वें० प्रे० ), पृ० २४६

२. वही, पृ० २६१

³. वही, पु० २६१-२६२

४. वहीं, पृ० २६३

प. वर्हा, पृ० २६३

राधा के रूप का वर्णन किन ने प्रधानतया दो प्रकार से किया—एक तो राधा के विरह और मान के समय दूती-द्वारा श्रीर दूसरे कृष्ण-मिलन-सुख के बाद सिखयों-द्वारा । सुरित-समय के रूप-वर्णन प्रायः युगल-शोभा के हैं, पर कुछ वर्णन केवल राधा-रूप के भी हैं। राधा 'सहज रूप की राशि' और सुंदरता की पुंज है। और स्त्रियाँ नख-शिख श्रृंगार करके भी उसकी समता नहीं कर सकतीं। रित,रभा, उर्वशी, रमा श्रादि उसे देख कर मन में भूरती हैं, क्योंकि ये सब 'कंत-सुहागिन' नहीं हैं और राधा कत को प्रिय है। 'रूप-निधान' राधा-नागरी के अगों पर भूषण और भी अधिक शोभित होते हैं मानों सुख-सौरभ और सुधा कनकलता, पर छाजते हों। अ

मोहन की 'प्राण-प्रिया' के प्रत्येक ग्रंग की शोभा श्रनुपमेय हैं। श्रपने सीन्दर्य को भूषणों से सुसज्जित करके किट-किंकिणी की मकार ध्विन के साथ 'युगल जावाश्रों पर रत्न-जिटत जेहिर' श्रीर 'नितंब के भार से' गोरे शरीर पर नीले रग का लहगा पिहन कर जब वह 'किशोरी राजहंस गित से चलती है' तो उसके 'सुग्रगों के सुगध समूह' के कारण 'श्रमर गुजार करते हुए साथ-साथ उडते जाते हैं। ' 'नवल-किशोरी को देख कर सिखयों के हृदय में भी श्रत्यन्त ग्रानद उपजता है' श्रीर मोहन का मन तो उसने 'ताटक रूपी मनोज के पास' से बाँध ही रखा है। मुग्धा राधा के शैशव में यौवन-प्रवेश की शोभा देख कर मोहन इतने लुभा गए हैं कि चकोर की भांति उसका शिश-वदन एकटक देखते रहते हैं। उसने श्याम को तन-मन-धन से जीत लिया। सूरदान भी उसकी विशद कीर्ति का गान करके श्रपने समस्त दु:ख दूर करते हैं। '

राधा के शिखा से नख पर्यंत सभी ग्रंग ग्रत्यन्त शोभाशाली हैं, पर किन ने उसके नयनों की सुन्दरता का विशेष रूप से उल्लेख किया है।

<sup>ी.</sup> वही, पृ० ३६८, ३८५, ३८६, ४००

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>. वही, पृ० २६७,३७१, ३६०-३**६१** 

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पृ० ४१७-४१६

४. वही,पु० ३६७ ३६८

भ. वहीं, पृ० ३८५

६. वही, पृ० ३८६

७, वही, पृ० ३८६

बाल्यावस्था में कृष्ण जब पीछें से आ कर आँख मीच लेते थे तभी उसके 'विशाल' चचल, त्रानियारे नयन उनके हाथों में नहीं समाते थे श्रीर सुभग उँगलियों के बीच विराजते हुए वे ऋति ऋातुर दिखाई देते थे। उन्हीं नयनों को देख कर यशोदा ने कहा था कि तू 'चितैबो' छोड़ दे। जब उन सरल नयनों में बकता आगई और अनुराग छलकने लगा तब तो वे 'बटपारे मतवाले हो कर घूमने लगे।' अजन से सवारे हुए प्रिय-मनरजन खजन-नयन मुसका कर श्यामसंदर पर नट की तरह नाचते हैं ऋौर उन्हें मुग्ध करते हैं। र सखी पूछती है, 'राघे तेरे नयन हैं या बान १' 3 तूने चपल नयन की कोर से देख कर दुसह ऋनियारे बाण से श्याम के हृदय को बेध दिया। त्रात्यत व्याकुल हो कर वे धरणी पर गिर गए, मानों तहण तमाल पवन के जोर से गिर पड़ा हो। कहीं मुरली पड़ी है, कहीं मनोहर लकुटी, कहीं पट ख्रौर कहीं मोरचद्रिका । विरह-सिंधु की हिलोंरों में वे कभी डूबते हैं, कभी उछलते हैं। प्रेम-सलिल में पीला पट ऐसा भीग गया है कि ऋचल-छोर निचोडते-निचोड़ते फट गया, न तो मुँह से वचन निकलते हैं, न आँखें खुलती हैं, मानों कमलों के लिए अभी सवेरा ही न हस्रा हो।'४

कृष्ण के साथ रित-सुख करने के उपरात जहाँ राधा की 'मरगजी सारी,' फटा अग-वस्त्र आलस भरे नैन और अटपटे बैन, उसके सहज निर्मल सौदर्य में किंचित् व्यतिक्रम उपस्थित करते हैं, वहाँ रिसकराय को रस-वश करने का आत्म-सतोष और उत्फल्लता भी उसके अग अग से फूटी पडती है। ' सुरित सुख-सम्पन्न अति रगभरी राषे 'हिर पिय के परस' को कैसे छिपा सकती है ? अधरों का रग, नयनों का 'अरस' और मन का अति आनन्द सिखयाँ तुरत ताड़ लेती हैं। है सबसे अधिक तो 'सुभग रतनारं नयन उसके मनोभाव को छिपाने में असमर्थ हैं। अयर भी न जानें

१. स्० सा० ( समा ), पद १२६३

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>. स्० सा० ( वें० प्रे० ), पृ० ४००

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वहीं, पृ० ४००

४. वही, पृ० ४००

५. वही, पृ० २६७

६ वही, पृ० ३६१

<sup>&</sup>lt;sup>७</sup>, वही, पृ० ३६१

उनकी क्या गित है ! "सुरग-रस-माते खजन-नयन—-ग्रितशय चारु विमल चचल हग—पलकों के पिंजरे में समाते ही नहीं। ये ग्रौर कहीं बसे हुए हैं, पर सखी यह बता कि यहाँ किस नाते रह गए ! श्रंवणों के समीप चल-चल ग्राते हैं, पर ताटक को फॉदने में श्रित सकोच करके रह जाते हैं। स्रदास, ग्रजन-गुण से यदि ये ग्रटके न होते, तो न जाने कब के उड़ गए थे!

रित-समय में राधा की शोभा का वर्णन करने में किव ने उपमाश्रों का श्रत कर दिया। श्रीत सूच्म किट, विशद नितव, भारी पयोधर वाली सुकुमारी जब कदुक-केलि करती है तो चचल श्रचल हट जाता है श्रीर फटी कचुकी श्रीर सटे कुच दिखाई देने लगते हैं। ऐसा जान पड़ता है भानों नव-जलद ने विधु को वधु बना लिया श्रीर नम में श्रनियारी कला का उदय होगया। अ मोहन की प्यारों मोहिनी को मानों विधि ने रूप-उदिध मथ कर नवीन रग से रचा है। उसके कलेवर की समता चपक श्रीर कनक नहीं कर सकते श्रीर न वदन की समता शिश कर सकता है। उसके नयनों ने खजरीट, मृग श्रीर मीन सब की गुस्ता को परास्त कर दिया। उसके मुदेश पर कुटिल भृकुटी ऐसी शोभित होती है, मानों धनुष श्रुक्त मदन हो। उसके विशाल माल, कपोल, नासिका, श्रधर, दशन, श्रीवा, बाहु, उरोज, नामि किट, जानु, चरण, नख सभी श्रनुपमेय हैं। जहाँ जहाँ हिष्ट पड़ती है वहीं वहीं उलक्त कर रह जाती है, देखते ही नहीं बनता। श्रग श्रग ने श्याम को सुख दे कर रस-वश कर लिया।

जिस प्रकार राधा का बाह्य सौंदर्य उसके उर-ग्रतर में भरे हुए प्रेम-रस का प्रतीक है, उसी प्रकार उसकी समस्त चेष्टाएँ, सारे व्यवहार कृष्ण के गभीर प्रेम के स्चक हैं। वस्तुतः कृष्ण का प्रेम राधा के रूप में मूर्तिमान होकर प्रकट हुआ है।

#### चतुर, गूढ, श्रतृप्त परकीया

त्रारम्भ से ही कृष्ण की सहायता से राधा प्रेम-चर्या में चतुर हो गई। पर प्रेम जैसे जैसे गभीर श्रौर स्थिर होता गया उसकी चतुराई भी गभीर श्रौर गूढ़ होती गई। गुप्त प्रेम का रहस्य सममने के बाद उसकी प्रखर बुद्धि, धीर

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>. वही, पृ० ३६२

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>, वही, पृ० ४१७

रे. वही, पृ० ४१७-४१६

४. वही, पृ० ४१८

मित श्रीर सावधानता का उपयोग प्रेम की छिपाने में ही हुश्रा। उसका प्रेम इतना उत्कट श्रीर तीव्र था कि उसे लोक-वेद, माता-पिता श्रादि किसी की चिंता नहीं थी। उसने कई वार सोचा श्रीर कृष्ण से कहा भी कि सब को तिलांजिल देकर वह खुल कर प्रेम करने लगे, पर कृष्ण की इच्छा के श्रमु-सार वह प्रेम को सदैव छिपाए रही। स्रदास ने राधा को मतवाली मीरा नहीं वनने दिया।

माता, पिता त्रादि ऐसे विमुख जनों के साथ राधा को भी रहना पड़ता है जो ऋष्ण का 'नाम लेने से सकुचते हैं', परन्तु वह 'गुरु परिजन की कानि मानियो' इस 'मुखवाणी' को कभी नहीं भूलती श्रौर 'श्रति चतुर राधिका' तरह तरह की चतुराई के द्वारा माता को हरा देती है। माता उसकी सरल त्र्यवोधता में विश्वास करके कृष्ण-राधा विषयक त्र्रपवाद को भूठ मानने लगती है। राधा को केवल अपनी निर्दोषता सिद्ध करने के लिए ही चतुराई श्रौर बुद्धिमत्ता का उपयोग नहीं करना पडता, वरन् कृष्ण से मिलने के लिए भी तो तरह तरह के ऐसे वहाने वनाने पड़ते हैं जिनसे उसके गुप्त प्रेम में किसी प्रकार का विघ न पड़े। एक बार राधा को कोई ऐसा बहाना न सूमा श्रीर कृष्ण श्रीर राधा दोनों की विकलता बढने लगी। परन्तु 'नागर के रॅंगराची' राधिका के चित्त में एक बुद्धि आ ही गई और उसे विश्वास हो गया कि 'कृष्ण-प्रीति साँची 'है। उसने मत्र कठ से 'मोतिसरी' उतार कर 'ग्राचल' से बाँध ली ग्रीर बड़े सबेरे उठ कर ग्रकुला कर जाने लगी। इस प्रसंग में उसने ऐसा सफल ग्रामिनय किया कि उसे जाने के लिए माता की त्राज्ञा तुरन्त मिल गई। 'गुन भरी राधिका का कोई पार नहीं पा सकता'। ४ हार के वहाने 'चतुर प्रवीन राधा' कृष्ण को सुख दे कर श्रीर श्रपने मनोर्थ को पूर्ण करके घर लौट गई। "

'गुण भरी' राधा की चतुरता सखियों के समद्ध भी श्रपनी गुप्त मीति छिपाने में प्रकट होती है। यद्यपि गोपियाँ माता की भॉति करल विश्वासी नहीं हैं, क्योंकि वे स्वय राधा के ही पथ की श्रनुगामिनी हैं, फिर भी प्रत्यद्ध रूप से कृष्ण-प्रेम में श्रोत-प्रोत राधा श्रनुराग-रस छिपाने में श्रसमर्थ होते हुए भी सखियों के सामने ऐसा भाव बना लेती है, मानों कृष्ण से उसकी

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> वही, पृ०२६४

२ वही, पृ० २६४-२६५

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> वही, पृ० २६३

४, वही, पृ० २६३-२६४

प वही, पृ० २६७'

पहचान ही न हो; उन्हें उसने कभी देखा ही न हो। वह पूछती है, 'श्याम कौन हैं ? काले हैं या गोरे ?' श्रोर गभीर वन कर सखियों को ऐसी वेसिर-पैर की 'लगने वाली' वातें कहने से मना करती है। सखियाँ सब कुछ जानते हुए भी राधा की गुप्त भीति को खोलने का प्रयत छोड देती हैं श्रीर उसके समन्त स्वीकार कर लेती हैं कि राधा श्रीर कृष्ण में ऐसा सम्बन्ध कैसे हो सकता है १ उनके देखते देखते तो वह सयानी हुई है, श्रभी तक निरी बची थी। फिर भी सखियाँ जानती हैं कि राधा-कान्ह हम से गोप करके एक हो गए। १ सिखयों ने देखा कि वृन्दावन से लौटने पर उसका कुछ दूसरा ही भाव था। पहले तो वह मुसकराई, पर हरि-मिलन की बात पूछते ही रोष करके मुख फेर लिया और दूसरी बाते चलाने लगी। श्याम के मिलते ही वह श्रव सयानी हो गई है। र राधा इस प्रकार 'निधरक' होकर सिखयों के सदेहों का उत्तर देती है कि वे स्वय सकुच जाती हैं। 3 एक अत्यन्त चतुर सखी बड़े विश्वास के साथ राधा का भेद लेने जाती है। 'चतुर-चतुर की मेंट होती है', पर 'बड़े गुरु की बुद्धि पढी हुई' राधा इस वार मौन धारण करके सरस विनोद स्रौर परिहास के वातावरण को स्रौर गभीर बना देती है स्त्रौर तभी बोलती है जब चतुर सखी स्त्रपनी परिहास-पूर्ण बातों को छोड़ कर गभीरतापूर्वक उसकी इस 'नई रीति' श्रीर 'निदुरई' का कारण पूछती है। राधा कहती है, 'मुक्ते यह बता ख्रो, कि तुम मेरी प्रीतम हो या वैरिन १ मैं उससे पूछती हूँ जो मुम्मसे कहती है कि मैं श्याम से मिल कर आई हूँ और मेरे अग की छवि कुछ और ही हो गई है। मैंने जिन्हें सपने में भी नहीं देखा उन्हीं की बात बार बार करती हो। मैं तुमसे क्या दुराव करूँगी ? कहाँ कान्ह ऋौर कहाँ मैं १ ऋौर सब तो कहते ही हैं, पर तुम भी जब ऐसी बातें कहती हो, तो मुक्ते बुरा लगता है। मुक्ते तो इसीलिए कोध आ गया कि तुमने मेरा कुछ भी श्रादर नहीं किया।' चतुर सखी की सारी चतु-राई भूल गई श्रीर वह राधा की श्रीर से श्रीर सिखयों से लड़ने की तैयार हो गई। परन्तु जानवी तो वह भी है कि राधा ने 'श्याम-नग' को हृदय में चुरा रखा है, क्योंकि 'नेह त्र्यौर' सुगध की चोरी' छिप नहीं सकती। वह राधा को चीख देती है कि 'लोग जो कुछ अपवाद करते हैं उन्हें करने दे। वे स्वय पापी हैं। उनके गिले की चिंता न कर।' परन्तु राधा 'दिनन की थोरी' अव-

<sup>9.</sup> वही, पृ० २६३-२६४

र <sup>२</sup>• वही, पृ० २६५

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पृ० २६६

शय है, पर इस नई चतुराई के फदे में पड़ कर वह श्रपना मेट नहीं दे सकती। वह पृछती है; 'नन्द सुवन कन्हाई कैसे हैं १ सदैव ब्रज में रहते हुए भी मैंने उन्हें नयन भर कभी नहीं देखा। कहते सकुचती हूँ, पर किसी तरह यदि तुम मुक्ते उनके दर्शन करा दो, तो बड़ा उपकार मानूगी है ईश्वर, में उपहास सहने-को तैयार हूँ, पर नन्दसुवन मिले तो! इससे श्रिधक श्रीर क्या चाहिए १ सिवयाँ राधा को नन्दनन्दन के दर्शन कराने का वचन देती हैं, पर राधा गूढ शब्दों में बताती है कि उनके दर्शन इतने सुलम नहीं हैं, 'तुमने उन्हें कहीं देखा भी है या सुनी-सुनाई बार्ते करती हो!' श्रत को सिवयाँ मान जाती हैं कि राधा की चतुराई का पार पाना कठिन है। लेकिन वे कहती हैं कि कभी तो फदे में पड़ोगी ही! राधा इस चुनौती को स्वीकार करके कहती है कि ऐसा हो तो श्याम का पीतांबर श्रीर मेरी 'बेसरि' छीन लेना।'

परन्तु जब एक दिन सखी ने सचमुच राधा कृष्ण को मिलते हुए देख लिया, तो 'चतुर-वर-नागरी ने नई बुद्धि रची।' सखी ने पूर्व वचन की याद दिला कर बेसरि मॉगी। सखियाँ सममती थीं कि वह लिजत हो जाएगी। पर उसने हॅस कर कहा, 'इसी तरह बेसरि लोगी १ बड़ी भोली हो ! मैं मूर्ख हूँ श्रीर तुम सब चतुर १ कौन कौन वेसरि लेगी १ पर यह तो बतास्रो पीतांबर कहाँ है १ पीताबर दिखा कर बेसिर ले जास्रो स्रौर घर घर दिखाती फिरो। केवल बेसरि देख कर कौन विश्वास करेगा १ ताली एक हाथ से थोडे ही बजती है। ' सिखयों को हार माननी पड़ी। जिसने गिरधारी को वश में कर लिया हो, उसके चरित कौन जान सकता है ? राधा की महतारी धन्य है विधना ने अग अग में कपट चतुरई भर कर इसे स्वय रचा है। राधा में जितनी बुद्धि है, उतनी श्याम में भी नहीं । गोपियाँ हर तरह से पूछती हैं, पर राधा श्रपना मेद नहीं बताती। वह कहती है कि 'मैं यमुना जा'रही थी, उधर से श्याम ग्वालों को बुलाते हुए आ निकले। मैं तो उनसे बोली भी नहीं, वे ही ग्वालों को पूछ कर उन्हीं को बुलाते हुए चले गए। इसी पर तुम 'सब मेरे ऊपर बेसरि के लिए टूट पड़ीं। तुमने हम दोनों की बाँह साथ-साथ क्यों न पकड़ ली १' इस प्रकार गोपियों को 'गुन-श्रागरि, नागरि, छली नारि, के श्रति मोरी' होने का विश्वास हो गया।<sup>२</sup> परन्तु राघा की चतुराई भरी बातें वड़ी गूढ श्रौर रहस्यमयी

<sup>ै.</sup> वही, पृ० २६५-२६७ <sup>२</sup>. वही, पृ० २६१-२६२

होती हैं। राधा ने कहा था कि मैंने तो श्याम को देखा भी नहीं। इस पर सिखयों ने उसे श्याम-दर्शन कराने का वचन दिया। एक दिन ऋचानक यमुना-स्नान समय श्याम त्रा गए। राधा ने सिखयों से दृष्टि चुरा कर रूप-रस का पान किया। पर चतुर सिखयाँ ताड़ गई। ऋव तो उन्होंने पूछना आरभ किया कि तुमने श्याम को देखा या नहीं। राघा पहले तो मौन रही पर बहुत पूछने पर बोली, 'तुम कैसी ऋलेखी बात कहती हो ! मुक्तसे कहती हो कि तुमने श्याम देखे। तुम्हीं ने अच्छी तरह देखे होंगे। उनका वर्ण, वेश, रग, रूप कैसा है, मुक्ते भी बताओ। पर छाश्चर्य है कि तुम सूर-श्याम को जिनका वार-पार नहीं दो स्रॉखों से देख लेती हो !' १ सिखयाँ स्रपने ढग से श्याम के रूप का वर्णन करती हैं, पर राधा कहती है, 'सुके तो विश्वास नहीं होता कि तुमने उन्हें देखा होगा। मैं तो समकती हूँ कि मेरी सी गति सबकी है। मैं तो अग अंग देखती हूँ, तो नयनों में पानी भर आता है। तुम भले ही स्रंग-प्रत्यग का स्रवलोकन कर लेती हो, पर मैं तो केवल कुडलों की मालक और कपोलों की आभा-वस इसी पर विक गई हूं। मैं सूर-श्याम को एकटक देखती रही; पर दोनों नयन रुंध गए, इससे उन्हे पहचान भी न सकी। र राधा सिखयों के भाग्य की सराइना करती है, 'तुम तन्मय हो, मैं तो कहीं उनके निकट भी नहीं। ग्रपना ग्रपना भाग्य है। किसी को षट्रस भी नहीं भाता और कोई भोजन तक को बेहाल फिरता है। तुम प्रभु की सगिनि हो। तुम्हें उनके दर्शन मिल गए, इवलिए तुम घन्य हो। मेरी तो बुद्धि-वासना पुरानी हो गई।' <sup>3</sup> राधा बार बार अपने लोचनों को दोघ देती है, जिनके कारण उसने श्याम भली माँति देख भी न पाया। ह

एक बार सिखयों ने प्रातःकाल ही कृष्ण को राधा के घर में से निकलते देख लिया। अब तो उनकी बन आई, सब सिखयाँ मिल कर राधा के यहाँ पहुँचीं। परतु राधा ने इस अवसर पर भी मौन-व्रत धारण करके परिस्थिति सेंभाली। सिखयाँ राधा को मौन देख कर समक्त गई कि यह अभी कोई नई 'चतुराई की बुद्धि' रच कर कुछ कहेगी। बहुत पूछने पर जब उसका मौन दूटा, तब उसने बताया कि आज सबेरे उसने एक ऐसा नया चिरत देखा कि उसके सोच में उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। उसने कहा कि 'आज अक्णोदय के समय मेरे नयनों को धोखा हो गया। मैं यह नहीं जान

<sup>ै.</sup> वहीं, पृ० २७१

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पृ० २७२

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>. वही, पृ० २७२

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup>. वही, पृ० २७२-२८२

सकी कि इस पथ से हिर निकल गए या श्याम जलद उमडा। 19 राधा की गूढ वातों को सुन कर गोपियाँ उसके प्रेम की गम्भीरता तथा अपनी तुच्छता का श्रनुमान करके लजित हो जाती हैं, उनकी व्यग्य-परिहास की मनीवृत्ति बदल जाती है श्रौर वे राधा के कृष्ण-प्रेम की प्रशसा करने लगती हैं। उन्हें स्वीकार करना पडता है कि प्रेम करने की वात तो दूर, उन्हें कृष्ण-रूप का दर्शन करना भी नहीं त्राता। कृष्ण-रूप के लिए राधा की त्रॉखें चाहिए, जो सदैव उसी रूप-रस में छकी रहने पर भी किंचित् तृप्ति नहीं मानतीं। गोपियों को हृदय की दुविधा हटा कर कहना पड़ता है कि राधा परम निर्मल नारी है। रयाम को केवल उसी ने जान पाया ऋौर सब तो दुराचारिणी हैं। राधा पूर्ण घट के समान छलकने वाली नहीं, अधजल-घट ही छलकते हैं। वास्तविक धनी व्यक्ति अपने धन को दिखाते नहीं फिरते, बल्कि छिपा कर रखते हैं। राधा ने कृष्ण-रूप महानग प्राप्त कर लिया। वह उसे कैस प्रकट कर तकती है १२ सिखयाँ कहती हैं: ''राधा का स्वभाव ही कुछ श्रौर है। हम हरि को ख्रौर ही ढग से देखती हैं, सत्य-भाव से यही निरखती है। यह सच्ची ख्रौर निष्कलक है ख्रौर हम कलक में सनी हुई हैं। हम हरि की दासी के समान भी नहीं त्रौर यह हरि की पटरानी है। इस इसकी स्तुति क्या करेंगी ? एक रसना से इसकी स्वुति नहीं हो सकती । सूर-श्याम को (राधा जैसे) भजन प्रताप के विना कोई नहीं जान सकता।"" परन्तु शीलवती राधा सखियों की प्रशसा सूचक बातें सुन कर सकोच के साथ कहती है: "सजनी, मेरी एक बात सुनो । तुम मेरी बहुत अधिक बढ़ाई करती हो, मेरा मन शरमाता है । तुम हॅसी में मुक्तसे कहती हो कि श्याम और तुम एक ही हो, यह सुन कर मैं व्यथित होती हूँ। मैं तो उनके एक अग्र का भी पार नहीं पा सकती और भ्रमित और चिकित हो जाती हूँ। सूर, विधना पर मुक्ते रोष आता है। उसे चाहिए था कि प्रति रोम में लोचन देता!" राधा की समस्त चतुरता, बुद्धि-मत्ता, विनोद-प्रियता, सरसता श्रौर शील- उसके सपूर्ण व्यक्तित्व का समा-हार उसके एक गुण में होता है। वह गुण है उसका अप्रतिम कृष्ण-प्रेम, जो उसके रोम-रोम में समाया हुआ है तथा वचन और कर्म के छोटे से छोटे प्रयास में प्रत्यत्त या व्यंग्य रूप से प्रकट हो जाता है। कृष्ण-प्रेम में ही राधा के सौंदर्य श्रीर गुणों की पूर्णता है, उसके बिना राधा कुछ, नहीं है। कृष्ण

१. वही, पृ० ३०२

<sup>3.</sup> वही, पृ० ३०२

२. वही, पृ० २८०

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup>. वही, पृ० २८१

का पल मात्र का वियोग उससे सहन नहीं हो सकता। उसके पास केवल दो लोचन हैं श्रौर वह भी 'सावित' नहीं हैं। च्या भर भी बिना देखे उसे 'कल' नहीं पड़ती, पर 'निमिष' बार बार श्रोट कर लेते हैं। श्याम तो निष्ठुर हैं ही जो वह भली भाँति दर्शन नहीं देते, निमिष भी उन्हीं के साथी जान पड़ते हैं। ऐसी श्रवस्था में हरि-दर्शन की साथ ही मर गई। वह नयनों के साथ श्राक की रुई की तरह उड़ी फिरती है। न जानें मन में वह भूर्ति कहाँ से उदय हो जाती है। कृष्ण को बिना देखे विरहिनी राधा की व्यथा इतनी श्रिधक बढ़ गई कि उसके तम शरीर को खुश्रा तक नहीं जाता। कुछ कहना चाहती है श्रौर कुछ मुँह से निकलता है। प्रेम-विभोर होने से उसे खेद श्रौर रोमाच हो रहा है। जिस दिन से श्याम उसकी हिष्ट पड़े श्रौर उसने उनसे प्रीति की उस दिन से नयनों के सुख, दुःख सब भूल गए, मन सदैव चाक पर चढा-सा रहता है श्रौर कुछ नहीं सुहाता। हर समय मिलने का ही विचार बना रहता है। राधा की प्रेम-व्यथा श्रचेत बालक की वेदना-जैसी है जो विना कहे, चुपचाप सहनी पड़ती है।

एक बार कृष्ण श्रचानक राधा के श्राँगन में श्रागए। दोनों में सकेतों द्वाराँ श्रमिवादन-विनिमय हुश्रा। परन्तु गुरुजनों की लाज के कारण राधा कुछ बोल नहीं सकी। कृष्ण चले गए श्रीर इधर राधा व्याकुल होकर डोलने लगी। उसे श्रत्यत सोच है कि हरि 'श्रॅगना' में श्राए श्रीर उससे उनकी कुछ भी सेवा न बन सकी। ऐसी 'कुलकानि वह जाए' जिसके कारण श्रच्छी तरह देख भी न सकी। सिखयाँ समसाती हैं कि 'हरि ने तेरी सेवा मान ली इसलिए तुस्ते पछताने की श्रावश्यकता नहीं। गुरुजनों के मध्य में भाव की ही पूजा होनी चाहिए, कुँवर कन्हाई तेरे वश्र में होगए, तू हरि की प्यारी है।' परन्तु राधा बार वर पश्चाचाप करती है। माता-पिता वैरी होगए, कुल-कान के डर से उसने कुछ सेवा नहीं कर पाई-। पश्चाचाप श्रीर विरह-वेदना से व्यथित हो कर वह सोचती है कि न जाने यदुराई लोक-लाज किस कारण मानते हैं। राधा को सिखयाँ बहुत समसाती हैं, श्याम से उसके हट प्रेम की याद दिलाती हैं पर राधा को सतोष नहीं होता।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>. वही, पृ० २८१

³. वही, पृ० २८२-२८३

र. वही, पृ० र⊏र

४. वही, पृ० २८४

श्रसुविधाजनक होते हैं, दूसरे, कृष्ण यद्यपि राधा के वश में हैं श्रीर राधा के लिए उनका प्रेम श्रप्रतिम है, फिर भी उनका 'बहुनायकत्व' राधा के एका- तिक तीन प्रेम की एकरसता को भग करने वाला श्रीर उसके श्रसतीप को बढ़ाने वाला है। इन दो बाधाश्रों के कारण राधा के हृदय में कभी कभी भय उत्पन्न हो जाता है।

मिलन-विनोद में एक वार राधा ने कृष्ण-रूप धारण करके उनकी मधुर मुरली बजा कर कृष्ण को रिक्ताने का सरस श्रमिनय किया। कृष्ण ने भी राधा-रूप धारण करके मान का श्रमिनय किया। कृष्ण-रूप राधा 'मनुहार' करती है पर मानवती नवीन राधा इतनी निदुर वन गई है कि हा-हा करने पर, चरण पड़ने पर भी नहीं मानती। राषा यह स्वाग देख कर इसती है, पर उसे हृदय में भारी डर लग रहा है। कभी वह श्रक में भर लेती है, कभी श्रन्य प्रकार से 'मनुहारी' करती है, पर जब कृष्ण किसी प्रकार नहीं मानते तो वह उसी विनोद में गभीर स्वर से कह उठती है, 'तुम मान करते श्रच्छे नहीं लगते, श्रव यह खेल दूर करो। नदलाल, तुम तो ऐसे निटुर हो गए हो कि राधा की स्रोर तिनक भी नहीं देखते।' राधा को विनोद में भी क्रच्या का वियोग सहन नहीं होता। वात यह है कि क्रघ्या-मिलन में राधा को त्रात्म-विस्मरण सा हो जाता है। एक बार कृष्ण ने पीछे से अचानक श्रा कर राघा की आँखें मूद लीं। राधा इतने में ही भाव-विभोर हो गई। सिवयों से वह कहती है, "त्राज मैं फूली नहीं समाती। मैं गाऊँ या बजाऊँ या प्रेम-रस भर के नाचूँ अथवा तन-मन-धन निछावर कर डालूँ कुछ समक में नहीं स्नाता । मेरे भाग्य, मेरा सौभाग्य, मेरा स्नातुराग स्नौर मेरे कन्हाई सभी धन्य हैं। त्राज रात्रि धन्य है। यह दिवस धन्य है। मेरा गृह, मेरी देह, मेरा शृङ्कार, वह प्रतिबिंव - सब धन्य हैं। सूर-प्रभु धन्य हैं, उनका दृष्टि-निच्चेप, उनका आख मींचना और वे स्वय सुखदायी प्रिय धन्य हैं।""र

# मानवती, गौरवशालिन<del>ी -स्</del>वकीया

राधा के प्रेम की उपर्युक्त दो बाधाए कृष्ण के प्रति उसके प्रेम को अधि-काधिक बढाने में सहायक हैं। किव ने 'बहुनायक' कृष्ण के साथ राधा की गुप्त प्रीति का चित्रण करके जहां एक मनोवैज्ञानिक सत्य का हष्टात उपस्थित किया, वहा राधा के चरित्र में भी भावनाओं की विविधता का

<sup>े.</sup> वही, पु० ३११-३१२

२. वही, पृ० ३१६

कहीं श्रान्यत्र नहीं जाते, या तो 'महर सदन' में रहते हैं या स्वयं उसी के यहाँ। पर जाव एक वार प्रातःकाल श्याम सुरतिचिह्नों के सिहत ब्रा उपस्थित हुए तो राधा को उनका विचित्र रूप देख कर हॅसी ब्रा गई। पर शीघ ही उसकी हॅसी कमशाः पिरहास, कटाच्न, तिरस्कार, रोप ब्रीर ब्रान्त को मान में पिरणत हो गई। कुण्ण ने हर तरह से श्रापनी निर्दोषता मिद्ध करने का प्रयत्न किया, पर उनके श्रापराध की पुष्टि स्वय उन्हीं के व्यवहार से होती गई। श्याम निराश होकर चले गए ब्रौर इधर राधा मान ले कर बैठ गई। राधा के इस मान में कृष्ण की व्यथा के नाथ मानिनी राधा भी विरह-व्याकुल दिखाई देती है। सिखाँ राधा को कृष्ण ब्रौर कृष्ण-प्रेम की महत्ता तथा मान में यौवन काल के उपयुक्त ब्रवसर को व्यर्थ खोने का स्मरण दिला कर उसे मनाना चाहती हैं, पर राधा का मान भग नहीं होता। स्वय कृष्ण ब्रानेक प्रकार से दैन्य-प्रदर्शन करके मनाने का प्रयत्न करते हैं, राधा किर भी नहीं मानती। परन्तु जब वे गुप्त चरित की वातों का कुशलतापूर्वक सकेतों के द्वारा स्मरण दिलाते हैं, तब राधा का हदय द्रवित होता है ब्रौर वह वन धाम के निकुञ्ज-सुख की ब्रान्ति दे देती है।

राधा का 'बड़ा' मान सब से अधिक किन हैं। अअबकी बार तो राधा ने स्वय अपनी आँखों से कृष्ण को प्रातःकाल किसी अन्य स्त्री के घर से निकलते देख लिया। उसने अपने तीच्ण 'नयन बान' से कृष्ण के हृदय को वेध कर उन्हें धराशायी कर दिया। राधा को मनाने के समस्त उपाय व्यर्थ जाते हैं। न तो वह अपनी प्रशसा सुन कर रीमती, न कृष्ण की दीन दशा सुन कर उसका हृदय पसीजता है, और न वर्षा ऋतु, पुष्प-गध सुवासित मन्द-मन्द वायु तथा प्रकृति की रित-अनुकृल अन्य मनोहर वस्तुएं उसके हृदय को मान छोड़ने पर विवश कर सकती हैं, यहाँ तक कि कृष्ण स्वय दूती का रूप धारण करके उसे मनाने जाते हैं, पर वह फिर भी नहीं मानती। 'चाहे स्वर्ग डोल जाए, सुर और सुरपित सिहत सुमेर डिग जाए, रात्रि में रिव और दिन में चन्द्र उदय हो जाए, सब नच्चत्र अस्थिर हो जाए, सिंधु मर्यादा स्थाग दे, शेष-शिर डोल जाए, वध्या पुत्रवती हो जाए, उकठा काठ पल्लवित और विकल तर सफल हो जाए, चाहे मेघ हीन आकाश से वर्षा होने लगे, पर

<sup>-</sup> १. वही, पृ० ३७६-३८०

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पृ० ४००-४१२

२. वही, पृ० ३८१-३८७

राधा का मान इतना श्रचल है कि वह भग होता नहीं जान पड़ता। कि कृष्ण हर तरह से राधा को मना कर हार गए, तब उन्होंने एक उपाय किया। उन्होंने एक मिण-दर्पण लाकर राधा के चरणों पर रख दिया श्रौर स्वयं पीछे खडे हो गए। प्रतिबिंव में दोनों के नयन मिल गए। राधा के नयनों में किंचित् मुस्कान देख कर कृष्ण का चेहरा खिल उठा। राधा को विश्वास हो गया कि कृष्ण पर उसका कितना गहरा प्रभाव है। प्रेम के रस-प्रवाह में मान बह गया। र

मानवती राधा में प्रेम की गंभीरता, प्रेमिका के गौरव श्रौर एकांत प्रेम की महत्ता का प्रदर्शन करके राधा का कृष्ण प्रेम पर एकाधिकार व्यजित किया गया है। राधा को ऋब यह ऋाशका नहीं होती कि 'बहुनायक' श्याम की उस जैसी कोटि स्नियाँ कृष्ण के हृदय को सतुष्ट करके उसे प्रेम से किंचित् भी वचित कर सकती हैं। मान करके वह कृष्ण को ग्रौर अधिक श्रपने निकट लाने में समर्थ होती है। इसी कारण जे राधा साधारणतया कृष्ण से मिलने को श्रत्यत व्याकुल रहा करती है, जिसे प्रेम से कभी परितृप्ति नहीं होती, जो प्रायः ऋत्यत दीन होकर कृष्ण-प्रेम की याचना करती देखी गई है, वही कृष्ण की स्रोर दृष्टि उठा कर नहीं देखती । जो राधा माता से तरह तरह के बहाने वना कर नद-सदन के पीछे से सकेत के द्वारा कृष्ण को बुलाती थी स्त्रीर सकेत-स्थान पर वासकसजा बनी प्रहरों कृष्ण के वियोग और मिलनोत्कठा में व्यय श्रीर श्रातुर रहती थी, वही मान भग होने पर पहले दूती को भेज कर आने का सदेश भेज देती है और फिर गौरन श्रौर गभीरता मिश्रित हर्ष के साथ उठती है, श्रत्यंत सानधानी से वस्त्राभूषण धारण करके शृगार सजाती और प्रेम को हृदय में समेटे हुए मंथर गति से 'निकुंज-भवन' में पहुँचती है, जहाँ सुवासित सेज सँवारे हुए व्यय श्रौर मिलनातुर कृष्ण उससे मेंट करते हैं 1<sup>3</sup> मान-विरह के उपरात संयोग-सुख दूना हो जाता है श्रौर राधा में पूर्ववत् पूर्ण श्रानन्द श्रौर रस पूँजीभूत हो कर बरस पड़ता है, जहाँ गत वियोग की व्यथा और भावी वियोग की आशका किंचिन्मात्र भी रसानन्द को खंडित नहीं करती।

जिस प्रकार राधा कृष्ण ने गोपियों के साथ मिल कर रासविहार किया था, उसी प्रकार हिंडोल लीला में राधा कृष्ण के सुख की चरम परिणति

<sup>ी.</sup> वही, पृ० ४०६

२. वही, पृ० ४११-४१२

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पृ० ३६७,३द4,४१२

दिखाई गई है। वज के सुख का अतिम वर्णन वसंत लीला में है, र जर्हा कुछ समय के लिए विधि-मर्यादा का श्रातिक्रमण करके राधा की परम विनोदी, परमानन्दमूलक, प्रकृति का उन्मुक्त और निर्वाध प्रदर्शन किया गया ।

'सयोग में राधा हर्ष, श्रानन्द, रस, विनोद, कौतुक तथा गूढ श्रौर गभीर प्रेम की साकार मूर्ति दिखाई देती है। वास्तविक मिलन के अवसर पर हर्ष-विनोद में वह पायः मुखर श्रौर चचल हो जाती है। परन्तु कृष्ण के श्रितिरिक्त श्रन्य लोगों के समज्ञ वह सदैव गूढ श्रौर गभीर रह कर श्रपने गुप्त प्रेम को प्रकट न होने देने का प्रयत्न करती है। मान-विरह के श्रवसरों पर उसके चरित्र की आत्म गौरव जनित गभीरता और दृढता का प्रकाशन श्रभी दिखाया जा चुका है। कृष्ण के मथुरा श्रीर द्वारका के प्रवास के समय राधा के गभीर प्रेम की वास्तविक परीचा होती है।

### गूढ, गंभीर, परम वियोगिनी

इस वियोग काल में राधा की चतुरता, विनोद, चचलता—उसके चरित्र के वे समस्त गुण जिनके कारण उसने श्याम की वश में कर रखा या तथा सिखयों की कभी स्पर्दापूर्ण श्रौर कभी श्रद्धापूर्ण प्रशंसा प्राप्त की थी, किंचिन्मात्र भी नहीं दिखाई देते । कवि ने कदाचित् जान-बूक्त कर उसे बहुत कम सामने लाने की श्रावश्यकता समसी, क्योंकि जब भी वह दिखाई देती है, उसके शरीर, शब्दों श्रौर क्रियाश्रों से उसके गभीर प्रेम की दयनीय परिण्ति की ही सूचना मिलती है।

श्याम के मथुरा-गमन के समय गोंपियाँ 'चित्र लिखी-सी' खडी दिखाई देती हैं, परन्तु उनमें कवि राधा का नाम नहीं लेता श्रौर न उनके चले जाने के बाद गोपियों की विरह-न्यथा सूचक परस्पर बातों में उसकी बोली सुनाई देती है। अथाम के बिक्कुड़ने का दृश्य किन के विचार से राधा के लिए श्रसहनीय है श्रौर उसके विषय में कुछ कहना उसके लिए श्रसभव। विर-हिनी राधा सबसे पहले गभीर सोच में मगन, सिर नीचा किए हुए नख से इरि का चित्र बनाती दिखाई देती है। उँगलियाँ श्याम के एक एक ग्राग की शोभा को श्रकित करने में व्यस्त हैं श्रौर श्राँखें श्राँस, ढालती जाती हैं।

१. वही, पृ० ४१२-४१६

२. वही, पृ० ४३०-४५१

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, प्० ४६०-४६२

मन में जो मधुर रूप अकित है, उसे चित्र द्वारा प्रदर्शित करके आँखों को किंचित् संतोष दिया जा सकता है, पर मृदु वचनों के लिए अवणों की ऋातु-रता तो ज्यों की त्यों बनी रहती हैं। कभी यह त्रातुरता इतनी तीव हुई कि वहाँ की 'सुरति' करके वह रो उठी । एक पंथी मार्ग पर जाते देख कर राधा ने बुला लिया और उससे प्रणाम करके पूछा; 'मैया, कहाँ से आए हो ?' श्रादरपूर्वक पथी को अपना दुःख कहने के लिए भीतर बुला कर बिठाया, परन्तु वह उससे कुछ भी न कह सकी, कठ गद्गद् हो गया श्रीर हदय भर श्राया। श्रभिराम सूर-श्याम का मन में बार बार ध्यान श्राने लगा श्रौर उसके हृदय की वेदना उमड़ने लगी। किसी प्रकार ऋपने भावों को स्थिर करके उसने पथी को सदेश दिया। अपने नयनों की विकलता बता कर उसने<sup>२</sup> करुणासिंधु के पास विनती भिजवाई कि वज के स्रानाथों---'गोपी ग्वाल गोसुत' की 'दीन मलीन' और'दिन-दिन छीजने' वाली देह पर दया करके, एक बार बज ग्रा कर चरण-कमल की नौका के सहारे बज को हूबने से बचा जाएँ श्रीर नहीं तो एक बार 'पितयाँ' ही भेज दें। 3 वज के चेतन जीवों की विरह-दशा का ही राधा ने हिर को स्मरण नहीं दिलाया, वरन् 'विरह ज्वर से जली हुई काली कालिंदी' की दयनीय दशा बता कर उसने हरि के प्रिय सपूर्ण वन की स्रोर से यह सदेश भेजा। परन्तु स्वयं स्रपना दुःख उससे नहीं कहा गया।

गोपियाँ अपनी 'जाति-पाँति' से भिन्न परदेशी की प्रीति का 'पतियारा' (विश्वास) करने पर व्यग्य करती हैं। दस पर राघा कहती है; 'सखी री, हिर को दोष न दो। ये बातें सुन कर मन में दुःख होता है। वास्तव में मेरा ही स्नेह कपट-पूर्ण है, क्योंकि में अपने इन नयनों के विद्यमान रहते स्ना गेह देखेती हूँ, तो भी वजनाथ के बिना दृदय फट नहीं जाता। पुरातन कथा कइ-कह कर, सजनी, श्रब मारो मत। १६

किव ने गोपियों के विरह का विशद और विस्तृत वर्णन किया है। इसी वर्णन से राधा के वियोग-दुःख की भी व्यजना होती है। गोपियाँ अपने लिए तो एक बार मिलने का निवेदन करती ही हैं, राघा के लिए उन्हें विशेष

१. वही, पृ० ४८३

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पृ॰ ४८४

५. वही, पृ० ४८४

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>. वही, पृ० ४८४ ४. वही, पृ० ४८४

६, वही, पृ० ४८४

चिंता है, क्योंकि कृष्ण-दर्शन बिना राधा बहुत 'विलपती' है वह कृष्ण के सोच में घुली जा रही है। विगत दिनों की याद कर करके उसे अपनी उन मूलों पर अत्यत पश्चात्ताप होता है, जब उसने मान के कारण या किन्हीं अन्य बाधाओं से रित-दान में किंचित् भी देर, की थी। यह व्यथापूर्ण स्मरण आते ही उसका दु:ख असहा हो जाता और वह मूर्ज्छित हो जाती है। 3

कृष्ण उद्धव को वर्ज भेजते समय मन में 'वृषभानु सुता सग के सुख' का भी स्मरण करते हैं, क्योंकि 'उनके चित्त से राधिका की प्रीति कभी नहीं टलती। परन्तु सदेश देते समय उनसे राधा का नाम नहीं लिया जाता। वृषभुानु महर से अपना समाचार कहने की आज्ञा देकर वे रक जाते हैं। 'राधा के विषय में कृष्ण उस समय भी मीन रहते हैं, जब उद्धव वर्ज से लौट कर मथुरा पहुँचते हैं और राधा की दयनीय दशा का चित्र उनके सामने रखते हैं। उद्धव द्वारा वर्ज का हाल सुनं कर उनकी श्वासें ऊर्ध्वगामी हो जाती हैं और उनके नेत्र भर आते हैं। वे वर्ज के सुख की याद करते हैं, पर राधा का नाम नहीं लेते। "

राधा को जिस समय किसी सखी ने हर्षित होकर बताया कि 'उसी' मार्ग से 'उसी' तरह की ध्वजा-पताका सिहत 'वैसे ही' श्वेत रथ पर कोई चला आ रहा है और फिर कहा कि उसकें मुकुट की मलक, कुडल की आभा, पीतपट और श्याम अग की शोभा भी 'वैसी ही' है, तो उसको यह समक कर कि नन्दनन्दन आ गए, हर्ष हुआ, मानों मरते मीन को पानी मिल गया हो। " सब गोपियाँ आतुर हो कर उन्हें देखने को दौड़ीं। परन्त राधा कपाट की ओट में अधिरे में से ही बोली, 'अच्छा किया जो हरि आ गए।' उसका तनु काँप रहा था; विरह की व्याकुलता में हृदय की 'धुकधुर्जी' चल रही थी, उससे चला भी नहीं जाता था, चलने में गिर जाती थी, आँसुओं से सारा शारीर भीगा हुआ था, 'छूटे हुए सुजबध, फूटी बलया, टूटी लर, फटी मीनी कचुकी' के साथ वह इस प्रकार देख रही थी, मानों

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>. वही, पृ० ४८७

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पृ० ५०२

५. वही, पृ० ५०६

<sup>&</sup>lt;sup>७</sup> वही. प्र० ५०७

२. वही, पु॰ ४६८

४. वही, पृ० ५०३

६. वही, पृ० ५६६

मिण्हीन श्रिह हो। राधा के इस चित्र में उसके गंभीर प्रेम, विनय श्रीर श्रात्म-गौरव का सुन्दर समन्वय हुश्रा है।

गोपियों ने उद्धव को अपने विरह-न्यियत मन का हाल सुनाया, उनके निर्मुण उपदेश का अपने तकों, न्यग्य वचनों और सगुण प्रेम के प्रदर्शन द्वारा प्रत्युत्तर दिया, परन्तु इस विस्तृत विरह-वर्णन में राधा की वाणी एक बार भी नहीं सुनाई दी। उद्धव ने उसे निरन्तर 'माधो माधो' रटते देखा। 'माधव माधव रटते रटते जब वह सचमुच माधव रूप हो जाती थी तो राधा के विरह में दहने लगती थी। उसे किसी प्रकार चैन नहीं था उसके और इष्ण के न्यक्तित्व की पूर्णता विनियम में नहीं, सम्मलन में ही है।

गोपी-उद्धव वाद-विवाद के समय वह सामने नहीं आई। गोपियों ने ही राधा की ओर से विरह-निवेदन किया और उसकी वेदना कह सुनाई। उन्होंने उद्धव को 'मलीन वृषभानु कुमारी' की दशा दिखा कर कहां कि 'हरि वियोग के आँ सुओं से उसका शरीर और वस्त्र भीग गए हैं, इसी लालच से वह सारी नहीं धुलाती। वह सदैव अधोमुख रहती है, कभी ऊपर नहीं देखती, मानों कोई सर्वस्व हारा हुआ जुआरी हो। '

राधा से अत्यन्त स्द्रम मेंट होने पर भी उद्धव के मन पर वर्ज में सबसे अधिक प्रभाव उसी की वेदना का पड़ा। राधा के लिए उन्होंने कृष्ण को बार बार वर्ज जाने को प्रेरित किया और उसकी दयनीय दशा का विस्तृत वर्णन करके कृष्ण के हृदय को द्रवित करने का यन किया। उद्धव ने कृष्ण से कहा, ''श्याम-प्रवीन, चित्त लगा कर सुनो। हरि, तुम्हारे विरह में मैंने राधा को अत्यन्त छीन देखा। उसने तेल, तमोल, भूषण आदि त्याग कर मलीन वसन धारण कर लिए हैं। जब वह सुंदरी सदेशा कहने मेरे पास आई, वो मुद्रावली खस कर उसके चरणों में उलम गई और वह वलहीन धरती पर गिर गई। उसके कठ से वचन निकला नहीं। उसका हृदय अत्यन्त दुखी था। दीन आपित्त में प्रसित, वह नयनों में जल भर कर रो पड़ी। योद्धा की माँति साहस करके वह फिर उठी। सूर-प्रभु, वह इस प्रकार आशालीन होकर जी रही है।" उद्धव ने राधा के 'कर्ष्व श्वास

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> वहो, पृ० ५६४

<sup>3.</sup> वही, पृ० ५५८

५. वही, पृ० ५६४-५६७

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>. वही, पृ० ५६४

४. वही, पृ० ५५६

६ वही, पृ० ५६४

भरने', 'विशाल नयनों के उमॅगने', 'नयनों की नदी बढ़ने', 'नयन घट के एक घरी भी न घटने,' 'श्रचेत लोचनों के चूने' के श्रनेक चित्र कृष्ण के सामने रखे छौर बताया कि गोपियाँ किसी प्रकार के उपाय कर करके राधा के प्राणों की रचा करती हैं। राधा यदि कुछ करती है तो या तो वह नीचा सिर किए कृष्ण का चित्र बनाती रहती है या सजल नयन, एकटक चकोर की भॉनि मार्ग देखती रहती है। रात दिन उसे हरि, हरि, हरि की ही रट लगी रहती है।

श्रीकृष्ण मथुरा से 'कारे कोसिन' द्वारका चले गए। इधर राधा अपने दिन इसी प्रकार 'दर्शन की रट' लगाए बिताती रही। एक दिन अचानक एक सखी ने श्राकर कहाः "श्राज मैंने पूर्व दिशा में वायस की 'गहगही' शुभ वाणी सुनी। राधिके सखी, त्राज में श्याम मनोहर को तुक्तसे त्रवश्य मिलाऊँगी । कुच, भुजां, अधर श्रीर नयन फड़कते हैं श्रीर विना बात अचल-ध्वजा होलती है। इसलिए सोच छोड़ कर मन प्रसन्न करो। विधि ने, जान पड़ता है, भाग्य-दशा खोल दी। सखो के मुख से शुभ वचन सुनते ही प्रेम की पुलक में राधा की चोली 'तरक' (फट) गई।" मिलन की चीख श्राशा से ही सारा वातावरण बदल गया। चारों श्रोर वसत ऋतु छा गई, द्रुम-वल्लरियाँ फूल उठीं। हर्षित होकर नारियों ने भी श्रृंगार कर लिए । 3 इतने में भगवान् के दूत ने आ कर कुरुत्तेत्र में मिलने का निमत्रण दिया। राधा के नयनों में नीर भर आया। उसने सखी से कहा, 'सखी, श्याम मुन्दर कब मिलेंगे १ मैं क्या करूँ १ किस भाँति जाऊँ १ उन्हें किस प्रकार देखूगी ?' सुन्दर श्याम-घृन ने दर्शन दे कर तनु की 'तपन' तो बुक्ता दी, पर 'महाराज यदुनाथ' से मिलना कैसा ? गोपियों के वीच में खड़ी हुई राधा भी प्रेम-भक्तिपूर्वक दर्शन-सुख ले रही है। रुक्मिग्णी हरि से पूछती है, 'इन में वूषभानुकिशोरी कौन है १ हमें एक बार अपने बालायन की जोड़ी दिखा दो। वह परम चतुरं कौन है, जिसने अलप वयस में ही बुद्धि-बल, कला-विधि और चोरी सिखादी थी ११ यह प्रश्न सुन कर कृष्ण को श्रपनी पुरातन प्रीति का स्मरण हो स्राया त्रौर द्वारका के महिमाशाली पद पर प्रतिष्ठित होते हुए भी उनके लोचन भर श्राए, गात शिथिल हो गया, मित 'भोरी' होगई श्रीर कठ

१. वही, पृ० ५६४-५६६

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पृ० ५६०

५, वही, पृ० ५६१

२, वही, पृ० ५६०

४, वही, पृ० ५६०

श्रवरुद्ध हो गया। इसी प्रकार रुक्मिणी ने एक बार पहिले भी पूछा था कि राधा में क्या देख कर तुम रीक्त गए किया उसके चचल विशाल नयनों ने इतना मोह लिया था उस समय भी कृष्ण के नयन भर श्राए थे श्रीर वे मौन हो गए थे। घोष की बात वे नहीं चलाना चाहते। र रुक्मिणी के पूछने पर उन्होंने बज के सुखों का मार्मिक वर्णन किया श्रीर उसके समज्ञ द्वारका के सुख-सभोग को तुच्छ बताया, पर राधा का नाम भी वे न ले सके। परन्तु इस बार तो राधा सामने ही थी—युवितवृन्द में नील वसन पहिने हुए, गोरे रग की, जिसकी चितवन सबसे भिन्न थी उसी चितवन को देख कर कृष्ण की मित भोरी हो गई थी। प

राधा को देख कर कदाचित् रुक्मिणी ने अपने प्रश्नों का उत्तर श्रौर सदेहों का समाधान पा लिया । दोनों इस प्रकार वैठ गई मानों बहुत दिनों की विह्युड़ी हुई एक ही बाप की वेटियाँ हों। रुक्मिग्गी ने उसे अपने भवन में ते जाकर विधिपूर्वक 'पहुनाई' की। यहीं कृष्ण ने राधा से स्रतिम भेंट की। राधा-माधव की इस मेंट में दोनों का कीट-मृङ्ग की भाँति त्राध्यात्मिक मिलन हुत्रा। राधा माधव के रंग में त्रौर माधव राधा के रग में ऐसे रॅग गए कि दोनों की पृथक्-पृथक् सत्ता ही नहीं जान पड़ती थी। दीर्घ कालीन वियोग का खारा दुःख इस सूच्म मिलन के रस-प्रवाह में बह गया । कृष्ण ने उससे विहॅस कर कहा कि हममें तुममें कोई अन्तर नहीं है और उसे वज के लिए विदा किया।<sup>६</sup> वेचारी राघा इस मिलन के च्रावसर पर कुछ बोल भी न सकी। वह सखी से कहती है; 'आज कुछ करते ही न बना। हिर आए और मैं ठगी सी, चित्त-धनी जैसी बनी रही। ऋपनी कमल-कुटी में मैं हर्षित होकर उन्हें हृदय का श्रासन भी नहीं दे सकी, उर की निछावर श्रीर जलधारा का श्रर्घ भी न दे पाई, कचुकी से कुच-कलश भी तनी तोड़ कर प्रकट न हो सके। श्रव अपनी करनी का स्मरण करके लाज लगती है। मुख देख कर भी मैं न्यारी-सी बनी रही। सजनी, मेरी बुद्धि और मित नष्ट हो गई थी। तो भी मेरी यह जड़ता मगल सूचक सममी गई। " राधा के इस अतिम

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>. वही, पृ० ५६१

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पृ० ५६०

५. वही, पृ० ५६२

<sup>&</sup>lt;sup>७</sup>. वही, पृ० ५<u>६</u>२

२. वही, पृ० ५६०

४. वही, पृ० ५६१

<sup>&</sup>lt;sup>६</sup>. वही, पृ० ५६२

व्यवहार से उसके प्रेम की महत्ता श्रौर स्वभाव की गभीरता प्रमाणित होती है।

### यशोदा

जिस प्रकार राधा कृष्ण-प्रेम की साचात्-मूर्ति है, उसी प्रकार यशोदा का भी सपूर्ण व्यक्तित्व कृष्ण-स्नेह का प्रतीक है। मधुर दाम्पत्य माव में राधा का अनुकरण और अनुगमन करेने वाली गोपियाँ हैं, परन्तु यशोदा के वात्सल्य भाव का इतना विस्तार कि ने नहीं किया। मन, वचन और कर्म से यशोदा का वाह्याभ्यतर उसके स्नेहशील, सरल मातृत्व की स्वना देता है। सरलता और स्नेहशीलता उसके स्वभाव की दो प्रधान विशेषताएँ हैं। वह वज के सबसे अधिक सम्रात व्यक्ति की पत्नी है और कृष्ण जैसा पुत्र उसे मिला है फिर भी उसे किंचित् गर्व नहीं होता। वह अपने सुख में वज के समस्त नर-नारियों को प्रसन्नतापूर्वक सम्मिलित करती है। जन्म के समय उसके यहाँ भाँति भाँति के स्त्री-पुरुप आ कर नाना प्रकार से अपने हर्ष का प्रकाशन करते हैं। उन सबके आनन्दोल्लास में यशोदा की हार्दिक भावनाओं का ही प्रकाशन है। यह आनन्द सखी-सहेलियों की वधाइयों और गीतों, दान और पुरस्कार माँगने वालों के कगड़ों और आशीर्वचनों, यशोदा और नन्द के मुक्त हस्त दान तथा आवाल-वृद्ध नर नारियों की विविध प्रकार की चहल-पहल के रूप में बहुमुखी ढग से प्रकट हुआ। १

यशोदा किसी का अविश्वास नहीं करती। पूतना कपट-रूप धर कर आती है और यशोदा उसे बैठने की पीढा दे कर कुशल-प्रश्न करके उसे अत्यत निकट बुला लेती है। सरल यशोदा उस समय भी किसी कपट की आशंका नहीं करती, जब पूतना कृष्ण को गोद में उठा कर स्तन पान कराने लगती है। यूतना के बाद भी कृष्ण पर अनेक 'करवर' आते हैं, उन सब से यशोदा को पश्चात्ताप तथा भविष्य के लिए आशंका होती है, पर सरल यशोदा एक सर्कट के बाद दूसरे सकट के लिए सावधान रहने की इच्छा रहते हुए भी, सावधान नहीं रह पाती। चचल और चतुर श्याम कभी अपनी बाल-सुलम सरलता का अभिनय करके और कभी छल-चातुर्य की वातों से उसकी आशंकाओं का समाधान कर देते हैं। इन सकटों का एक दूसरा पत्त भी है, जो कृष्ण के अतिमानव व्यक्तित्व की सूचना देता है। भयकर विपत्तियों के मध्य में से वे उनका आमूल विनाश करके आश्चर्यजनक ढग

<sup>ै.</sup> सू० सा० (समा), पद ६२२-६५२ <sup>२</sup>. वही, पद ६६८-६<sup>७३</sup>

[४०१ स्रदोस ] से बच कर निकल म्राते हैं। यशोदा को एक नहीं म्रानेक प्रमाण मिलते हैं,

जिनके श्राधार पर वह उनके श्रितलौकिक व्यक्तित्व में विश्वास कर सकती है। परन्तु एक तो कृष्ण स्वय महा भयानक ग्रौर अकल्पनीय अतिप्राकृत कार्य करने के बाद स्वय इतने प्राकृत श्रीर मानवीय चरित करने लगते हैं

कि सहसा विश्वास नहीं होता कि ये ऐसे ऐसे दुरूह कार्य भी कर सकेंगे, दूसरे यशोदा स्वय इतनी सरल-मित श्रौर स्नेहशील है कि वह कृष्ण के स्वाभाविक वाल-चरित्र देख कर उनके ज्ञ्ण भर पहले के श्रविश्वस-नीय कार्यों की दुरूहता को भूल जाती है; केवल उसके हृदय पर दुःख

11

· \*\*

श्रौर पश्चात्ताप के साथ विस्मय का भाव श्रकित रह जाता है। उदाहरण के लिए तृणावर्त-वध के बाद यशोदा ऋत्यन्त दीन होकर सोचती है कि ग्राम वह ग्रापने प्यारे गोपाल को कभी श्राकेला नहीं छोड़ेगी, चाहे घर का सारा काम यों ही पड़ा रहे। न जाने उस दुखिया को कितनी साधनाश्रों के बाद पुत्र खिलाने को मिला है। जिस सुख

के लिए उसने शिव-गौरी की स्राराधना की तथा स्रनेक नियम-त्रत -साधे वह सुख श्याम के रूप में उसे रक की निधि के समान 'पैंडे' में 7 पडा मिल गया। " "इरि यशोदा की किनयाँ (गोद) में किलकने लगे। वह लाल का मुख बार बार देखती छौर कहती है 'तुम्हीं मुक्त निधनी के धन हो।' श्याम का अति कोमल तन देख कर बार बार पछताती अधीर सोचती है कि

'तू तृगावर्त के घात से कैसे बच गया ? तेरी बलि जाऊँ। न जाने कौन

पुर्य से कौन सहायता कर लेता है ? पूतना ने वह किया था, इसने यह 到 श्रौर किया <sup>1</sup>' माता को दुखित जान कर हरि नन्ही-नन्हीं दॅतुलियाँ दिखा कर विहॅसे श्रौर इस प्रकार सुरदास-प्रभु ने माता के चित्त से दुख विसरा डाला।"" "सुत-मुख देख कर यशोदा फूल गई। दूध की दॅतियाँ देख कर वह हर्षित ې होगई श्रीर प्रेम मंत्र होकर तन की सुध भूल गई। तब उसने बाहर से नंद को F

बुलाया श्रौर कहा, 'सुन्दर सुखदाई' को तो देखो। तनक तनक सी दूध-दॅतुलियाँ देख कर नयनों को सर्फल करो । ग्रानन्द-मग्र महर ने ग्रा कर मुख देख कर दोनों नयनों को तृप्त किया। सूर-श्याम को किलकते हुए उनके दाँतों को देखा, मानों कमल पर बिजली जमाई हो। " दूसरे ही च्रण "हरि ने

यशोदा की कनियाँ में किलकते-किलकते मुख में तीन लोक दिखलाए जिससे नदरानी चिकत हो गई। वह घर-घर 'हाथ दिलाती' डोलती है ग्रौर <sup>१</sup>. वहीं, पृ० ६६८ <sup>२</sup>. वही, पृ०६६६

9T0-4 2

<sup>3</sup>. वही, पृ० ७००

गले में 'वंधनियाँ' वाँधती है।" परन्तु इस ग्रान्तुत लीला से यशोदा को विस्मय भर होता है, वह इतनी सरल-प्रकृति है कि इन घटनात्रों के तात्विक विचार की ग्रोर उसका किंचिन्मात्र ध्यान नहीं जाता।

नन्द को वरुण-पाश से छुड़ाने की घटना तो इतनी स्पष्ट थी कि नन्द को कृष्ण के श्रलौकिक व्यक्तित्व की श्रसंदिग्ध प्रतीत हो गई। पर श्याम खेलते खेलते श्राए श्रौर उन्होंने कहा, 'मॉ, हाथ में माखन दे।' यशोदा हाथ वढा कर माखन मॉगने वाले भोले श्याम को देख कर नन्द की बताई हुई गाथा भूल गई श्रौर श्रपने कुँवर कन्हाई के लिए तुरन्त मथा हुश्रा माखन ला कर उनकी सेवा में लग गई श्रौर कहने लगी कि 'इसी प्रकार माग कर मेरी श्रॉखों के सामने खाया करो, बाहर कभी न खाना; नहीं तो किसी की दिष्ट लग जाएगी। इसी तरह तनक तनक खाने लगो जिससे कि देह बढ़ जाए श्रौर तुम सयाने हो कर बैरियों के मुख खेह करो।'

यशोदा की स्नेहशील सरलता के उटाहरण हिर की प्रत्येक द्रातिप्राञ्चत लीला के साथ मिलते हैं। उनकी प्रति दिन की वाल-चर्या पर उसे कभी श्रविश्वास नहीं होता। उनकी बातों पर भी भोली माता शीघ्र विश्वाम कर लेती है। कालिय-दमन के बाद उन्होंने कितनी सरलता से यशोदा को समका दिया था। इसी प्रकार गोवर्धन धारण के बाद यशोदा ने कहा कन्हेया तेरी भुजान्त्रों में बहुत बल है। तनक तनक सी भुजाएँ देख कर यशोदा मैया वार बार यही कहने लगी। श्याम कहते हैं कि मेरी भुजा तो 'पिरानी' नहीं क्योंकि ग्वालों ने सहायता कर ली थी। सबने श्रीर बाबा नन्दराय ने मिल कर लकुटों से टेक रखा था, नहीं तो इतना बडा भारी गोर्वधन मुक्तसे कैसे रह सकता था १ सूर-श्याम ने माता को चिकत देख कर यही कह कर प्रबोध कर दिया। " सरल-हृदय माता ने शीघ ही उनकी बात पर विश्वास कर लिया।

जिस प्रकार अतिप्राकृत चिरतों के सम्बन्ध में यशोदा का सरल-मातृत्व अन्तुरण रहता है, उसी प्रकार कृष्ण की कैशोर लीलाओं को देख और सुन कर यशोदा अपने वत्सल स्नेह को नहीं छोड़ती श्रीर कृष्ण को सदैव एक नन्हा-सा बालक ही समकती रहती है। माखन

१. वही, पृ० ७०१

२. स्० साँ० (वें० प्रे०), पृ० २३३

³. सू॰ सा॰ (सभा), पद ११६८

४. सू० सा० (वें० प्रे०), पृ० २३२

चोरी, चीर हरण, पनघट प्रस्ताव, दान लीला श्रादि से संबंधित उपालभ यशोदा के पास श्राते हैं, पर वह उलटे गोपियों को दोष देती श्रौर कृष्ण की निर्दोषता श्रौर श्रयोधता में कभी सदेह नहीं करती।

यशोदा गोकुल के सबसे श्रिधक प्रतिष्ठित व्यक्ति—ग्राम-नायक की पत्नी है इसिलए गोपियों को कभी कभी ऐसा लगता है कि यशोदा श्रपनी उच्चता के गर्व से उनके उपालंभों पर ध्यान नहीं देती। पर वस्तुतः वह इतनी सीधी है कि उसे यह ध्यान ही नहीं रहता कि लोग उसके व्यवहार का कुछ का कुछ श्रर्थ लगा लेंगे। वह तो श्रध प्रेमी की भाति कृष्ण के विषय में श्रपना मत बदलना ही नहीं चाहती।

यशोदा जिस समयं जाग कर पुत्र मुख देखती है तो उसके हर्ष की सीमा नहीं रहती-ग्रग पुलिकत हो जाता है, कठ गद्गद् हो जाता है, वाखी त्रवरुद्ध हो जाती है; हृदय उमड़ने लगता है श्रीर हिषत हो कर वह पित को बुलाती है। यशोदा श्रीर नद का उस समय का सुख वर्णनातीत है। किष्ण के जन्मोत्सव ग्रौर परिचर्या में यशोदा के हर्ष ग्रौर सुख के ग्रमेक चित्र दे कर किन ने दिखाया कि सरल-मिल, स्नेहशील यशोदा पुत्र-सुख में विभोर हो कर श्रपनी सुध-बुध भूल जाती है। पृतना की घटना यशोदा के इस सुख में सब से पहला व्याघात डालती है: "यशोदा विक्ल हो जाती है। उसे च्रण भर को भी कल नहीं पडती श्रौर वह चिल्लाने लगती है कि मेरे सुभग साँवरे ललना को पूतना के उर पर से उठा लो। गोपी ने श्रखिल श्रमुर के दलने वाले को उठा कर यशोदा को दिया। यशोदा सूरदास-प्रभु को हृदय से लगा कर पलना पर लिटा कर उनका मुख चूमती है। "" इसी प्रकार कृष्ण पर अन्य सकट त्राते हैं श्रीर यशोदा का सरल मातृ-हृदय त्राशका, भय, पश्चानाप, चिंता, ग्रारचर्य प्रादि भावों से उद्देलित होता हुन्रा कृष्ण-स्नेह का विविध रूप से श्रनुभव करता है। वह देवी-देवताश्रों की 'मानता' करती<sup>3</sup> श्रौर पार्थना करती है कि कृष्ण शीघ ही बडे हो जाएँ, जिससे कि इस प्रकार के संकट स्राना यद हों। वह कृष्ण से कहती है, 'नन्हें गोपाल लाल, त् शीघ ही वड़ा क्यों नहीं हो जाता १ न जाने इस मुख से तू हॅस कर मधुर वचन से मुक्ते जननी कब कहेगा ? मेरे जी में यह बहुत लालसा है, यदि जगदीश की कृपा

१. स्० सा० ( सभा ), पद ६३१

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>. वही, पद ६७२

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>, वही, पद ८१८

हो कि मेरे देखते कान्हा ऋाँगन में पैरों चलने लगे; इलघर के सग हचि-रंग से खेलते देख कर में सुख पाऊँ श्लीर च्या-च्या पर हुधित जान कर दूध पिलाने के लिए निकट बुलाऊँ।"

'चदा' के लिए 'बिरुमाने' कृष्ण को किसी प्रकार सममा बुमा कर वह पलका पर लिटाती ग्रौर मधुर सुर से गा कर उन्हें सुलाती है। विश्व कथा सुनते सुनते कृष्ण सोने लगते हैं, पर राम-कथा के बीच जब वे चौंक पड़ते हैं श्रौर 'चाप-चाप' बोल उठते हैं तो उसे बड़ा भ्रम होता है। वह सोच में पड जाती है; दृष्टि लगने की शंका करके वह 'राई लोन' उतारती, मत्रोपचार करती तथा बार बार हाथ जोड़ कर कुल-देव मनाती है। चिंता, श्राशंका श्रीर प्रार्थना के साथ वह कृष्ण के सुन्दर मुख को देख देख अपने भाग्य को सराहती जाती है। ४ परन्तु सवेरा होता है श्रीर यशोदा हृदय को सकुचित करने वाले भाव सर्वथा भूल जाती ऋौर पुत्र के सुप्त सौन्दर्य को देख कर 'तन की गति' भूल कर अवाक् खड़ी रह जाती है। जगाना चाहती है, पर नयनों की दर्शन-रुचि के कारण, जगा नही सकती। यशोदा के सुख की राशि वर्णनातीत है। पातःकाल ही उसका सुख सुन्दर सुन्दर प्रभातियों के रूप में प्रस्फुटित हो जाता है। ६ पुत्र को उठा कर उसके, 'कतेऊ' का प्रवध किया जाता है। कभी तो कृष्ण रुचि से खा लेते हैं, पर कभी मचल जाते हैं ऋौर तब यशोदा उन्हें तरह तरह से फ़ुसला कर मनाती श्रीर वे जो कुछ माँगते हैं, वही देती है। दोपहर को नद के साथ यशोदा भाँति भाँति के भोजन तैयार करके प्रेम-पर्वक खिलाती है। भोजन के समय यदि कभी देर हो जाती है तो वह न्नातुर हो कर निकल पडती है श्रौर वज के घर घर में उनको बुलाती फिरती है। न मिलने पर ग्रत्यत श्राकुल हो कर चिंतित श्रौर व्यथित होने लगती है। अब वे स्रा जाते हैं, तब कहीं उसको शाति मिलती है।

कभी कभी यशोदा श्याम को राम, मुबल, श्रीदामा त्रादि के साथ स्वय श्रॉख-मिचौनी का खेल खिलाती है श्रीर श्याम को जिता कर मुखी होती

<sup>9.</sup> वही, पद ६६३

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पद ८१६-८१७

<sup>&</sup>lt;sup>५</sup>. वही, पद ८१६

७. वही, पद ७=१-७८६

९, वही, पद ८५३-८५५

र. वही, पद ⊏१५

४. वही, पद ८१८

६. वही, पद ८२०,८२३-८२७

८, वही पद ८४१,८४२,८५६



है। कुष्ण बड़े हो कर जब गोचारण के लिए वन में जाने लगे तब कुष्ण के क्रीडा-कौतुक के चेत्र-विस्तार के साथ यशोदा के प्रेम भाव में भी विस्तृति श्रागई। कभी वन से लौट कर बलराम श्रौर दूसरे साथियों की शिकायत सुन कर यशोदा कृष्ण के प्रति ग्रीर ग्रिधिक स्नेह-प्रदर्शन करती है तथा उन्हे वन जाने से मना करती है; कभी वन मे घटित होने वाली भयंकर घटनाश्रों का समाचार सुन कर उसके हृदय में आन्दोलन और उद्देलन होने लगता है तथा उसका प्रेम ग्रानेक प्रकार के भावों में व्यक्त होता है।

हास, परिहास ऋौर व्यग्य-विनोद के द्वारा भी यशोदा का वात्सल्य प्रकट हुआ है। यशोदा ने स्वय एक वार श्याम त्रौर बलराम से कहा कि तुम लोगों को तो भैंने गायें चराने के लिए मोल लिया है, इसीलिए तो में रात दिन तुम से टहल करानी रहती हूँ । श्याम यह सुन कर हॅसने लगे स्प्रौर 'दाऊ' से कहने लगे कि 'मैया भूठ कहती है, न।' यशोदा ने तुरत दोनों को हृदय से लगा लिया भ्रौर यह कह कर कि मैं चेरी हूँ, उनकी सेवा करने लगी।2

सध्या समय कृष्ण के खेल कर लौटने के समय तक यशोदा पुनः विकल हो जाती है ऋौर जब देर होने लगती है तो स्वय ढूंढ कर पकड़ लाती श्रौर विधिपूर्वक स्नान कराके 'वियारी' कराती है । उनको श्रालस के साथ कौर उठाते और जम्हाई लेते देख कर माता अपूर्व सुख का स्रतुम्व करती है। 'वियारी' करा कर, दूध पिला कर, उज्वल, सुखदायी सेज तैयार की जाती है श्रीर उस पर लेटा कर वह पॉव 'पलोटती' श्रीर मधुर मधुर गा कर सुलाती है। ध

यशोदा का हृदय ऋत्यत कोमल है। तनिक सी ऋाशंका से वह व्याकुल हो उठती श्रौर तिनक से सुख से फूल जाती है। उसमें बालकों की भाँति भाव-प्रवर्णता है। कृष्ण के लिए उसके मन में घोर पत्त्पात है। परतु यह पच्चपात उसकी दुःशीलता का परिचायक नहीं। वह कृष्ण श्रौर वलराम दोनों के साथ समान व्यवहार करती है ब्रीर यह प्रकट नहीं होने देना चाहती कि कृष्ण के प्रति उसके हृदय में प्रेम अधिक है। वलराम सदैव कृष्ण के साथ सोते, कलें करते, खेलते, गार्ये चराते, छाक खाते और वयारी करते हैं। स्वय कृष्ण क़ुद्ध हो कर कहते हैं कि मैया तू मुक्ते ही मारती

१. वही, पद ८५८

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> वही, पद ११३१, ११३२

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पद ८४४

४. वही, पद ८४५ ८४६

हो कि मेरे देखते कान्हा ऋाँगन में पैरों चलने लगे; इलधर के सग इचि-रग से खेलते देख कर मैं सुख पाऊँ ऋौर च्रण-च्रण पर जुधित जान कर दूध पिलाने के लिए निकट बुलाऊँ।'

'चदा' के लिए 'बिरुक्ताने' कृष्ण को किसी प्रकार समका बुक्ता कर वह पलका पर लिटाती श्रौर मधुर सुर से गा कर उन्हें सुलाती है। <sup>२</sup> कथा सुनते सुनते कृष्ण सोने लगते हैं, पर राम-कथा के बीच जब वे चौंक पडते हैं स्रौर 'चाप-चाप' बोल उठते हैं तो उसे बड़ा भ्रम होता है। वह सोच में पड जाती है, दृष्टि लगने की शंका करके वह 'राई लोन' उतारती, मत्रोपचार करती तथा वार बार हाथ जोड़ कर कुल-देव मनाती है। चिंता, श्राशका श्रौर प्रार्थना के साथ वह कृष्ण के सुन्दर मुख को देख देख त्रपने भाग्य को सराहती जाती है। परन्तु सवेरा होता है श्रीर यशोदा हृदय को सकुचित करने वाले भाव सर्वथा भूल जाती ऋौर पुत्र के सुप्त सौन्दर्य को देख कर 'तन की गति' भूल कर अवाक् खड़ी रह जाती है। जगाना चाहती है, पर नयनों की दर्शन-रुचि के कारण, जगा नहीं सकती। यशोदा के सुख की राशि वर्णनातीत है। पातःकाल ही उसका सुख सुन्दर सुन्दर प्रभातियों के रूप में प्रस्फुटित हो जाता है । पुत्र को उठा कर उसके , 'कलेऊ' का प्रवध किया जाता है। कभी तो कृष्ण रुचि से खा लेते हैं, पर कभी मचल जाते हैं ऋौर तब यशोदा उन्हें तरह तरह से फ़ुसला कर मनाती श्रीर वे जो कुछ माँगते हैं, वही देती है। दोपहर को नद के साथ यशोदा भाँति भाँति के भोजन तैयार करके प्रेम-पूर्वक खिलाती है। भोजन के समय यद कभी देर हो जाती है तो वह त्रातुर हो कर निकल पड़ती है श्रौर वज के घर घर में उनको बुलाती फिरती है। न मिलने पर अत्यत आकुल हो कर चिंतित और व्यथित होने लगती है। पजब वे स्रा जाते हैं, तब कहीं उसको शांति मिलतीं है।

कभी कभी यशोदा श्याम को राम, सुबल, श्रीदामा श्रादि के साथ स्वय श्रॉख-मिचौनी का खेल खिलाती है श्रीर श्याम को जिता कर सुखी होती

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>. वही, पद ६६३

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> वही, पद ८१६-८१७

<sup>&</sup>lt;sup>५</sup>. वही, पद ८१६

७. वही, पद ७=१-७**८६** 

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup>, वही, पद ८५३-८५५

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>. वही, पद ८१५

४. वही, पद ८१८

६. वही, पद ८२०,८२३-८२७

८, वही पद ८४१,८४२,८५६



है। कुष्ण बड़े हो कर जब गोचारण के लिए वन में जाने लगे तब कृष्ण के की डा-कौतुक के चेत्र-बिस्तार के साथ यशोदा के प्रेम भाव में भी विस्तृति श्रागई। कभी वन से लौट कर वलराम श्रीर दूसरे साथियों की शिकायत सुन कर यशोदा कृष्ण के प्रति श्रीर श्रिषक स्नेह-प्रदर्शन करती है तथा उन्हें वन जाने से मना करती है, कभी वन में घटित होने वाली भयंकर घटना श्रों का समाचार सुन कर उसके हृदय में श्रान्दोलन श्रीर उद्देलन होने लगता है तथा उसका प्रेम श्रनेक प्रकार के भावों में व्यक्त होता है।

हास, परिहास ग्रौर व्यग्य-विनोद के द्वारा भी यशोदा का वात्सल्य प्रकट हुन्ना है। यशोदा ने स्वय एक बार श्याम न्नौर बलराम से कहा कि तुम लोगों को तो भैंने गायें चराने के लिए मोल लिया है, इसीलिए तो मैं रात दिन तुम से टहल कराती रहती हूँ। श्याम यह सुन कर हॅसने लगे न्नौर 'दाऊ' से कहने लगे कि 'मैया भूठ कहती है, न।' यशोदा ने तुरत दोनों को दृदय से लगा लिया न्नौर यह कह कर कि मैं चेरी हूँ, उनकी सेवा करने लगी। र

सध्या समय कृष्ण के खेल कर लौटने के समय तक यशोदा पुनः विकल हो जाती है स्रौर जब देर होने लगती है तो स्वय ढूँढ कर पकड़ लाती स्रौर विधिपूर्वक स्नान कराके 'वियारी' कराती है । उनको श्रालस के साथ कौर उठाते स्रौर जम्हाई लेते देख कर माता श्रपूर्व सुख का स्रनुभव करती है। 'वियारी' करा कर, दूध पिला कर, उज्वल, सुखदायी सेज तैयार की जाती है श्रौर उस पर लेटा कर वह पाँव 'पलोटती' स्रौर मधुर मधुर गा कर सुलाती है।

यशोदा का हृदय श्रत्यत कोमल है। तिनक सी श्राशंका से वह व्याकुल हो उठती श्रीर तिनक से सुख से फूल जाती है। उसमें बालकों की भाँति भाव-प्रविचाता है। कृष्ण के लिए उसके मन में घोर पद्मपात है। परत यह पद्मपात उसकी दुःशीलता का परिचायक नहीं। वह कृष्ण श्रीर वलराम दोनों के साथ समान व्यवहार करती है श्रीर यह प्रकट नहीं होने देना चाहती कि कृष्ण के प्रति उसके हृदय में प्रेम श्रिषक है। बलराम सदैव कृष्ण के साथ सोते, कलें करते, खेलते, गार्ये चराते, छाक खाते श्रीर वयारी करते हैं। स्वय कृष्ण कुद्ध हो कर कहते हैं कि मैया त् मुक्ते ही मारती

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>. वही, पद <u>म</u>भूम

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> वही, पद ११३१, ११३२

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पद ८४४

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup>. वही, पद ८४५ ८४६

रहती है, दाऊ को कभी नहीं खीमती।" मथुरा से उद्भव को वर्ज मेजने के समय 'हलधर यशोदा की पीति का स्मरण करते हैं ब्रौर कहते हैं कि 'रोहिंग्गी इस तन से वह प्रेम ग्रौर स्नेह के बोल नहीं पा सकती। एक दिन हरि ने मेरे साथ खेलते-खेलते ऋगडा कर लिया। यशोदा ने दौड़ कर मुभो गोद में उठा लिया ऋौर इन्हें हाथ से ठेल दिया। तव नद बावा ने कान्ह को गोद में उठा कर खीक कर कहा कि श्याम तेरा 'नान्हा मैया' है, तुमे छोह नही त्राता !'<sup>२</sup> परन्तु स्रन्य किसी के समच वह कृष्ण के दोष नहीं देख सकती। फिर भी कभी कभी वह कृष्ण को समकाती है, अकभी कभी डाटती है ४ स्त्रौर जब उसके सामने कृष्ण की चोरी के ऐसे प्रत्यच्च प्रमाण मिल जाते हैं जिनका उत्तर देने में वह सर्वथा त्र्रसमर्थ हो जाती है, तो क्रोध भी करती है। कुद यशोदा का उप्र रूप 'उलूखल वधन' प्रसग में प्रदर्शित किया गया है। जब वह कृष्ण की 'लॅगरई' से श्रत्यन्त दुखी हो गई तो उसने उन्हें पकड़ कर बाँघ दिया। इस बार यशोदा का क्रोध कृष्ण का त्रासयुक्त दयनीय रूप देख कर तथा वजना-रियों की सहानुभूतिपूर्ण पार्थनात्रों स्त्रौर बलराम के तकों को सुन कर भी शात नहीं हुआ। वह बलराम से कहती है, 'मुक्ते इनकी पूजा करने दो। चोरी में इन्होंने नाम कमा लिया, तुम्हीं बतात्रो, हमारे यहाँ किस चीज की कमी है ? घर में नव-निधि भरी पड़ी हैं। मैं मना करती हूँ कि वेटा तू कहीं न जाया कर। कह कह कर हार गई, पर यह मानता ही नहीं। तुमने भी मुक्ते अपराध लगाया । बतात्रो, मुक्ते माखन ऋधिक प्यारा है या श्याम १ हलधर ने माँ की शपथ खा कर कहा कि वज की बाम भूठे उलाहने ले खाती हैं। इत्र के 'दुन्द' मचाने 'एक छन' भी घर पर न रहने, कहना न मानने ग्रौर श्रपनी 'टेंक करने' पर तो यशोदा 'रिस' करती ही है, सब से ग्रधिक उसे वज-वधुत्रों के उलाहनों पर क्रोध आता है। वे ही व्रजनारियाँ जिन्होंने पकड़ कर श्याम को बॅधवा दिया, जब उनसे सहानुभूति दिखा कर यशोदा की कठोरता की

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>. वही, पद **८**३३

२ सू० सा० ( वें० प्रे० ), पृ० ५०५

³ सू० सा० ( सभा ), पद ७८५, ८१३

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup>. वही, पद ६४७

५, वही, पद ६५६

६. वही, पद ६६४

त्रालीचना करती हैं तब उसका कोध और बढ जाता है और वह उनसे कहती है, 'जाओ, अपने अपने धर लौट जाओ ! तुम्हीं सबने मिल कर ढीठ कर दिया और अब छुड़ाने आ गई । मुम्ने अपने वावा की सौगंध है, कान्ह पर में अब कभी विश्वास न करूँगी। सब अपने अपने घर जाओ, में तुम्हारे पाँव लगती हूँ। कोई युवती मुम्ने न रोके ! अब हिर के खेल देखों ' यशोदा का कोध तभी शात होता है, जब यमलार्जुन के गिरने की दुर्घटना हो जाती है। बिना बयार के इतने भारी तक्ओं के टूट कर. गिरने से उसे आश्चर्य तो होता ही है, आश्चर्य से भी अधिक उसे पश्चाचाप और आतम-ग्लानि होती है। सुत को कठ से लगा कर वह चूमती, आँस् बहाती तथा कहती जाती है कि ऐसी 'रिस' जल जाए! मुम्ने 'बलाइ' लगे! में मर जाऊं! में कैसी महतारी हूँ। नन्द सुनेगे तो मुम्ने 'बलाइ' लगे! में मर जाऊं! में कैसी महतारी हूँ। नन्द सुनेगे तो मुम्ने 'बलाइ' लगे! में मर जाऊं! में

राधा-कृष्ण के प्रसग में भी यशोदा की सरलता और स्नेहशीलता का प्रदर्शन हुआ है। राधा के साथ श्याम के वाल विनोद में आपित जनक कार्यों को देख कर भी स्नेहशील माता मुसका कर दूसरे और चली जाती है। अश्याम को जब पीतावर के स्थान पर 'लाल ढिगिन' (किनारी) की साड़ी पहने हुए आता देखती है तो मुस्काने लगती है और उनसे पूछती है कि अपना पीतावर कहाँ छोड़ आए ? यद्यपिवह जानती है कि इसमें कृष्ण का भी कुछ न कुछ उत्तरदायिल है, पर वह दोष व्रजयुवतियों को ही देती है जो उसके सुत को घर ले जा कर भुरमाती हैं।

यशोदा के सवेदनशील मन पर पहली भेंट में ही राधा के रूप, गुण और शील का प्रभाव पड़ गया। उस विशाल-नयना अत्यन्त सुन्दर वदन वाली 'नीकी' छोटी राधा को देख कर यशोदा सविता से विनय करती है कि श्याम की यह जोड़ी अच्छी बनेगी।" राधा से वह उसकी माँ और वाप को गाली दे कर परिहास भी करती है, पर सरल यशोदा चतुर राधा से परिहास में नहीं जीत सकती। धर लौटाने के पहले वह राधा के वाल स्वार कर, माँग निकाल कर और बेनी गूँथ कर तथा नई 'फरिया' बना कर तिल, चाँवरी, बताशे और मेवा से गोद भर कर उसे विदा करती है। राधा-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>. वही, पद ६६३

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पद १३००

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>. वही, गद १३२०

र. वही, पद १००५

४. वही, पद १३१३

६, वही, पद १३२१

कान्ह की जोडी देख कर वह मन ही मन प्रसन्न होती ख्रौर उन्हे साथ साथ खेलने को कहती है।

राधा को कान्ह के लिए उपयुक्त जोडी समक्तते हुए भी उसे-वाल्यावस्था में ही राधा के विशाल नयनों का अप्रतिम आकर्षण और उसके विलक्षण दग देख कर अत्यन्त आशका होने लगी। वह कहती है, 'न जाने श्यामका यह क्या करेगी।' यशोदा की सरलता और राधा के रूप और स्वभाव की वकता में बहुत अतर है, इसी कारण यशोदा उससे कहती हैं कि 'इस प्रकार वनठन कर न आया कर. क्योंकि तेरे कारण श्याम की सुध बुध खो जाती है'। परन्तु चतुर राधा ने उसे बता दिया कि दोष उसका नहीं है। वह उसके पुत्र पर दया करके आती है, क्योंकि वे कहते हैं कि उसके बिना उनसे रहा नहीं जाता। उसल-मित यशोदा फिर हार जाती है और हस कर राधा को प्रसन्न करने के लिए उसकी खुशामद। करने लगती है तथा पुत्र के ही लिए वह उससे बराबर आते रहने का अनुरोध करती है। अ

यह पहले ही कहा जा चुका है कि गोपियों के 'तरुण कन्हाई' पर यशोदा कभी विश्वास नहीं करती। चीर हरण, पनघट श्रौर दान लीलाश्रों में गोपियाँ कृष्ण की 'श्रचगरी' के उलाहने लाती हैं, पर दृढ स्नेह-मयी सरल माता स्वय गोपियों को बुरा भला कह कर लौटा देती हैं। कृष्ण उसके लिए सदैव निर्दोष बालक बने रहते हैं।

कुष्ण के वजवास काल में यशोदा की चिंता, श्राशंका, विकलता श्रीर दुःख की तीव्रता कालिय-दमन प्रसग में सबसे श्रिधक प्रकट हुई। कि कि ने श्रपशकुन श्रीर तज्जनित ज्याकुलता का वर्णन करके कृष्ण-प्रेम की गहनता की ज्याजना की है। यशोदा को जब मालूम हो गया कि कृष्ण कालिय-दह में कूद पड़े, उस समय वह श्रत्यन्त विकल होकर विच्तियों की तरह ज्यव-हार करने लगी श्रीर उसका स्नेह दैन्य के रूप में प्रकट हुश्रा। जिन वजनवासियों को कृष्ण की श्रतिप्राकृत शक्तियों में विश्वास है, वे धीरज देते श्रीर समकाते हैं कि कालिय कृष्ण का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, परन्तु यशोदा का

<sup>ी.</sup> वही, पद १३२२-१३२५

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पद १३४१

५. वही, पद ११३६-११४७

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>. वही, पद १३६६-१३४०

४. वही, पद १३४२-१३४५

६. वही, पद ११५६-११६०

स्नेह इतना उत्कट है कि उसे धीरज नही आता श्रीर वह दीन हो कर विलाप करती है। १

कृष्ण के इस च्रिक वियोग में ही यशोदा जब इतनी विह्नल हो गई, तो मथुरा-प्रवास के वियोग में तो उसकी दयनीय दशा की कल्पना करना भी दुस्तर है। किव ने यशोदा की करुण दशा के चित्र दे कर उसके पुत्र-स्नेह की व्यापकता श्रीर गभीरता की व्यजना की है।

कृष्ण यशोदा के सर्वस्व हैं। कृष्ण के रहते वह किसी को कुछ नहीं गिनती थी, वही कृष्ण के विछुडने की कल्पना से ही दीन और कातर हो कर श्रक्र सं प्रार्थना करने लगती है कि वे कृष्ण बलराम को श्रपने साथ न ले जाएँ। वह कहती है, "इनका मधुपुरी में क्या काम है ? ये राजसभा के नियम क्या जानें ? ये तो गुरुजनों त्र्यौर विप्रों को 'जुहारना' भी नहीं जानते। मधुरा में बड़े बड़े कृपाणधारी योद्धा रहते हैं। इन्होंने ऋखाड़े के मल्ल कभी नहीं देखे। मैंने बड़े यत्न से इन्हें दूध पिला कर पाला है। इन्हे तुम न ले जात्रो। राज्य-स्रश का जो कुछ द्रव्य चाहो, वह ले सकते हो, स्रौर महरों को भी ले जात्रो। नगर में लड़कों का क्या काम है १ मेरे तो ये ही धन हैं, ये ही सब स्राग हैं। मुक्त 'निधनी के धन' को मुक्तसे न छीनो। त्रक्रूर, तुम बडे के वेटे हो, कुलीन हो, मित-धीर हो, राजाश्रों की सभा में बड़ों के साथ बैठते हो, पर-पीर जानते हो । मेरे ऊपर श्रन्याय न करो<sup>र</sup>।"<sup>१२</sup> सखियों तथा श्रन्य वजवासियों से श्रपना रोना रो कर कहती है कि कोई गोपाल को जाने से रोक ले। वह श्रपना समस्त गोधन देने तथा स्वय बन्दी बनने को तैयार है, पर केवल इतना सुख चाहती है कि कमल-नयन उसकी ब्राँखों के सामने खेलते रहें। अन्त में वह स्वय कृष्ण से दीन हो कर प्रार्थना करती है कि जननी को दुखी छोड़ कर मथुरा गमन न करो। वन्द यशोदा को सममाते हैं कि धनुष-यश दिखला कर कृष्ण को वापस ले ब्राऍगे, पर यशोदा को किसी प्रकार शाति नहीं मिलती । वह श्रांत्यत विह्नल हो रही है।

चलते समय यशोदा फ़िर विलाप करके गोपाल को रखने की प्रार्थना

<sup>ै.</sup> वही, पद ११६२-११६६

रे. स्०, सा० (वें० प्रे०), पृ० ४५७

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>, वही, पृ० ४५८

४. वही, ए० ४५८ फा० — ५२

कान्ह की जोडी देख कर वह मन ही मन प्रसन्न होती श्रीर उन्हें साथ साथ खेलने को कहती है।

राधा को कान्ह के लिए उपयुक्त जोडी सममते हुए भी उसे वाल्यावस्था में ही राधा के विशाल नयनों का अप्रतिम आकर्षण और उसके विलव् ए ढग देख कर अत्यन्त आशका होने लगी। वह कहती है, 'न जाने श्यामका यह क्या करेगी।' यशोदा की सरलता और राधा के रूप और स्वभाव की वकता में बहुत अतर है, इभी कारण यशोदा उससे कहती हैं कि 'इस प्रकार बनठन कर न आया कर. क्योंकि तेरे कारण श्र्याम की सुध बुध खो जाती है'।' परन्तु चतुर राधा ने उसे बता दिया कि दोष उसका नहीं है। वह उसके पुत्र पर दया करके आती है, क्योंकि वे कहते हैं कि उसके बिना उनसे रहा नहीं जाता। उसल-मित यशोदा फिर हार जाती है और हस कर राधा को प्रसच्च करने के लिए उसकी खुशामद। करने लगती है तथा पुत्र के ही लिए वह उससे बराबर आते रहने का अनुरोध करती है। '

यह पहले ही कहा जा चुका है कि गोपियों के 'तरुण कन्हाई' पर यशोदा कभी विश्वास नहीं करती। चीर हरण, पनघट श्रौर दान लीलाश्रों में गोपियाँ कृष्ण की 'श्रचगरी' के उलाहने लाती हैं, पर हट स्नेह-मयी सरल माता स्वय गोपियों को बुरा भला कह कर लौटा देती है। कृष्ण उसके लिए सदैव निर्दोष वालक बने रहते हैं।

कृष्ण के वजवास काल में यशोदा की चिंता, आशंका, विकलता और दुःख की तीव्रता कालिय-दमन प्रसग में सबसे अधिक प्रकट हुई। कि वि ने अपशाकुन और तज्जनित व्याकुलता का वर्णन करके कृष्ण-प्रेम की गहनता की व्यजना की है। यशोदा को जब मालूम हो गया कि कृष्ण कालिय-दह में कूद पड़े, उस समय वह अत्यन्त विकल होकर विचित्तों की तरह व्यव-हार करने लगी और उसका स्नेह दैन्य के रूप में प्रकट हुआ। जिन वज-वासियों को कृष्ण की अतिप्राकृत शक्तियों में विश्वास है, वे धीरज देते और सममाते हैं कि कालिय कृष्ण का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, परन्तु यशोदा का

<sup>ी.</sup> वही, पद १३२२-१३२५

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पद १३४१

५. वही, पद ११३६-११४७

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>. वही, पद १३६६-१३४०

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup>. वही, पद १३४२-१३४५

६. वही, पद ११५६-११६०

स्नेह इतना उत्कट है कि उसे धीरज नहीं आता और वह दीन हो कर विलाप करती है। 9

कृष्ण के इस द्याणिक वियोग में ही यशोदा जब इतनी विह्वल हो गई, तो मथुरा-प्रवास के वियोग में तो उसकी दयनीय दशा की कल्पना करना भी दुस्तर है। किव ने यशोदा की करुण दशा के चित्र दे कर उसके पुत्र-स्नेह की व्यापकता श्रीर गभीरता की व्याजना की है।

कुष्ण यशोदा के सर्वस्व हैं। कृष्ण के रहते वह किसी को कुछ नहीं गिनती थी, वही कुष्ण के विछुडने की कल्पना से ही दीन श्रौर कातर हो कर श्रकर सं प्रार्थना करने लगती है कि वे कृष्ण बलराम को श्रपने साथ न ले जाएँ। वह कहती है; ''इनका मधुपुरी में क्या काम है १ ये राजसभा के नियम क्या जानें ? ये तो गुरुजनों ऋौर विधों को 'जुहारना' भी नहीं जानते। मधुरा में बड़े बड़े क्रपाणधारी योद्धा रहते हैं। इन्होंने ऋखाडे के मल्ल कभी नहीं देखें। मैंने बड़े यन से इन्हे दूध पिला कर पाला है। इन्हे तुम न ले जास्रो। राज्य-स्रश का जो कुछ द्रव्य चाहो, वह ले सकते हो, स्रौर महरों को भी ले जास्रो। नगर में लड़कों का क्या काम है १ मेरे तो ये ही धन हैं, ये ही सब अग्र हैं। सुमा 'निधनी के धन' को सुमासे न छीनो। अक्र, तुम बड़े के बेटे हो, कुलीन हो, मति-धीर हो, राजाश्रीं की सभा में बड़ों के साथ बैठते हो, पर-पीर जानते हो । मेरे ऊपर श्रन्याय न करो 1''र सिखयों तथा श्रन्य वजवासियों से श्रपना रोना रो कर कहती है कि कोई गोपाल को जाने से रोक ले। वह श्रपना समस्त गोधन देने तथा स्वय बन्दी बनने की तैयार है, पर केवल इतना मुख चाहती है कि कमल-नयन उसकी आँखों के सामने खेलते रहें। अन्त में वह स्वय कृष्ण से दीन हो कर प्रार्थना करती है कि जननी को दुखी छोड़ कर मधुरा गमन न करो। ४ नन्द यशोदा को समसाते हैं कि धनुष-यश दिखला कर कृष्ण को वापस ले ब्राएँगे, पर यशोदा को किसी प्रकार शांति नहीं मिलती । वह श्रत्यत विह्वल हो रही है ।

चलते समय यशोदा फ़िर विलाप करके गोपाल को रखने की प्रार्थना

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>. वही, पद ११६२-११६६

२. स्०, सा० (वें० प्रे०), पृ० ४५७

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>, वही, पृ० ४५८

४. वही, पृ० ४५८

फा०- ५२

करती है। पर जब कृष्ण सचमुच चल देते हैं, तब वह करण स्वर में पुकार उठती है; 'मोहन, तिनक मेरी श्रोर देख लो, मुक्तसे जननी का नाता न तोड़ो। तिनक खड़े हो कर श्रपने जन्म के खेड़े को एक बार दृष्टि मर देखते जाश्रो। 'र उधर श्रकर रथ पर चढ़ते हैं, इधर यशोदा पुत्र का नाम ले कर शोर करती हुई तक की भाति पृथ्वी पर लोट जाती है। कि वियोग-व्यथा है। बहुत बाद में पुनः यशोदा विलाप करती दिखाई देती है। वियोग-व्यथा में यह श्रात्म-हत्या करने तक का विचार करने लगती है। वियोग-व्यथा में यह श्रात्म-हत्या करने तक का विचार करने लगती है। वियोग-व्यथा में यह श्रात्म-हत्या करने तक का विचार करने लगती है। वियोग-व्यथा है। वह नद को बार बार धिक्कारती है कि तुम श्याम को छोड़ कर जीवित कैसे लीट श्राये १ दशरथ की भाति वहीं माण क्यों न गंवा दिए १ यशोदा को जब कभी श्याम की याद श्राती है तो उसे यह नहीं मूलता कि उसने उन्हे कैसे-कैसे दुःख दिए थे। कभी वह नंद को छोड़ कर मधुपुरी जाने का विचार करती है, कभी यमुना में बहने का।

कृष्ण-स्नेह की प्रतिमूर्ति यशोदा की सबसे करुण स्थित वह है जब वह देवकी की धाय बन कर मधुपुरी में बसने की इच्छा श्रौर कृष्ण से धाय के नाते देख जाने की प्रार्थना करती है। पथी के द्वारा वह धाय के नाते देवकी से कहला भेजती है कि कृष्ण को क्या-क्या श्रच्छा लगता है। यशोदा का स्नेह पुत्र की शुभाकाचा भर में निहित रह जाता है, उसमें उसका श्रपना कुछ भी स्वार्थ नहीं रहता।

यशोदा के इस त्यागपूर्ण स्नेह के व्याजक करुण चित्र के वाद किंवि उसकी वियोग-वेदना गम्भीर मौन के ही द्वारा स्चित करता है, वह कभी विलाप करती सामने नहीं आती। कृष्ण उद्धव को वज मेजते समय सबसे पहले यशोदा माता का ही नाम लेते हैं और जब उद्धव लौट कर आते हैं तब भी यशोदा मैया के विषय में ही पहले पूछते हैं, 'सच कहो, तुम्हें मेरी सौगध है, मैया ने कुछ कहा था ?' परतु उद्धव केवल इतना बताते हैं कि 'उन्होंने बार बार तुम्हारा नाम ले कर कुशल पूछी थी और उनकी दशा

१, वही, पृ० ४६०

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पृ० ४६०

५. वही, पृ० ४६०-४६१

<sup>&</sup>lt;sup>७</sup>. वही, पृ० ४८२

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>, वही, पृ० ४६०

४. वही, पृ० ४६०

६. वही, पृ० ४८१-४८२

८. वही, पृ॰ ५०३-५०५

कृष्ण-वलराम के विना तृषित चातक जैसी थी। उन्होंने परम सुंदर विचित्र
मुरली भेजी है। कृष्ण ने वह मुरली उठा कर हृदय से लगा ली। स्वय
मुरली से प्रत्यच्च प्रयोजन न रखते हुए भी यशोदा के द्वारा मुरली का भेजा
जाना विशेष श्रर्थ रखता है।

यशोदा का प्रेम ऐन्द्रिय नहीं था, श्रतः वियोग समय में वह शीघ ही उस श्रवस्था पर पहुँच गया जहाँ सर्वस्व का त्याग, यहाँ तक कि प्रेमपात्र का त्याग ही सच्चा त्याग श्रीर सच्चा प्रेम माना जाता है। यही कारण है कि कुरुचेत्र की भेंट के श्रवसर पर भी यशोदा मौन ही रही। यशोदा के चित्र में स्नेहशील, त्यागमयी सरल-प्रकृति माता का पूर्ण चित्र उपस्थित किया गया है।

# नंद

नद गोकुल के सब से ग्रधिक सभ्रान्त ग्रौर संपन्न 'महर' तथा वहाँ के निवासी ग्रहीरों के नायक हैं। राजा कस के प्रति राज्य-ग्रश तथा ग्रन्य प्रकार के करों का उत्तरदायित्व उन्हीं पर है। गोकुल के ग्रन्य 'महरों' को उपनद कहा गया है, जिससे सूचित होता है कि कदाचित् 'नद' कोई पदवी है। पर किव ने नद एक नाम के ही ग्रर्थ में प्रयुक्त किया है। गोकुल का समाज एक पचायती समाज है। नद उस समाज के मुखिया हैं। प्रत्येक महत्त्वपूर्ण प्रश्न पर निर्णय करने के पहले वे सब गोपों को बुलाते हैं। कृष्ण जैसा पुत्र पा कर जहाँ उनकी प्रतिष्ठा ग्रौर ख्याति में बृद्धि हो जाती है, वहाँ उन्हें प्राए दिन सकटों का सामना करना पड़ता है।

जिस प्रकार यशोदा गोकुल के नायक की पत्नी होते हुए भी प्रत्येक स्थिति श्रीर श्रवस्था में कृष्ण की स्नेहशील माता के रूप में दिखाई देती है, उसी प्रकार नद भी प्रत्येक श्रवस्था में कृष्ण के स्नेही पिता के ही रूप में सामने श्राते हैं। गोकुल के श्रामीणों की जिस सरलता का सर्वोत्तम उदाहरण यशोदा के चिरत्र में मिलता है, नद के चिरत्र में भी उसका प्रयाप्त प्रस्फुटन हुआ है। पुरुष श्रीर स्त्री के स्वभावों के श्रानवार्य श्रतर के साथ, नद श्रीर यशोदा के चिरत्र में श्राधिकाश समानता है।

हरि के गोकुल में प्रकट होने के समय से नद का घर-द्वार विशेष रूप से समस्त नज के हर्षोल्लास का केन्द्र हो गया। पुत्र-मुख देख कर नद के उर

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup>, वही, पृ० ५६३ <sup>२</sup>. वही, पृ० ५११-५१२

में आनंद की सीमा नहीं रहती, उनका सुख अनिर्वचनीय है। जब वे मजवासियों के नाना प्रकार के आनंदोत्सवों के रूप में अपने सुख का विस्तार देखते हैं, तब तो वह दोनों हाथों से सपत्ति छुटाने लगते हैं। उनके द्वार से कोई असतुष्ट नहीं लौटता, जो कोई उनसे जो कुछ माँगता है, उसे वे वहीं देते हैं।

कृष्ण के साहचर्य का जितना सुख यशोदा को प्राप्त होता है, उतना नद को नहीं मिल सकता। परन्तु जब भी वे कृष्ण के समीप देखे जाते हैं, उनका हर्ष-सुख अनायास उनके मुख पर मलकने लगता है श्रीर उनकी वाणी श्रीर कर्म से प्रकट हो जाता है। यशोदा को तो केवल दिन में ही वियोग सहना पड़ता है, जब कृष्ण खेलने अथवा गोचारण के लिए वन में चले जाते हैं, परन्तु नंद को रात भी विरह के द्वन्द्व में वितानी पड़ती है, इसी से वे प्रातः होते ही आकुलता मिटाने के लिए सोते हुए सुत का वदन उघार कर देखने आते हैं। वे दोपहर का भोजन नद और कृष्ण साथ साथ करते हैं। कृष्ण कुछ खाते और कुछ दोनों हाथों से लपटाते जाते हैं। जब वे तीच्ण मिर्च खा कर रोने लगते हैं, तो माताएँ उन्हें अनेक उपायों से शात करती हैं और नद मीठा कौर दे कर उनका निहोरा करते हैं।

शालग्राम प्रसग में कृष्ण श्रपने चातुर्य श्रीर चमत्कार के द्वारा स्त्रण स्वभाव नद को चिकत-विस्मित कर देते हैं। पर कृष्ण के श्रतिप्राकृत व्यक्तित्व की उन्हें इतनी सरलता से प्रतीति नहीं होती। कालिय दह के पुष्पों के लिए जब कस की 'पाती' श्राती है, तब वे भयभीत हो जाते हैं, चिंता श्रीर श्राशंका से उनका मुख मुरक्ता जाता है श्रीर वे सब गोपों को बुला कर विह्वल हो कर कहते हैं, 'श्रव हम लोग निकलं कर कहाँ जाए! श्रपने जीवन का तो मुक्ते तिनक भी डर नहीं है। डर तो केवल कृष्ण श्रीर बलराम का है। इस सकट से कैसे उवार हो ?' पर जितनी जल्दी नद घवरा जाते हैं, उतनी ही जल्दी उन्हें शांति भी मिल जाती है। कृष्ण ने उन कुल-देवताश्रों की याद दिला कर

<sup>॰</sup> सू॰ सा॰ ( सभा ), पद ६३१-६४१,६५३-६५८

र. वही, पद ६४८,६४६,७१६

³. वही, पद ८२१ ८२२

४. वही, पद ८७८-८८१

भ, वही, पद ११४४-११४६

883

जिनको क्रपा से अब तक अनेक 'करवर' टलते रहे हैं, नद और यशोदा का दुःख मेट दिया।

जिस प्रकार यशोदा को कालिय दह के अनिष्ट की सूचना अपशकुनों के द्वारा मिल जाती है, उसी प्रकार नद के घर में घुसते ही वाँ एँ छींक होती है, दाहिने 'धाहु' सुनाई पड़ता है, द्वार पर श्वान कान फटकाता और 'गररी' लड़ते दिखाई देती है तथा माथे पर होकर काग उड़ जाता है। तुरन्त नन्द का हृदय आशका से भर जाता है। वे 'मन मारे' घर में घुसते हैं। यशोदा से उसके 'मुराए' हुए मुख का कारण तथा 'बलमोहन' का पता पूछने पर जब वह भी अपने अपशकुनों का हाल उन्हें वताती है तव तो वे अत्यत व्याकुल हो जाते हैं और वार बार श्याम के विषय में अनेक प्रक्ष करने लगते हैं। नद और यशोदा व्याकुल हुए कभी भीतर जाते और कभी वाहर आते हैं। इतने में रोते हुए गोप वालक आ कर उन्हें दुर्घटना का हाल सुना देते हैं। यशोदा मुरमा कर पृथ्वी पर गिर पड़ती है, पर नद पुरुष होने के नाते दौड़ते हुए तुरंत यमुना तट पर पहुँच जाने हैं। परतु वहाँ पर नंद का भी धैर्य समाप्त हो जाता है और वे मूर्ज्छत हो कर गिर जाते हैं।

कृष्ण को कालिय के फन पर नाचते हुए श्रौर उसकी पीठ पर कमल लादे हुए श्राते देख कर नद को जो सुख होता है वह उनके उर में नहीं समाता। जब कंस कमलों की भेंट स्वीकार करके नद के लिए सिरपाव श्रौर गोपों को पहरावने देता है श्रौर कहला भेजता है कि दोनों सुतों को देखने को बुलाऊँगा उस समय भी नद श्रत्यंत प्रसन्न होते हैं। उन्हें कस के इस प्रस्ताव में किसी षड्यत्र की गंध नहीं मिलती। श्रक्रूर जब श्याम-बलराम को लेने के लिए सचमुच श्राजाते हैं, उस समय भी नद को श्रपने सरल स्वभाव के कारण कंस की इस चाल में कोई श्राशंका नहीं दिखाई देती। यशोदा श्रतःप्रेरणा वश पुत्र के भावी वियोग में विलाप करती है, परतु नद उसे समसाते हैं; कान्ह का मुक्ते भरोसा है। यशोदा, तू कस-

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> वही, पद ११५६-११६०

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>. वही, पद ११६१-११६२

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पद ११६३

४. वही, पद ११९६

भ वही, पद १२०४, १२०५

छदा-वेशी असुरों के उत्पातों के समय यशोदा की सिखयों के भाव-विस्तार का कभी कभी उल्लेख हुआ है। जब तृणावर्त हरि को उडा ले गया और वे एक पाइन शिला पर पडे दिखाई दिए तो उन्हें वजयुवतियाँ चूमती-चाटती उठा लाई। घर घर बधाई बजने लगी और सब स्नियाँ कृष्ण के ऊपर पाना वार-वार कर पीने लगीं। बाद में वे'महरि' के पास जा कर सारा हाल सुना कर कहती हैं, 'यशोदा, तुम्हारी यह प्रकृति भली नहीं जो तुम इसे अकेला छोड़ कर चली जाती हो। क्या यह का काज इससे भी अधिक प्यारा है ? तुम्हे नेक भी डर नहीं लगता ? भला हुआ कि हरि बच गए। अब तो सुरित प्रमहालों। मन में बिचारों तो।'

माखन चोरी श्रौर उलूखल वन्धन में नारी की प्रकृति का सुन्दर चित्रण हुआ है। व जनारियाँ यशोदा से उलाहना देती हैं, यशोदा कहाँ तक कानि करे ? रोज-रोज दूध दही की हानि कैसे सही जा सकती है, स्रगर स्रपने इस बालक की करनी तुम श्रा कर देखी! स्वय गोरस खाता है, लडकों की खिलाता है श्रीर फिर ऊपर से भाजनों को फोड कर भाग जाता है। र साँबरे को तू क्यों नहीं बरजती ? विधाता ने तुक्ते बहुत दूध दही दिया, उसे तू पुत्र से छिपाती है । तेरे कौन बहुत से बालक हैं १ एक कुवर कन्हाई स्रौर वह भी घर-घर माखन चुराता-खाता डोलता है 13 यशोदा भी इन उपालभों-स्रभियोगों का उचित उत्तर देती है। पर स्रत में जब वह पुत्र को पकड़ कर बांध देती है तब ये ही उलाहने देने वाली ग्वालिनें श्रा त्रा कर उसके साथ सहानुभूति प्रकट कर के यशोदा की आलोचना करने लगती हैं, 'यशोदा इतना भी क्या क्रोध १ अपने ही पुत्र पर इतनी कठोरता । देख, कमल-नयन तेरा मुख देख रहा है ग्रौर हिचिकियों से रोता है ! वघन छोड़ दे। माना कि तेरा सुत खरा अचगरा है, पर है तो कोख का जाया। ४ 'तू कितना गोरस चाहती है १ हम अपने घर से ला दें १' तू नेक भी दर्द नहीं करती। तेरा हृदय वज्र से भी कठिन है। पुत्र से भी प्यारा कोई होता है १ तू तो मदिर के भीतर छाया में मुखपूर्वक बैठी है ग्रीर मुत घाम में दुख पाता है। तेरे जी में मली बुद्धि उपजी। अब तो यूढ़ी हो चली, फिर भी ! जैसे-तैसे एक ढोटा हुआ। उसके भी न जाने कौन कौन करवर

१, वही, पद ६६६-६६७

³, वही, पद ६४३

<sup>े.</sup> वही, पद ६६५

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>, वही, पद १६८

४. वही, पद ६६४

टले। उसी को तू श्रंव भारती है। तेरे श्रर में कौन निरदई रह' सकता है। कौन तेरे घर में श्रा कर बैठेगा १°

कवि ने वजनारियों के इस भाव-परिवर्त्तन द्वारा नारी-हृदय की कोमलता श्रीर परिस्थिति के श्रनुकुल सद्यः प्रभावशीलता का चित्रण किया है।

# दाई

नाल छेदने वाली दाई यशोदा से मगड़ा करती श्रीर कहती है, 'जसोदा, में तब तक नाल नही छेदने दूंगी, जब तक तुम मुक्ते अपने गले का मिएमय हार नहीं दोगी। श्रौरो के तो बहुत से गोप-खरिक हैं, मेरे लिए तो बस तुम्हारा ही एक घर है। श्राज वहुत दिनों की श्राशा पूर्ण हुई! यशोदा ने मन ही मन हॅस कर उसे गले का हार दे दिया। 'र उसने समका होगा कि सस्ती छ्ट गई। परतु दाई ने अपना कमाड़ा समाप्त नहीं किया और मोतियों के थाल के लिए फैल गई। यशोदा कहती है, 'मागरिनी, तूने मुमे बहुत खिमाया । कचन-हार देने पर भी नहीं मानती । तू ही एक अनोखी दाई है ? वालक का नाल शोघ ही छेद; वयार भरी जाती है। मैं तेरे पावों पड़ती हूं। तेरा भला मनाऊँगी। तूमन में न डर। 'पर 'क्तगरिनि' ऐसी बातों में नहीं त्राती। वह बार वार कहती है, 'माई मैं नार नहीं छीनूँगी। त्राधी रात को उठ कर आई हूँ। मुक्ते कागड़ने का अवसर मिला, तो क्यों न मत्गड़ूं १ क्या यह अवसर बार बार आता है ! मेरा मनचीता हुआ, इसलिए श्रपना मनभाया लूँगी। मैं कल साँम की श्राई हूँ, मुक्ते विदा दो, श्रपने घर जाऊँ। अन्त में नदरानी ने आनंदित हो कर नद को बुलाया और उससे सलाह करके जब दाई को कंचन के आभरण दिए तथा रोहिणी ने रत का हार दिया तब उसने हॅस हॅस कर नाल छीना श्रीर बधाई देती हुई लौट गई।3

# रोहिणी श्रीर देवकी

कान्य की वयस्क नारियों में यशोदा के पश्चात् देवकी, रोहिणी श्रौर वृषभानुपत्नी का नामोल्लेख हुत्रा है। रोहिणी का न्यक्तित्व तो यशोदा की छायामात्र है। कृष्ण श्रौर बलराम की परिचर्या में उसका उल्लेख एक-दो बार ही हुत्रा। बलराम का यह कथन कि रोहिणी यशोदा जैसा स्नेह नहीं

<sup>ै.</sup> वही, पद ६८६

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>. वही, पद ६३३

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पद ६३४-६३६

कर सकती, कदाचित् देवकी के विषय में प्रतीत होता है, क्योंकि मथुरा में बलराम द्वारा रोहिंगी की आलोचना में विशेष सगति नहीं है।

देवकी कृष्ण की असली माता है, परन्तु उसके स्वभाव में किव ने मातृत्व का विशेष चित्रण नहीं किया। कृष्ण के जन्म के पहले ही से उसे उनके अतिप्राकृत व्यक्तित्व के विषय में ज्ञान था; फिर भी जन्म समय के अतिप्राकृत चिह्न देख कर कस के डर से वह कृष्ण से 'पराकृत' होने की प्रार्थना करती है अगर अपने पित को 'बुधि, बल, छल, कल' से बालक की रज्ञा का उपाय करने की सलाह देती है। इस अवसर पर किव ने माता-पिता की चिंता और व्यग्रता का किंचित आभास दिया है।

मथुरा में कृष्ण वसुदेन देवकी के समन्न अपने गौरव और ऐश्वर्य के साथ उपस्थित होते हैं। वे उन्हें बधन से छुड़ा कर बताते हैं कि 'मैं सुत हूं और तुम पितु-मात, अब तुम क्यों पछताते हो १' देवकी यह सुन कर रोने लगी और कहने लगी कि बारह वर्ष तक तुम कहाँ रहे १ मैंने तो तुम्हें गोद में भी नहीं खिला पाया।' परतु कृष्ण माता को आश्वासन देते हुए कहते हैं कि जिसके ऐसा पुत्र हो उसे सोच की क्या आवश्यकता-१ अष्ट सिद्धियाँ और नव निधियाँ मथुरा के घर-घर में लाई जा सकती हैं, रमा को देवकी की सेवा के लिए नियुक्त किया जा सकता है और माता-पिता के लिए कृष्ण गगन, धरणी और पाताल कहीं भी जाने में सकोच नहीं कर सकते। हैं

बलराम भी श्रपने को शेषरूप कह कर कृष्ण के कथन की पुष्टि करते हैं। ऐसी परिस्थित में यह सम्भव नहीं कि देवकी के हृदय में सहज मातृत्व का भाव उत्पन्न हो सके। कृष्ण के ऐश्वर्य-ज्ञान के कारण देवकी उनके प्रति वास्मल्य प्रकट करने के स्थान पर भक्ति-भावना प्रकट करती श्रीर 'दीन-दयालु' कस-दुख-मंजन, उग्रसेन-दुखहरन, मेरे माथे पर चरण रखों कह कर उनके चरणों पर गिर पड़ती है श्रीर श्रपने दोषों के मेटने श्रीर गोकुल में ले जा कर शरण देने की प्रार्थना करती है, जिससे कि वह भव-जल से

१. सू० सा० ( वें० प्रे० ), पृ० ५०५

२. सू० सा० ( सभा ), पद ६२२-६२५

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पद ६२७

४. सू० सा० (वें० प्रे०), पृ७ ४७२-४७३

स्रदास ] [४१६

तर जाए। किष्ण देवकी के मृत पुत्रों को ला कर अपने वचन को प्रमाणित करते हैं। र

# **चृषभा**नुपत्नी

वृषभानु महरि के चरित्र में विस्तार सकोच श्रीर स्नेह के श्रालबन के महत्त्वपूर्ण त्रतरों के साथ यशोदा की स्नेहशीलता त्रौर सरलता का किंचित समावेश किया गया। जिस प्रकार यशोदा कृष्ण की बातों पर शीघ ही विश्वास कर लेती है, उसी प्रकार राधा भी देर से घर लौट कर अपनी माता को शीघ ही समभा देती है, जिससे वह उसकी देरी पर सदेह नहीं कर पाती। <sup>3</sup> कृष्ण से मिलने जाने के लिए नए नए बहाने बना कर माता को सफलतापूर्वक धोखा दे देना भी राधा की चतुरता के साथ उसकी माता की सरलता का द्योतक है। ४ एक बार कृष्ण से मिल कर देर से लौटने पर राधा ने किसी लड़की के सॉप से काटे जाने की कहानी गढ कर स्नेहमयी सरल माता को ऋपनी निर्दोषता का विश्वास दिला दिया। "पर वह राधा पर कोध भी करती है। "यृषभानु-धरिनी कुवरि से कहती है कि तू 'नेक' भी घर में नहीं रहती। तुमसे कितना कहती हूँ, पर तू मुमे 'रिस' से जलाती ही रहती है। वन की 'हिरनी हो गई। सबके घर में लड़कियाँ हैं, पर तेरी जैसी निडर कोई नहीं। धरती पर नहीं देखती! 'करबर' टल गई जो साँप से उबर गई। बात कहती हू तो तुमें आग सी लगती है, 'लिखी' कौन मेट सकता है ? जो कर्त्ता करता है वही होता है । जो होनहार है वही होगा। यह कह कर उसने सुता को हृदय से लगा लिया स्रौर उसकी स्रोर देख कर बार बार पछताने लगी। सूर, राधा डर से कुम्हला गई।" -इतनी भर्त्सना के बाद माता ने राधा को नहलाया, वस्त्र पहनाए, भोजन कराया त्रीर समकाया कि अपने ही घर में खेला कर, खरिक की श्रोर न जाया कर। ७

पहली बार जब राधा यशोदा से परिचय और आदर-प्रेम पा कर घर लौटी और उसने अपनी माता को यशोदा के 'सविता से गोद पसारने' और

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>. वही, पृ० ४७३

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. स्० सा० ( समा ), पद १२९५

भ वही, पद १३१५

<sup>&</sup>lt;sup>७</sup>, वही, पद **१३**१७

२. वही, पृ० ५०२

४. वही, पद १२६६

६. वही, पद १३१६

श्रीर 'वावा' से शिकायत करने की धमकी देती है। वह कहती है। 'जिन कान्ह से सदैव मेरी छठी-श्राठें रहती है उनके विषय में ऐसी वातें ?' राधा का श्रमर्ष देख कर माता फिर ठढी पड जाती है श्रीर सोचने लगती है कि 'इतनी वडी हो गई, पर लिरकाई नहीं गई। श्राज तक इसके ढंग वारे की तरह हैं। सदा श्रपनी टेक रखती है, माता ने यह सोच कर कि कहीं यह मचल गई तो मेरे मनाए नहीं मानेगी, हार मान ली श्रीर हॅस कर उसे प्रेम-पूर्वक कठ से लगा लिया।

राधा इसी प्रकार माता की सरलता से लाम उठाती रहती है। कृष्ण से मिलने का जब त्रौर कोई उपाय उसे न सुमा तो 'मोतिसरी' के खोने का बहाना बना लिया। भोली जननी बड़ी हानि सुन कर व्यथित हो उठी। वह कहती है: 'राधा, अब मैं कभी तेरे अपर विश्वास नहीं करूगी। दूसरा हार, चौकी, हमेल अब कुछ भी मैं तेरे कंठ में नहीं डालूंगी। त्ने जो लाख टका की हानि की, वह तुमी से लूगी। हार बिना लाए मैं तुमे घर में नहीं पैठने दूँगी। गले में मोतिसरी देखे विना मैं शात नहीं हो सकती। हार नहीं लाएगी तो मैं जन्म भर तेरा नाम नहीं लूंगी। 12 माता की सरलता से लाभ उठा कर राधा ने काम बना लिया। उधर राधा कृष्ण के साथ रस-केलि में मम है श्रौर इघर उसकी माता 'श्रवसेर' करती है। वह सोचती है कि 'प्रातःकाल से सारा दिन हो गया ख्रौर एक याम निशि बीत गई, न जाने मेरी बारी कहाँ चली गई। हार के त्रास में मैंने उसे बहुत त्रास दिया। कदाचित् वह डर के मारे घर नहीं ऋाई। मैं कहाँ जाऊँ ? न जाने वह रूठ कर कहाँ रह गई। ऐसा हार वह जाए! सुता के नाम से मेरे तो एक वही है। ग्रभी महर सुनेंगे तो मुक्ते बुरा भला कहेगे। वह सिखयों से पूछती है कि उन्होंने तो राधा को कहीं नहीं देखा।' राधा जन डरती डरती घर लौटी तो 'कीरति महतारी' ने उसे देखते ही हर्षपूर्वक दृदय से लगा लिया श्रीर उसे त्रास देने का स्मरण करके बार बार पछताने लगी।

इसके बाद कान्य में कीर्ति का उल्लेख नहीं मिलता। पर इतने ही में किन ने स्नेहशील, सरल माता के दृदय का स्वाभाविक चित्र पूर्ण रूप में उपस्थित कर दिया।

१, वही, पृ० २६४

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>. वही, पृ० २६४

किन ने इन समस्त नारियों के भावों का चित्रण करके नारी हृदय की कोमलता, सरलता और सहज स्नेहशीलता का प्रदर्शन किया है। गोपियाँ

यों तो जाति श्रीर पेशे के विचार से वज की समस्त नारियाँ गोपियाँ हैं, परंतु इस शब्द का प्रयोग श्रिधिकतर उन किशोर कुमारियों श्रीर नवोदाश्रों के लिए होता है जिनके हृदय काम द्वारा उद्देलित हैं श्रीर जो कृष्ण के प्रति प्रेमिका का भाव रखती हैं। श्रवस्था, परिस्थिति श्रीर भाव-प्रवणता के भेद से इनमें भले ही श्रतर हो, पर भावना की दृष्टि से वे सब समान हैं। किव ने गोपियों का सामूहिक रूप से भी चित्रण किया श्रीर कितपय नामोल्लेख भी किए हैं। परतु गोपियों के व्यक्तित्व में व्यक्तिगत विशेषताएँ कोई महत्त्व नहीं रखतीं। वे भावना-सम्पन्न व्यक्ति की दृष्टातरूप हैं। यह श्रवश्य है कि किव ने गोपियों को भिन्न भिन्न परिस्थितियों में रख कर उनमें सजीवता पैदा कर दी तथा उनके द्वारा श्रामीण समाज के यथार्थ चित्र उपस्थित किए।

वयस्क नारियों में जहाँ हार्दिक भावना की प्रधानता है, वहाँ गोपियों में ऐंद्रिय सवेदना प्रधान है। सरलता दोनों में है' पर वयस्क नारियों की सरलता उनके स्नेहशील हृदय का स्वामाविक गुण है और गोपियों की सरलता उनके ज्ञान और अनुभव की न्यूनता तथा अवस्था की अल्हड़ता की स्वक है। दोनों की प्रकृतियों के इस भेद के कारण ही दोनों की प्रामीण निश्छलता भिन्न भिन्न रूप में प्रकट हुई। जहाँ वयस्क नारियाँ गभीरता और करणा का रूप बन जाती हैं, वहाँ गोपियाँ अपने भावों को वक्रोक्तियों, व्याजोक्तियों और व्यथ्यों के रूप में व्यक्त कर सकती हैं। गोपियों के स्वभाव का बाँकपन, अल्हड़ता, विनोदिपयता, उत्साह और सजगता उनकी नई अवस्था और प्रेम के नवीन अनुभव तथा उसकी तीव्रता की द्योतक हैं। स्वभाव की इन विशेषताओं में ऊढा और अनूढ़ा दोंनों प्रकार की गोपियाँ समान हैं।

कुमारी किशोरियाँ जिनके हृदय में प्रेम का बीज अभी अकुरित नहीं हुआ इतनी भाव-प्रवण और विमुग्ध दृष्टि-सपन्न हैं कि कृष्ण के बाल रूप को देखते ही वे भाव-विभोर हो जाती हैं और उनकी सुध-बुध विस्मरण हो जाती हैं। कृष्ण के रूप और लीलाओं की मोहकता का प्रभाव गोपियों पर इतना पड़ता है कि माखन चोर बाल कृष्ण के ही प्रति उनके हृदय में

कामेच्छा जागरित हो जाती है। कृष्ण की प्रत्येक लीला का प्रमाव सीधा गोपियों की ज्ञानेन्द्रियों और मन पर इस प्रकार पड़ता है कि वे कृष्ण-प्रेम के समज्ञ अन्य समस्त वस्तुओं, विचारों और भावों का पूर्ण परित्याग कर देती हैं। इस प्रकार गोपियों की प्रकृति की सर्वोंपरि विशेषता है उनका उत्कट कृष्ण-प्रेम। उनमें कृष्ण-प्रेम की जो तीवता और दृढता प्रदर्शित की गई, उसके लिए सरलता की अत्यत आवश्यकता थी। यह उनके स्वभाव की सरलता का ही द्योतक है कि वे कृष्ण को पित रूप में प्राप्त करने का निश्चय करके उसके लिए शिव और सूर्य का आराधना में तत्पर हो जाती हैं।

चीर हरण के प्रसग में उस अवस्था का चित्रण दिया गया है जब कुमारी गोपियाँ प्रेम की अभिलाषा करते हुए भी प्रेम से सर्वथा अपरिचित हैं। लज्जा के कारण वे प्रेम पथ पर चलने में किठनाई का अनुभव करती हैं। इसी कारण कृष्ण जंब जल के भीतर ही पीठ मींजते हुए उन्हें दर्शन देते हैं, तब वे हृदय में गुदगुदी का अनुभव करते हुए भी यशोदा से उलाहना देने चली जाती हैं। उलाहना देने में गोपियों को कृष्ण के दर्शन का सुखलाभ होता है। इसी प्रकार यमुना-स्नान के लिए जाने में गोपियों को लज्जा और सुख दोनों का साथ-साथ अनुभव होता है। गोपियों के हृदय में काम और लज्जा का हृन्द प्रदर्शित करके किव ने उनकी नव वयस, सरल-स्वभाव और काम प्रवृत्ति की व्यजना की है। चीर हरण करके कृष्ण उनकी लज्जा को किंचित् कम करने और प्रेम के हृद करने में सफल होते हैं। वस्त्र लेने के लिए कृष्ण जब गोपियों से निपट नम होने का अनुरोध करते हैं, तब गोपियों के नारी-सुलभ सकोच का प्रदर्शन करके किव ने पुनः उनके सरल स्वभाव और निश्छल मित की सूचना दी।

किव ने स्रागामी लीलास्रों में जिन गोपियों का चित्रण किया है उनमें ऊढा स्रौर स्रनूढा एव किशोरी स्रौर वयस्क का विमेद करना किठन है। पनघट लीला<sup>२</sup> की गोपियों में चीर हरण की गोपियों की

٩. सू० सा० (सभा), पद १३८७-१४१६

२. सू० सा० (वें० प्रे०), पृ० २०२-२७८

श्रपेचा प्रगल्भता की श्रधिकता श्रीर सकोच की न्यूनता है। परन्तु इन गोपियों में कदाचित् कुमारियों की ही प्रधानता है। कुष्ण द्वारा छीनी हुई 'गेंडुरी' माँगते हुए गोपी कहती है कि 'भौजाई मुक्तसे गेंडुरी के लिए लडेगी, इसलिए गेंडुरी मुक्ते लौटा दो।" इसी कारण ऐसा श्रनुमान होता है कि कवि ने किशोरी गोपियों के प्रेम-विकास के विचार से चीर हरण के बाद पनघट लीला को रखा है। चीर हरण की गोपियों की भाँति 'पनघट' की गोपियाँ भी यमुना तट पर जाने में कृष्ण की 'लगराई' श्रीर 'श्रचगरी' के भय से सकोच करती हैं। पर यह सकोच उतना मुग्धता-मिश्रित नहीं है; श्याम की 'ब्रचगरी' के ब्रनुरूप गोपियों में भी चतुरता ब्रा गई। खालिन भरा घट शीश पर ले कर घर को चली; कृष्ण ने पीछे से आ कर घट फैला दिया। 'चतुर ग्वालिन' ने श्याम का हाथ पकड़ लिया ऋौर 'कनक लकुटिया' छीन ली ! श्याम उसे 'रीती गागरि' लौटाने लगे, पर गोपी ने गागर को भर कर देने का अनुरोध किया। 3 उसने कहा; "कर की लकुट मैं तब दूँगी, जब मेरा घट भर दोगे। क्या हुआ जो नन्द वडे हैं, वृषभानु की आन है, इम भी मिल कर तुम्हारी वरावरी कर सकती हैं। एक गाँव ऋौर ठाँव का वास है, फिर तुम एक कहोगे तो मैं कैसे सहूंगी ? स्र-श्याम, मैं तुमसे डरूँगी नहीं, जवाब का जवाब दूंगी।"" ये गोपियाँ कृष्ण से तर्क-वितर्क करती हैं, उनके अपर ठगी का लाछन लगातीं श्रीर प्रमाण माँगने पर बताती हैं कि कृष्ण मृदु मुसकान से मन चुराते और 'नैन-सैन' दे कर तथा 'अग त्रिभग' करके चलते हैं। र्गेंडुरी न देने पर ग्वालिनें मुंड बना कर यशोदा के पास जाती श्रौर कृष्ण को चुनौती देती जाती हैं कि यहीं रहना तब तुम्हें देखेंगी।" 'रसभरी, यौवन मद की माती' ग्वालिनें यशोदा से तर्क करके उसे कृष्ण की अचगरी का विश्वास दिलाने में किंचित् सफल हो जाती हैं। ह लौटते हुए गोपियों को कृष्ण घर श्राते हुए मिल जाते हैं। कृष्ण उन्हें देख कर लिजत हो जाते हैं। युवितयाँ उनसे कहती हैं; 'कान्हा, घर जात्रो, तुम्हें महतारी बुला रही है। हम तुम्हारी बड़ाई कर श्राई हैं। " गोपियों की यह प्रगल्भता उनके उत्कट प्रेम की सूचक है। पर प्रेम की तीवता के आगे उनकी सारी चतुराई

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>. वही, पृ० २०४

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पृ० २०३

५. वही २०४

<sup>&</sup>lt;sup>७</sup>. वही, पृ० २०४ फा०—५४

२. वही, पृ० २०३

४. वही, पृ० २०३

६. वही, पृ० २०४

समाप्त हो गई श्रीर वे लोक-लज्जा, विधि-मर्यादा सभी को तिलांजलि दे कर प्रेम-पथ का अनुसरण करने को तत्पर हो गई । दान लीला में गोपियाँ की प्रगल्भता और अधिक स्पष्ट रूप में प्रकट हुई है।

गोपियाँ सहज रूपवती हैं श्रौर भाँति-भाँति के शृङ्कार सजा कर श्रपने रूप के त्राकर्षण को और श्रधिक वढा लेती हैं: "युवती श्रगों में शृङ्गार सँवारती है। वेगाी गूंथ कर मोतियों की माँग बनाती ऋौर शीशफूल सिर पर धारण करती है। गोरे भाल पर सेंदुर की बिंदी श्रौर उस पर जडाऊ टीका तथा चद्र-वदन पर रवि-तारागण धारण किए हुए है, मानों वे स्वभावतः ही उदयाही गए हों। सुभग अवणों पर मणि-भूषित । 'तरिवन' की उपमा नहीं दी जा सकती, मानों कामदेव ने नन्द-कुमार के लिए ही फद रचे हों। नासा में नथ है जिसके मुक्ता की शोभा ऋधर तट पर विराजती है, मानों शुक दाड़िम-कर्ण लेने में असफल हो कर स्वय कनक के फद में पड़ गया हो। श्रदण दशन दमकते हैं श्रौर चिबुक पर डिठौना भ्राजता है। गले में 'दुलरी' श्रौर 'तिलरी' तथा उस पर सुभग 'हमेल' विराजती है। कुचों पर कचुकी तथा मोतियों का हार श्रीर भुजाश्रों में 'विजयठे' शोभित हैं। कलाइस्रों में चूड़ियाँ स्रीर 'फुदना' ऐसे लगते हैं मानों कर्ज के पास अलि दिखाई देते हों। कटि में 'छुद्रघटिका' और रंगीन लहॅगा तथा तन पर तनसुख की सारी पहन कर सूर, ग्वालिन दिध बेचने निकली है। उसके पगों के नूपुरों की भारी ध्वनि हो रही है।"3 गोपी के इस रूप-वर्णन से उसके हार्दिक भाव की भी व्यंजना होती है। वस्तुतः वह यौवनोन्मत्त है, इठलाना ऋौर इतराना उसका ऋवस्था जन्य स्वभाव है तथा लज्जा, लोकनिंदा का भय, किसक, विश्वास श्रीर श्रातिरक प्रेमजन्य मधुर सुख उसके प्रेम की नवीनता, परिचय की न्यूनता श्रीर प्रेमी-जीवन की श्रानदानुभूति के श्रपूर्ण जान के द्योतक हैं। कवि ने कृष्ण के ही मुख से उनकी समस्त लोकातीत शक्तियों की गर्वोक्तियाँ करा कर तथा गोपियों को उनसे श्रप्रभावित दिखा कर गोपियों के सरल ग्रामीण स्वभाव का परिचय दिया है। विश्वासी गोपियाँ जहाँ कृष्ण पर अपना मन-वचन-कर्म से आतम-समर्पण कर देती हैं, वहाँ उनका कामोद्धेलित हृदय 'कृष्ण के इंद्रियानुभूत रूप में इतना अधिक

१. वही, पृ० २०८

र वही, पृ० २३३-२५१

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पु० २४०

श्रासक्त है कि उन्हें कृष्ण की साद्धीपर भी विश्वास नहीं होता। किव ने गोपियों के चरित्र के द्वारा यह प्रदर्शित किया कि सरल, शुद्ध विश्वास की दृढता तर्क, बुद्धि श्रीर ज्ञान से हिलाई नहीं जा सकती। यही कारण है कि गोपियों ने उद्भव की बातों को हॅसी हॅसी में टाल दिया श्रीर स्वय उद्भव को बुद्धि-पद्ध छोड़ कर भावना-पद्ध का समर्थक बना लिया। गोपिया भावना पद्ध की साद्धात-मूर्त्त हैं।

वाक्चातुर्य में वे कम नहीं हैं। वे कुष्ण के बरावर 'जवाब का जबाब' देती हैं। वे जानती हैं कि वर्ज में कस का राज्य है, उसके रहते किसी को दान लेने का अधिकार नहीं। यदि कस की ओर से कुष्ण 'जगाती' बनाए गए हैं, तो उनके पास कस की 'छाप' होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं है, तो कुष्ण को युवतियों के साथ यह दुर्ज्यवहार नहीं करना चाहिए; उन्हें वैसी ही चाल चलना चाहिए, जैसी उनके 'बाप' चलते आए हैं। गोपियों की ये बातें यद्यपि 'कोरे तर्क' हैं, क्योंकि कुष्ण से विवाद बढ़ाने में भी उन्हें सुख ही मिलता है, 'पर हैं ऐसे तर्क जिनका उत्तर कृष्ण के पास कुछ नहीं। वे तर्क छोड़ कर गोपियों को आतिकत करने पर उतारू हो जाते हैं।

दान लीला की गोपियाँ किशोरियाँ श्रौर नव तरुणियाँ हैं। योवन-सुख से वे श्रभो पूर्णरूप से परिचित नहीं। कृष्ण उन्हे श्रपने व्यवहार के द्वारा श्रनन्य प्रेम में दीचित करके लोक-मर्यादा की उपेचा करने वाली प्रेमिका बना देते हैं। दान लीला के बाद गोपियाँ श्रीकृष्ण-प्रेम में उन्मत्त, भावुक प्रेमिका के रूप में चित्रित की गईं, लोक-लज्जा का उन्हें तनिक भी भय नहीं, घर, स्वजन, परिजन, सब से उन्हें विरक्ति होगई। गोपियों के विचित्र प्रेम के चित्रण में किव ने उनकी जिस भाव-दशा का प्रदर्शन किया उससे उनके प्रकृति-वैचित्र्य श्रथवा स्वभाव-वैभिन्य का ज्ञान नहीं हो सकता। केवल उनकी भावना-प्रधान प्रकृति श्रीर तीत्र भावुकता का परिचय मिलता है।

गोपियों का यही उत्कट प्रेम उन्हें कृष्ण का मुरली-वादन सुन कर जैसी की तैसी वन की त्रोर प्रस्थान करने को विवश करता है। रास की गोपियाँ प्रेमातुर, त्रांनद की श्रमिलाषिणी और कृष्ण-प्रेम में गर्वीली चित्रित की गई हैं। इन गोपियों में विवाहित औ श्रविवाहित दोनों श्रेणियों की गोपियाँ

१. वही, पु० २५५-२६०

हैं, क्योंकि कृष्ण ने उन्हें घर लौट कर पति की परमेश्वर की तरह पूजा करने का उपदेश दिया और गोपियों ने कृष्ण-प्रेम के समज्ञ पति, स्रुत, माता, पिता अदि सभी संबंधियों का प्रत्याख्यान किया। इस प्रसग में भी गोपियों की भाव-प्रवणता और हार्दिक कोमलता का परिचय मिलता है।

गोपियों की प्रगल्मता, मुखरता, चचलता, वसंत श्रीर फाग के वर्णन में चरम सीमा को पहुँच जाती श्रीर श्रवसर के उपयुक्त निर्लज्जता में परिणत हो जाती है। हिर के सग फाग खेलने के बहाने गोपियाँ उर-श्रतर का श्रनुराग प्रकट करती हैं। सुंदर रंग की सारी पहन कर, कंचुकी कंस कर श्रीर नयनों में काजल लगा कर माधव की वाणी सुनते ही वे बनटन कर निकल श्राई। डफ, बाँसुरी, रुज, महुश्रिर श्रीर ताल-मृदंग बजते हैं; श्रित श्रानन्दपूर्वक सब मनोहर वाणी से गांते हैं श्रीर तरंग उठाते हैं। एक श्रोर गोविंद श्रीर सब ग्वाल तथा एक श्रोर त्रजनारियाँ हैं। संकोच छोड़ कर सब मनमानी गालियाँ देती हैं। दस पाँच सिखयाँ मिल कर बल श्रीर कुच्ण को पकड़ कर उठा लाती श्रीर कनक-घट में श्ररगजा श्रीर श्रवीर भर कर शीश पर से डाल देती हैं। वे कुमकुमा, केसर छिड़कती श्रीर बंदन-धूल 'भुरकती' हैं।

किन ने 'मदमाती' 'रग भीजी' ग्वालिनों के मत्त-करिनियों की भाँति वज-वोथियों में डोलने श्रीर 'रगभीने' स्थाम-गज से मिल कर स्वच्छद फाग-केलि करने का विस्तृत चित्रण किया। स्थाम तो किंचित् सकोच भी करते हैं, पर गोपियाँ 'प्रांति को प्रकट' करके किसी प्रकार का 'दुराव' नहीं करतीं; उनके केश छुट जाते हैं, कचुकी-बन्द टूट जाते हैं श्रीर मन में किसी प्रकार की 'मर्यादा' शेष नहीं रहती। वे कृष्ण से 'फगुवा' माँगने जाती श्रीर उन्हें पकड़ कर राधा के वस्त्राभूषणों से सिल्जित करती तथा श्रान्य प्रकार की दुर्गति करके उन्हें राधा के चरण छूने को विवश करती हैं। गोपियाँ कृष्ण की ही नहीं श्रान्य मर्यादावादी गुरुजनों तक की दुर्दशा करके पूर्ण स्वच्छदता का परिचय देती हैं। कोटि कलश भर वारुणी श्रीर मिटाई के भोग के बाद यमुना में जलकेलि होती है। वर्ण-धर्म. की मिति

<sup>,</sup> १. वही, पृ० ३४१-३४२

२ वही, पु० ४३२

नष्ट करके व्रजवासी वसतोत्सव मनाते हैं श्रीर उनके केन्द्र में गोपियाँ विराजती हैं।

विरह में गोपियों के सामाजिक ग्रथवा व्यक्तिगत व्यवहार की विशेषताएँ नहीं दिखाई देतीं, केवल उनकी कृष्ण-प्रीति की तीव्रता ग्रौर भावुक स्वभाव का प्रकाशन होता है। परतु जहाँ राधा का प्रेम विरह में ग्रधिकतर मीन रह कर श्रपनी गभीरता की व्यंजना करता है, वहाँ गोपियाँ नाना प्रकार की उक्तियों के द्वारा उसका प्रकाशन करती हैं। वे प्रीति करके 'गले पर छुरी' चलाने के लिए 'माधो की मित्राई' की निंदा करती वया 'परदेसी का पितयारा' करने पर श्रपने को दोष देती हैं। कभी वे प्राकृतिक वस्तुश्रों के साथ श्रपने हृदय का सामजस्य स्थापित करती हैं, कभी विपरीत व्यवहार देख कर प्रकृति को दोष देती हैं। इस प्रकार गोपियों का विरह श्रवस्था विशेष के श्रनुसार श्रभिव्यजित हुश्रा है। उद्धव के समद्दा तो उन्हें श्रपनी वाचालता श्रौर वाक्चातुर्य के द्वारा श्रपने हार्दिक प्रेमाभिभूत भावों को व्यक्त करने का श्रौर श्रधिक श्रवसर प्राप्त हो जाता है।

परन्तु श्रपनी समस्त वाक्चतुरता श्रौर मुखरवाणी के होते हुए भी गोपियों की प्रकृति श्रनिवार्यतः सरल, निश्छल श्रौर ग्रामीण है। राधा की मॉित उनमें नागरता नहीं है। कृष्ण जब तक वज से मधुरा चले नहीं जाते, तब तक सरल, मुग्ध गोपियों को विश्वास ही नहीं होता कि उन्हें विरह-दुःख सहना पढ़ेगा। वे चित्र-लिखी सी खड़ी रह जाती हैं। एक गोपी कहती है, 'माई, रथ कितनी दूर चला गया ? सखी री, में तो चलते समय नन्दनन्दन से मिल भी न सकी। में एक दिन भी नन्द के द्वार पर श्राने से नहीं चूकती थी, पर श्राज विधाता ने मेरी मित हर ली जो में भवन-कृष्ण में बिलम गई। जब हरि ऐसा खेल कर रहे थे, तब किसी ने बात भी नहीं चलाई। वज में ही रहते हुए हरि से विमुख हो गई। इसका श्रूल उर से नहीं जाता। स्रदास-प्रभु के बिना ऐसा, वज एक पल भी नहीं सुहाता। उर्द कोई गोपी मधुपुरी चलने का प्रस्ताव करती है, तो कोई कहती है

<sup>े</sup> वही, पृ० ४३३-४५१

³. वही, पृ० ४८३

<sup>🐪</sup> वही, पृ० ४६०

<sup>🖣</sup> वही, पृ० ४६१

रं वही, पृ० ४७८-५०२

४. वही, पृ० ४८४

<sup>&</sup>lt;sup>६</sup>° वही, पृ० ४६०

कि अब पछाताने से क्या होता है ? चलते समय ही उनकी 'फेंट' पकड़ कर उन्हें रोक लेना चाहिए था। उद्धव जब वज के निकट आते हैं, तो सरल-विश्वासो गोपियाँ यही अनुमान करती हैं कि स्वय श्याम लौट आए। वे अपने-अपने घर से आतुर हो कर नन्द के द्वार की ओर चल देती हैं। र उनकी यह उत्सुकता जहाँ उनके प्रगाढ प्रेम की न्यजक है, वहाँ उनके सरल हृदय की भी परिचायक है। इसी प्रकार की उत्सुकता मधुवन की 'पाती बाँचने' के समय भी दिखाई देती है। परन्तु पाती के योग-संदेश से उन्हें संतोष नहीं होता, उलटे उनका प्रेम एक श्रौर चोट खा कर तिलमिला उठता है और वे नाना प्रकार की उक्तियों से उद्धव और उनके लाए हुए सदेश का परिहास करने लगती हैं। निगुँगोपासना का उद्भव द्वारा प्रतिपा-दित सिद्धान्त गोपियाँ केवल इस तर्क से उडा देती हैं कि ग्रहीर अबलाओं के समज्ञ जिनकी ज्ञानेन्द्रियाँ श्रीर मन कृष्ण के मधुर रूप श्रीर लीलाश्रों से श्रीत-प्रोत हैं, निराकार ब्रह्म की उपासना का प्रस्ताव करना श्रत्यन्त श्रसगत है। स्रत में स्वयं ज्ञानी उद्धव इस सहज सरल मार्ग के स्रमुगामी हो कर श्रपने र्जान ध्यान की चर्चा भूल जाते हैं। कवि ने उद्धव के प्रसग में गोपियों के मनोभावों का जो विविध-रूप परिचय दिया उससे गोपियों की सरल प्रकृति की तो व्यजना होती ही है, साथ ही सरलता, निश्छलता ख्रौर ब्रामी खता की ब्राडवर, पारिडत्य, ब्रौर प्रपच पर विजय की घोषणा भी होती है।

किया, फिर भी कितपय गोपियों का राधा-कृष्ण की प्रेम-कथा में प्रसग-वश तथा खंडिता-प्रकरण में नामोल्लेख किया गया है। सिखयों में लिलता श्रीर चंद्रावली मुख्य हैं। नीचे इनका परिचय दिया जाता है।

#### ॰ ललिता

लिलता का सर्व प्रथम उल्लेख गोवर्द्धन-पूजा के प्रसंग में हुआ है, कि लिससे केवल इतना सूचित होता है कि लिलता राघा की घनिष्ठ सखी है। दान लीला में राघा के साथ चद्रावली और लिलता का केवल नामोल्लेख मात्र किया गया है। कि लिलता राघा की कदाचित् सबसे अधिक प्रिय सखी है, क्योंकि वह कृष्ण को बुलाने के लिए उसी का नाम लेकर उसे पुकारने

१. वही, पृ० ४६१

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पृ० २१२

र. वही, पृ० ५०७ ५०८

४. वहो, पृ० २३६

स्रदास ] [४३१

का बहाना करती है। राधा के रूप, कृष्ण-प्रेम श्रीर कृष्ण के हृदय में उसके श्रिहितीय स्थान की प्रशंसा करने वाली सिखयों में लिलता श्रीर चद्रावली का किन निशेष रूप से उल्लेख करता है। राधा की नियोग-व्यथा से द्रवित हो कर लिलता ही कृष्ण के पास जा कर बड़ी चतुराई श्रीर कौशल से राधा के रूप का गृढ शब्दों में वर्णन करके कृष्ण के हृदय का श्रनुराग उद्दीत करती श्रीर उन्हें कुज-प्रदेश में बुला लाती है। राधा-कृष्ण की निकुज-केलि को देख कर लिलता हिष्त होती है।

जिन गोपियो के यहाँ 'बहुनायक' श्याम खिडताभिनय करते हैं, उनमें लिलता का उल्लेख किय ने सर्व प्रथम किया। द्वार पर खडे गोपाल को देख कर ललिता उन्हें 'सैन' से भीतर बुला लेती है। कृष्ण उसे आलिंगन-सुख श्रीर रात्रि में श्राने का वचन दे कर लौट श्राते हैं। परन्तु श्रपने स्वभावा-नुसार रात्रि को वे ललिता के यहाँ न जा कर शीला के यहाँ चले जाते हैं। इधर ललिता वासकसज्जा बनी रात भर श्याम की प्रतीचा करती रहती है। प्रातः काल ही कृष्ण ललिता के यहाँ पहुँच जाते हैं। रित-चिह्नों को देख कर लिलता कोध श्रीर मान करके बैठ जाती तथा कृष्ण को लिजत करने का उपक्रम करती है। पर चतुर नायक कृष्ण लज्जा श्रौर परिताप का ऐसा सफल अभिनय करते हैं कि ललिता को व्यंग्यपूर्ण व्यवहार छोड़ कर कहना पड़ता है कि 'त्रापने श्रच्छा किया जो दर्शन देने की क्रपा की, मेरे जन्म-जन्म के ताप नष्ट हो गए। यह सुन कर कृष्ण ने ललिता का सत्कार स्वीकार किया त्रौर उसे मनोवाछित सुख दिया त्रौर विश्वाम दिलाया कि वह उन्हें पाण से भी ऋषिक प्रिय है, वही उनका तन, धन, है, वही उनके मन में वसती है, अन्य कोई स्त्री उनके मन को नहीं भाती। दारका में रुक्मिणी के राधाविषयक प्रश्नपर राधा कानाम न ले कर कृष्ण लिलता का ही नाम लेते हैं।

लिता में सफल दूति के अनुरूप तत्काल-बुद्धि, वाक्चातुर्य, नायक-नायिका के प्रति सहानुभूति और आत्मीयता तथा नायक को रिकाने के लिए व्यक्तिगत सौन्दर्य, शील एव गण हैं।

<sup>ै.</sup> वही, पृ० २६४

<sup>3.</sup> वही, पृ० ३०७-३०⊏

५. वही, पृ० ३७२-३७३

२. वही, पृ० ३०३

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup>. वही, पृ० ३०६

६. वही, पु० ५६०

#### चंद्रावली

चद्रावली का उल्लेख भी सबसे पहले गोवंद्भन-पूजा के समय राधा श्रीर लिलता के साथ मिलता है। दान लीला में भी चद्रावली का नाम लिया गया है। लिलता की भाँति चंद्रावली को भी राधा-कृष्ण मिलन का सुख देखने को मिलता है, पर उतना वनिष्ठ ऋीर प्रत्यच्च ढग से नहीं। श्याम राधा के साथ गोपी रूप धारण किए हुए चले आते हैं, बीच में चद्रावली मिल जाती है, राधा के साथ एक अपरिचित स्त्री को देख कर चंद्रावली को आश्चर्य और कुत्हल होता है, राधा चतुराई की बातें करके चद्रावली को यह विश्वास दिलाना चाहती है कि यह नवीन गोपी मधुरा-निवासिनी है। राधा ललिता के साथ मधुरा गई थी वहीं इससे परिचय हो गया। परतुन तो चद्रावली इतनी भोली है ऋौरन कृष्ण का रूप इतना साधारण है कि सत्य को वाक्छल श्रौर छन्न वेश के द्वारा छिपाया जा सके। चद्रावली के व्यग्यपूर्ण प्रश्नों से कृष्ण को विदित हो गया कि अब सत्य को प्रकट करना ही उचित है। उन्होंने स्नावरण हटा कर चद्रावली को कठ से लगा लिया। वाम अग में राधा और दक्षिण भुजा में चद्रावली की शोभा का वर्णन करके कवि ने राघा कृष्ण से चद्रावली की श्रमिन्नता की व्यजना की है। चद्रावली भी ललिता की भाँति राधा के साथ ईर्ष्या न करके दोनों के प्रेम-सयोग में सहायक होती है। फाग के समय वह श्रन्य सखियों के साथ कृष्ण से राधा के पैर छुवाती है। र

खिडता नायिकाओं में लिलता के उपरात किन ने चद्रावली का उल्लेख करके कदाचित् यह सूचित किया कि चद्रावली भी गोपियों में अअगएय है। लिलता को सुख देने के बाद श्याम जब अपने घर जाने लगे, तभी मार्ग में चद्रावली से भेंट हो गई। साँकरी गली में दोनों का मिलन हुआ और कृष्ण ने उसे बचन दे दिया कि माता पिता के त्रास की चिंता न करते हुए भी आज रात को तुम्हारे यहाँ आऊँगा। चद्रावली अपने सौभाग्य पर फूली नहीं समाती और जैसे-तैसे दिन काटती है। अपतु लिलता की मीति उसे भी निराश होना पड़ता है। वह रात भर कृष्ण की प्रतीचा में आशा और निराशा के भावों से उद्देलित हुई जागती रहती है। प्रभात हो जाता

<sup>ी.</sup> वही, पृ० ३१३-३१४

<sup>&</sup>lt;sup>ेर</sup>. वही, पृ॰ ४३८

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>. वही, पृ० ३७३

है श्रौर वे नहीं श्राते। सुपमा के यहां से लौट कर जब वे-सवेरे चद्रावली के घर पहुँचते हैं, तब चद्रावली उन्हें ग्राडे हाथों लेती है। वह उनके रति चिह्न-युक्त शरीर की शोभा का वर्णन करके उन्हें लिज्जित करना चाहती है। परंतु कृष्ण उसके लांछनों को चुपचाप सुनते रहते हैं। श्रत में चद्रावली खीभ कर भवन के श्रदर जा कर लेट रहती है श्रीर वाहर से किवाड वद कर लेती है। ग्रातर्यामी हरि भी उसके सग जा कर लेट जाते हैं। इस चमत्कार से चंद्रावली रोप भूल कर उनके मनोर्थ सफल करके उन्हें सुख देती है। चद्रावली श्रपने श्रसीम हर्ष को श्रपने हृदय में छिपा कर नहीं रख सकती। सिखयों से वह श्रपने सौभाग्य का सवाद सुना कर सुली होती है।

इस प्रकार चद्रावली को किव ने राधा की प्रमुख सखी के रूप में चित्रित ्किया पर उसे ललिता के समान घनिष्ठता नहीं प्राप्त होती। यद्यपि चद्रावली राधा की गुप्त प्रेम-चर्या का उद्घाटन करने की इच्छुक है, पर राधा को दुखी करना उसे कदापि ग्राभीष्ठ नहीं है।

### श्रन्य खंडिता गोपियाँ

चद्रावली श्रौर ललिता के श्रतिरिक्त खडिता प्रकरण में शीला, सुखमा, कामा, वृन्दा, कुमुदा श्रौर प्रमदा का उल्लेख है। शीला श्रादि गोपियों को कवि ने राधा की सहचरियों के रूप में चित्रित नहीं किया, उनके सहारे केवल कृष्ण के बहुनायकत्व का प्रदर्शन किया गया है। स्रतः खडिता नायिका होने के अतिरिक्त उनके चरित्र की किसी विशेषता का निर्देश नहीं होता श्रीर न खिडता चित्रण में ही कोई विविधता है। कृष्ण के रित-चिह्न-युक्त रूप-सौंदर्य का वर्णन तथा गोपियों के समद्य उनकी प्रेम-विवशता का प्रदर्शन वार बार करके किव ने कृष्ण के गोपीवल्लभ रूप का चित्रण किया है।

गोपियों के अतिरिक्त काव्य में कुब्जा और हिक्मणी का चित्रण भी कृष्ण-प्रेम के सबध में हुन्ना है। नीचे इनका भी परिचय दिया जाता है। कुब्जा

र्कस की रग-मूमि में जाते हुए कृष्ण को मार्ग में चदन का अगराज लिए हुए क्वरी मिलती है। कस की दासी के द्वारा कस के ही नगर में कृष्ण का ऐसा सत्कार होना उसकी मक्ति-भावना का सूचक है। कृष्ण ने उसे उर्वशी के समान रूपवती कर दिया श्रौर उसके भाव को स्वीकार

फा०---प्रू

किया। क्ष्यि का उद्धार उसके पूर्व तप का प्रतिफल श्रीर कृष्ण की भक्तवत्सलता का द्योतक है। कुष्णा श्रात्यत भाग्यशालिनी है जो उसे कृष्ण ने श्राप्ती पटरानी का पद दिया तथा उसके घर जा कर उसका सत्कार स्वीकार किया। व

परन्तु गोपियों की दृष्टि में कुब्जा अत्यत हीन श्रौर वक्रशील नारी है, जिसके कारण श्याम ने गोपियों को विस्मरण कर दिया। कुब्जा श्रौर श्याम का सग उन्हें काग श्रौर इस, लहसुन श्रौर कपूर तथा कचन श्रौर काँच के समान श्रसमीचीन लगता है। इस श्रयुक्त सबध के कारण वे कृष्ण का बहुत परिहास करतीं श्रौर कहती हैं कि कदाचित् कुब्जा के ही कारण उन्होंने कस का वध किया।

प्रतिष्ठित हो जाने से कुब्जा के हृदय में गर्व होना स्वाभाविक है, फिर भी कदाचित् वह इतनी दुष्ट नहीं है जितनी गोपियाँ सममती हैं। उद्भव के द्वारा गोपियों के लिए भेजे हुए पत्र में वह अपनी स्थित स्पष्ट कर देती है। वह कहती है कि 'व्रजनारियों का मेरे ऊपर क्रोध करना व्यर्थ है। हरि की श्रसीम क्रुपा पर किसी का एकाधिपत्य नहीं हो सकता। श्याम को यहाँ मैंने नहीं रोक रखा है, मधुपुरी तो ये माता पिता का रनेह समक्त कर आए। कान्ह न तो तुम्हारे प्रियतम हैं श्रीर न यशोदा के पुत्र, ये तो मधुप की भाँति सब रसों के भोगी हैं। जिस रस का स्वाद ले लेते हैं, वही फीका लगने लगता है। मेरा कूबर दूर करके उन्होंने स्वय जगत् में यश प्राप्त किया। यह तो उनकी क्रपालुता का प्रमाण मात्र है। इतना ही नहीं, कुन्जा तो गोपियों के लाछनों का प्रत्युत्तर श्रौर भी खरे शब्दों में देती है। वह कहती है 'मेरे ऊपर क्यों क्रोध करती हो ? तुमने श्याम को ग्राने ही क्यों दिया ? वास्तव में तुम सब ने उन्हें बाल्यावस्था से ही दुख देना आरभ कर दिया। तुम सब गॅवार श्रहीरनें हो, चतुराई नहीं जानतीं। नहीं तो तुम तिनिक से माखन के लिए उन्हें क्यों त्रास देतीं १४ यह स्पष्ट है कि कृष्ण ग्रौर गोपियों के प्रेम को समक्त सकना कुब्जा के सामर्थ्य के वाहर है, पर कुब्जा में लाछन का प्रत्युचर देने की कुशलता श्रवश्य है। श्रपने विषय में उसे किंचित् गर्व भले ही हो गया हो, उसको वे मिथ्या धारणाएँ नहीं हैं

१. वही, पृ० ४५५

³. वही, पृ० ४७८-४७६

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>. वही, पृ० ४७४

४. वही, पृ० ५०५-५०६

जिनकी कल्पना गोपियों ने कर डाली। वह अपने संदेश के आरंभ में ही विनय और त्मापूर्वक कहती है कि 'में तो कस की दासी थी। मुक्त पर क्यों कोध किया जाए १ फलों में जो स्थान कडवी तोमरी का होता है, वही स्त्रियों में मेरा था। पर जैसे घूडे पर पड़ी हुई तोमरी यदि अनायास किसी यत्री के हाथ पड़ जाए तो सुदर राग बजाने वाली हो जाती है, उसी प्रकार मेरे भाग्य भी जाग गए। में राधा के कोध की नहीं, कृपा की पात्र हूँ। श्याम की भाँति में तो उनकी भी दासी ही हूँ। यह कहना असत्य है कि श्याम राजा हो गए और में उनकी रानी। में विना तप के काशी पाने वाले सिद्ध के समान हूँ। कहाँ श्याम की अर्द्धागिनी राधा और कहाँ में १ मुक्तमें और राधा में जो अंतर है वह बनवारी जानते हैं'। कुल्जा के इस कथन से उसके स्वभाव की विनयशीलता एव अपनी स्थित के यथार्थ ज्ञान की त्मता की व्यजना होती है।

कान्य में कुन्जा का चरित्र जहाँ कृष्ण की भक्तवत्सलता का एक स्रोर प्रमाण उपस्थित करता है, वहाँ उससे भी स्रधिक गोपियों के प्रेम-भाव को परोज्ञ रूप से स्पष्ट करता है।

# रुक्मिग्री

कुडिनपुर के विष्णु-भक्त राजा भीष्म की पुत्री रिविमणी ब्रार्ग से ही 'हिर रग राची' थी। उसका पिता भी श्रीयदुराई के साथ उसका वरण करना चाहता था। परन्तु उसके भाई रुक्म ने उसका विवाह चदेरी के राजा शिशुपाल के साथ निश्चय कर दिया। रिविमणी ने कृष्ण के पास भिन्ति-भावनापूर्ण मर्मस्पर्शी सदेश भेजा, जिसके फलस्वरूप कृष्ण ने उसकी सहायता की। यद्यपि रिविमणी कमला की अवतार कही गई है, फिर भी उसका प्रेम कृष्ण के प्रमुत्व-ज्ञान से सीमित भिन्त भावनापूर्ण है। उसके दैन्य में प्रेमिका की प्रेम-याचना नहीं, कृपाकाच्चा है। भक्तवत्सल, 'भक्त-उधारन' हिर ने एक दिन रिवमणी की भिन्त की परीच्चा ली। उन्होंने उससे पूछा, "तुमने चदेरी-राज शिशुपाल के स्थान पर मुक्ते क्यों वरण किया। न तो उनके समान मेरी 'ठकुराई' है, न जाति-पाँति ब्रौर न गुण। मैं तो निर्गुण हू, जिनमें मेरा वास होता है वे 'निष्कचन' रहते हैं। में तो नारी-सग से ही उदासीन रहता हूँ। यदि पूछो कि मैं तुम्हें क्यों ले ब्राया, तो

<sup>ै.</sup> वही, पृ० ५०५-५०६

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>. वही, पृ० ५७१-५७५

इसका यही उत्तर है कि कुंडिनपुर मे जो बहुत से भूपित ग्राए थे, उनके गर्व को नष्ट करने के लिए मैं बलपूर्वक तुम्हारा हरण कर लाया हू । रुक्मिणी यह सुन कर व्यथा-विह्वल हो गई। हरि की बातों को उसने विनोद नहीं सममा, उसके उच्छ्वास दींर्घ हो गए और श्रॉसू वहने लगे, वेचारी कुछ न बोल सकी। उसकी दशा देख कर हिर को विश्वास हो गया कि इसने मेरी भक्ति पहचान ली। हॅस कर उन्होंने कहा कि 'प्राण-प्रिया, तुम व्यर्थ ही इतनी विकल-हो गई । मैंने तो हॅसी में बात चलाई थी। श्राँसू पोंछ कर उन्होंने रुक्मणि को निकट बिठाया। जब रुक्मिणी ने समम लिया कि यह केवल हरि का विनोद था, तो वह बोली कि 'कहाँ तुम त्रिभुवनपति गोपाल स्रौर कहाँ वेचारा नर शिशुपाल<sup>ं।</sup> कहाँ चदेरी स्रौर कहाँ द्वारावृती, जिसकी समानता श्रमरावती भी नहीं कर सकती! तुम श्रमर हो, वह जनमता त्रौर मरता है। मूर्क ही उसे तुम्हारे समान समर्मेंगे। यदुराई, तुम्हारे समान, अन्य कोई हो ही नहीं सकता। यही जान कर मैं शरण आई हूं। यह सुन कर हरि ने रुक्मिग्गी से कहा कि 'जिस प्रकार तुम मुमे चित्त में चाहती हो, उसी प्रकार मैं भी तुम्हें चाहता हूं। हममें-तुममें कोई त्रातर नहीं है।"" इस बातचीत से रुक्मिग्णी त्रौर गोपियों के प्रेम का मौलिक भेद स्पष्ट हो जाता है। रिक्मणी को न केवल कृष्ण के ऐश्वर्य का ज्ञान है, वरन् उसका प्रेम उसी ज्ञान पर आश्रित है। इसी कारण उसे दैन्यपूर्ण भक्ति कहना उचित है। रिक्मिणी राधा की प्रीति का रहस्य सममाने में श्रासमर्थ है। कृष्ण भी उसे नहीं सममा सकते। वे वज का स्मरण त्राते ही केवल भाव-विभोर हो कर वज के बीते सुखों को सोच कर इतना ही कह सकते हैं कि वजवासियों को वे कभी नहीं मूल सकते। र पर दिक्मिणी को कदाचित् भावना की इस कोमलता की ग्रानुभूति नहीं हो सकती । वृषभानुकिशोरी को प्रत्यच्च देख कर कदाचित् उसे ग्रपनी शका का कम से कम त्राशिक समाधान त्रवश्य मिल जाता है। परिचय होने के पश्चात् राधा त्रौर रुक्मिग्गी 'एक वाप की वेटी' की भाँति-एक माँ की नहीं — घुल-मिल जाती हैं। रुक्मिग्णी राधा की विधिपूर्वक 'पहुनाई' करती है। रुक्मिणी के समज्ञ ही राधा-कृष्ण की 'कीट-भृद्ग' की गति के समान भेंट होती है ।3

<sup>्</sup> २. वही, पृ० ५६०

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> वही, पृ० ५.५⊏ ³. वही, पृ० ५**.६१-५.६५** 

भक्ति-भावनापूर्ण, विनयशील रुक्मिणी के चरित्र-चित्रण से न केवल कृष्ण के चरित्र पर प्रकाश पड़ना है, वरन् राधा के प्रेम की महत्ता भी स्चित होती है।

### स्त्रियों के विपय में कवि के विचार

नवम स्कथ में राजा पुरुरवा की कथा के श्रातर्गत शुकदेव परीचित से कहते हैं कि 'नारी श्रीर नागिन का एक ही स्वभाव होता है। नागिन के काटने से विष होता है, पर नारी की चितवन से ही नर "भोह" जाता है। नर नारी से प्रीति लगाता है, पर नारी उसे मन में नहीं लाती। नारी के साथ जो प्रीति करता है, नारी उसे तुरत त्याग देती है।' इसी विचार को पुरुरवा श्रीर उर्वशी की कथा द्वारा पुष्ट किया गया है। भागवत के कथा-प्रसग् में होने के कारण यद्यपि ये विचार स्वतंत्र रूप से किव के विचार नहीं कहे जा सकते, पर इनके सत्य होने में उसे किसी प्रकार का सदेह है, ऐसा श्रनुमान करने के लिए कोई श्राधार नहीं है।

दशम स्कथ पूवार्थ में नारी के विषय में एकाध बार सामान्य विचार प्रकट करने के अवसर आए हैं और वहाँ भी नारी के स्वभाव के विषय में किन की सम्मति कुछ ऊँची नहीं जान पड़ती। दान लीला में एक स्थान पर कृष्ण गोपियों के उपहासों के प्रत्युत्तर में कहते हैं कि 'बालक और नारी को कभी मुँह नहीं लगाना चाहिए। जो उसके मन में आता है वहीं कर खालती है और बहुत मूँड़ (सिर) चढ जाती है। 'यान लीला में किन राधा की सखी के मुँह से कहलवाता है कि 'भामिनि और काली भुजगिनि इन दोनों के विष से डरना चाहिए। इनसे अनुरक्त होने पर मुख नहीं मिलता। इन पर भूल कर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। इन के वश में पड़ जाने पर बड़े यतन के पश्चात् निस्तार हो सकता है। पर कामानुर कामी को कैसे समक्ताया जा सकता है शैंने जिस किसी को प्रेम-छका देखा, उसमें चतुरता नहीं पाई। 'व नारी-विषयक ये विचार नवम स्कध में पकट किए हुए विचारों से पूर्ण साम्य रखते हैं।

कवि ने अन्य स्कर्धों में तो भक्ति के साथ वैराग्य का अनिवार्य संवंध

<sup>ै.</sup> स्॰ सा॰ ( सभा ), पद ४४६

२. स्० सा० ( वें० प्रे० ), पृ० २४२

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पृ० ४१%

पदर्शित किया ही, दशम स्कध में भी उसने अपने उस विचार में कोई परिवर्तन किया नहीं जान पड़ता। सासारिक विषयों से विरक्ति उत्पन्न करने के लिए कृष्ण में आसिक रखने का उपदेश दे कर उसने केवल साधन का श्रतर उपस्थित किया। समस्त मध्यकालीन भक्तों ने एक स्वर से नारी को विषयासक्ति का एक प्रधान साधन श्रीर धर्माचरण में मुख्य बाधा घोषित किया । सूरदास इस तत्कालीन विचार-धारा के विपरीत नहीं जान पडते। नारी में उन्होंने किन्हीं उच्च विचारों का सन्निवेश नहीं किया। यशोदा, राधा तथा ऋन्य गोपियों में वे समस्त गुण ऋौर ऋवगुण विद्यमान हैं जो सामान्य ग्रामीरण नारियों में होते हैं। त्र्रातुरता, चचलता, त्र्रधैर्य, सरल विश्वास श्रज्ञान, इठ श्रादि उनके स्वभाव की ऐसी विशेषताएँ हैं जिनकी पुरुष वर्ग निंदा करता त्राया है तथा शील, स्नेह, सरलता, श्रबोधता, हढता श्रादि साधु गुण भी उनमें विद्यमान हैं। कवि ने नारी की इन्हीं स्वामाविक प्रवृत्तियों को सन्मार्ग पर चलाने का सहज उपाय बता कर वस्तुतः न केवल नारी जाति को अपना कलक मिटाने का अवसर दिया, वरन् पुरुषों के धार्मिक जीवन की एक प्रधान बाधा को भी हटाने का नवीन उपाय निकाला। गोपियाँ अपने पतियों से विमुख हो कर कृष्ण को पति रूप में पूजती हैं। लौकिक दृष्टि से उनका यह आचरण अनुचित है, पर कवि ने धर्माचरण के समज्ञ लौकिक श्राचार की चिंता नहीं की। गोपियों की गुप्त प्रीति प्रदर्शित करके उसने कदाचित् यह प्रतिपादित किया कि बाह्य लौकिक व्यवहारों में जहाँ तक हो सके, किसी प्रकार की ऐसी त्रुटि न आने पाए जिससे लोक-मत का विरोध सहना पडे झौर उससे असहयोग करना पडे, पर आतरिक भाव पूर्णरूप के कृष्णाभिमुख रहे, मानसिक प्रवृत्तियो में किंचिन्मात्र भी लौकिक श्रासिक न रहे। इस प्रकार कांव ने वाह्य श्राचरणों में लौकिकता के साथ कृप्णासिक्तमू-लक मानसिक वैराग्य का समर्थन किया है। इस विरक्ति की प्राप्ति के लिए उसने स्वाभाविक उपकरणों—इद्रियों की प्रवृत्तियों—ं के उपयोग का दृष्टान्त उपस्थित किया। स्त्रियों के लिए यही एक धर्मीचरण का मार्ग है, कदाचित् काव्य में स्त्रियों की इतनी प्रधानता दिखा कर कवि ने यही प्रमाणित करने का यत किया। इस सिद्धान्त में भी उसकी श्रीमद्भागवत से प्रेरणा मिली है, पर उसे चरम परिणति पर पहुँचाना सूरदास की मौलिकता है।

#### वाल-स्वभाव

स्त्रियों के बाद दशम स्कथ पूर्वाध में वालकों की प्रधानता है। कृष्ण के

वाल-चिरत में वाल-स्वभाव मानों मूर्तिमान हो कर प्रकट हुआ। कृष्ण के वालस्वभाव के प्रस्फुटन में उनके सहचर गोप सखाओं का भी चिरत्र-चित्रण हुआ है। इसमें व्यक्तिगत चिरत्रों की अपेता सामूहिक चिरत्रों का चित्रण अधिक है। एक स्थान पर छाक खाने के समय कृष्ण के सखाओं में अर्जुन, भोज, सुवल, सुदामा, और मधुमगल का नामोल्लेख कि ने किया है। एक दूसरे स्थान पर गोचारण के प्रसग में रैता, पैता, मना, मनसुखा का उल्लेख है। पर इन सबका अलग-अलग चित्रण नहीं हुआ। केवल श्रीदामा का उल्लेख दो-एक स्थान पर क्रमिक घटनावली में किया गया है जो कृष्ण और बलराम के चिरत्रों के सम्बन्ध में देखा जा चुका है।

वालकों का स्वभाव गोचारण के समय सबसे श्रधिक प्रकाशित हुस्रा। गोप सखा श्याम से कहते हैं: "कान्ह त्राज गाय चराने चलो। त्राज कुमुद वन चलेंगे श्रौर वहाँ कदम्ब की शीतल छाया वाले कुजों में षट्रस छाक खाऍगे। सब ग्वाल अपनी-अपनी गार्ये लाकर 'इकठौरी' करो। उन्होंने धौरी, धूमरि, राती, रौंछी सबको बोल बुला कर पहचाना ख्रौर 'पियरी, मौरी, गोरी, गौनी, खैरी, कजरी, दुलही, फुलही, भौरी, भूरी' जितनी गाये थी उन सबको हाँक कर एक स्थान पर इकटा किया। अगयों को लेकर सब वृन्दावन की स्रोर चले। नन्द-सुवन सब ग्वालों को हेर कर कहते हैं कि गाय लौटा लास्रो। सब सखा अति आतुर हो कर फिरे और जहाँ-तहाँ से दौड आए।"" वृन्दा वन में गाएँ चराते हुए सखागण त्र्यानन्दपूर्वक खेलते हैं। कोई गाता है, कोई मुरली बजाता है, कोई विषाण बजाता है ऋौर कोई बेग़ा, कोई नाचता है श्रौर कोई 'उघट' कर ताल देता है। वन में ग्वालों के लिए 'छाक' श्राती है। कृष्ण गिरि पर चढ कर टेरते हैं, 'हे सुबल, हे श्रीदामा भैया, गाये खरिक के निकट ले आत्रो। बढी देर से छाक आगई। सबेरे थोड़ी-सी "घैया," पी थी। " अर्जुन, भोज, सुवल, सुदामा, मधुमगल आदि सब सखा जब इकडे हो जाते हैं, तो शिला पर बैठ कर कृष्ण को बीच में विठा कर मोजन करते हैं। दोपहर के समय सब सखात्रों को ले कर ग्वाल-मडली में वट की छाँह में मोहन बैठे हैं। सव अपनी-अपनी कमरी का आसन बनाए हुए हैं। एक दूध, एक फल श्रौर एक चवेना के लिए मनाड़ा करता है।

९. सू० सा० (सभा), पद १०८२

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पद १०६३

५. वही, पद १०८१

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>. वही, पद १०३०

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup>, वही, पद १०६४

६. वही, पद १०८२

सब खाते जाते हैं ग्रौर गाते हैं तथा कृष्ण सखात्रों के हाथ से छीन कर खाते हैं। ११

कालिय दमन लीला के उपक्रम में सखात्रों के साथ गेंद खेलने के वर्णन में बाल स्वभाव का सुन्दर चित्रण मिलता है। श्याम ने सखात्रों से र्गेंद खेलने का प्रस्ताव किया। 'श्रीदामा घर जा कर तुरन्त गेंद ले श्राए। कृष्ण ने गेंद हाथ में ले कर देखी श्रीर बडे प्रसन्न हुए। वे सखाश्रों के साथ गेंद खेलने लगे।'' एक गेंद मारता है, एक रोकता है श्रीर एक नाना खेल करके भागता है। त्र्यापस में मार-पीट करते हुए सब त्र्यानदित होते हैं। खेलते खेलते श्याम सबको यमुना तट पर ले गए। जो जिसको मार कर भागता है, वह भी उसे मार कर अपना दॉव लेता है। "श्याम ने सखा के लिए गेंद चलाई। श्रीदामा ने मुड़ कर ऋपना ऋग बचाया, जिससे गेंद कालिय दह में जा गिरी। श्रीदामा ने दौड़ कर श्याम की फेंट पकड ली श्रीर कहा कि मेरी गेंद लास्रो; मुक्ते स्त्रीर सखा न समक्तना, मुक्तसे ढिठाई नहीं कर सकते । तुमने जान-बूफ्कर गेंद गिरादी, अब देकर ही बनेगा । स्र, सब सखा परस्पर हॅसते भ्रौर कहते हैं कि भला हुन्रा जो हिर ने गेंद खोदी।"" कृष्ण ने कहा, ''श्रीदामा मेरी फेट छोड दो। तनिक बात के लिए तुम क्यों 'रार' बढ़ाते हो ? उसके बदले में मेरी गेंद ले लो। मेरी बॉह पकडते हो ? छोटा बडा कुछ नहीं समक्तते ! स्राकर वरावरी करते हो ! श्रीदामा ने उत्तर दिया, हम तुम्हारी बराबर के काहे को हैं। तुम वडे नन्द के पूत हो न। सूर-श्याम, दे कर ही बनेगा। बड़े धूत कहलाते हो।" कृष्ण ने कहा, "मैं तुमसे क्या धुताई (धूर्तता) करूँगा र जहाँ की थी, वहाँ नहीं देखी ? क्या में तुमसे लड्गा ? तू मुँह सभाल कर नहीं वोलता, वरावर वार्ते करता है ? अभी त्रपना किया पा जात्रोगे। रिस से शरीर कॅपाते हो! श्रीदामा ने उत्तर दिया, श्याम सुनो, क्या हम ऐसे 'विला गए' जो तुम्हारी भी वरावरी नहीं कर सकते ? सूरज-प्रभु, हमसे तो 'सतर' होते हो, जाकर कमल क्यों नहीं देते ?'' इसके उपरांत कृष्ण ने बताया कि वे यहां कमलों के ही लिए श्राए हैं। कस के डर का उन्होंने उपहास किया तथा ग्रघ-वक ग्रादि के पछारने का स्मरण दिलाया। <sup>६</sup> क्रोध करके उन्होंने फेंट छुड़ाली ग्रीर सबके देखते-देखते कदम्ब

१. वही, गद १०८५

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> वही, पद ११५१

५. वही, पद ११५५

र. वही, पद ११५०

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup>. वही, पद ११५३

<sup>&</sup>lt;sup>६</sup>. वहीं, पद ११५६

पर चढ़ गए। सलागण ताली दे दे कर हॅसने लगे और कहने लगे कि श्याम तुम्हारे डर से भाग गए। श्रीदामा रो कर घर की ओर यशोदा से शिकायत करने चल दिए। श्याम ने 'सखा, सखा' कह कर पुकारा और कहा कि आ कर अपनी गेद क्यों नहीं लेते ! इतना कह कर 'भहरा' कर कालियदह में कूद पड़े। कुष्ण के कूटते ही सखा 'हाय, हाय' करके चिल्ला पड़े कि श्रीदामा ने गेद के कारण ऐसा किया! नद के ढोटा को मार डाला। र

गोचरण में बालको का 'हेरी' दे कर एक दूसरे को बुलाना, ऊँचे टीले पर चढ कर गायो को उनके भिन्न-भिन्न नामों से पुकारना, गायों के पीछे दौडना, घेर न पाने पर खीक्तना ग्रादि ग्रानेक ऐसे स्वाभाविक चित्र कवि ने श्रिकित किए जिनसे खाधारण गोप बालकों के प्रकृत ग्राचरण का यथातथ्य निदर्शन होता है।

बालकों के इन वर्णनों में उनके ग्रवस्थानुकूल स्वभाव का चित्रण सबसे वडी विशेषता है। बालकों की मोदप्रियता, सरलता, श्रवोधता, चच-लता, सद्यःप्रभावशीलता तथा स्नेह, रोष, श्रधेर्य श्रादि भावों का च्रणस्था-यित्व बाल सखाश्रों के व्यवहारों में सुदरतापूर्वक व्यक्त हुआ है।

काव्य के गोप बालक कृष्णा के बाल रूप के विस्तार के ही अग हैं, स्वयं उनके स्वतन्त्र व्यक्तित्व का विकास काव्य में नहीं हुआ । अतः जहाँ दान लीला के संबध में उनकी धृष्ठताएं उनके सामाजिक वातावरण की आचार-भ्रष्टता की सूचक हैं, वहाँ यह न भुला देना चाहिए कि उनके समस्त कार्यों की प्रेरणा कृष्ण के प्रति उनका श्रदूर स्नेह है। गोपियों के हृदय में कृष्ण उन्हीं की सहायता से मधुर रित का विकास करते हैं। जिस मुरली का सम्मोहन गोपियों को आनन्द-विभोर करके सुध-बुध भुला देता है, वह गोप सखाओं को भी अत्यत प्रिय है। वस्तुतः मुरली के निर्दोष, निर्मल आनन्द का रसास्वा गोप सखा ही ले सकते हैं, क्योंकि मुरली की मधुर स्वरलहरी भावों की ऊहापोह से रिहत केवल विशुद्ध आनन्द के लिए उन्हीं ने सुनी। इसीलिए तो सुबल, श्रीदामा तथा अन्य सखा विनती करते हैं कि "छत्रीले, तिनक मुरली बजा दो। अपने अधर का सुधा-रस पिलादो। मनुष्य-जन्म

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>. वही, पद ११५७

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>. वही, पद ११५८

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>∙ वही, पद १२२**⊏-**१२३१

फा०--५६

दुर्लभ है, वृन्दावन श्रौर भी दुर्लभ है श्रौर उससे भी दुर्लभ है प्रेम तरग। न जाने श्याम, तुम्हारा सग फिर कब होगा। सब ग्वालों ने श्रपनी श्रपनी कमिरया कघे से उतार कर बिछा ली श्रौर नद बाबा की सौंह दे कर सबने कृष्ण के पैर पकड लिए। मुरलीधर ने दीन गिरा सुन कर मुसका कर देखा श्रौर गुणा-गभीर गोपाल ने हाथ से मुरली उठाली। ""

#### पुरुष-स्वभाव

यद्यपि यह कहा जा सकता है कि सूरसागर का दशम स्कध नारी एव बाल प्रधान काव्य है, फिर भी कृष्ण के बाल श्रीर किशोर-जीवन से सबध रखने वाले कुछ पुरुषों का भी उल्लेख हुआ है। परतु पुरुषों के स्वभाव में भी स्नेह श्रीर सरलता की प्रधानता है, पौरुष सूचक दृढता, धेर्य, शौर्य श्रादि गुणों का विकास काव्य की सामान्य प्रकृति के श्रनुकृल न होने के कारण नहीं के बरावर हुआ है।

त्रज के ययस्क पुरुषों के प्रतिनिधि नद हैं। जिस प्रकार वे सामाजिक स्थित में त्रजवासी गोपों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसी प्रकार कृष्ण के प्रति स्नेह भाव में भी वे उनके जान पड़ते हैं। कृष्ण-जन्म के ह्येत्सिव के समय सामान्य त्रजवासियों के इन भावों का किंचित ग्रामास मिलता है। ढाढ़ी का भाव भी नन्द के स्नेह भाव के ही अनुरूप है। कस द्वारा कमलों की माँग के अवसर पर नन्द गोपों को बुला कर गोष्ठी करते हैं ग्रीर इस नए सकट से उवरने का उपाय दूदते हैं। गोप-गोपों का कृष्ण-वलराम के लिए नन्द की चिंता में सम्मिलित होना कृष्ण के प्रति स्नेह-भाव का व्यजक है। त्रज के गोप नन्द की ही तरह सरल ग्रीर निश्छल स्वभाव के हैं। जो गोप कमल पुष्प लेकर कस के दरवार में जाते हैं, वे उसे विना किसी कपट के समस्त कथा सुना देते हैं ग्रीर कस के दिए हुए 'सिरपाव' ग्रीर 'पहरावनी' को स्वीकार करके श्याम-वलराम को बुलाने के विपय में कपट की ग्राशका नहीं करते।

व्रजवासियों की सरलता गोवर्द्धन-पूजा के प्रसग में वहें सुंदर हग से प्रदर्शित हुई । इद्र-पूजा का श्रवसर जान कर नन्द

१, सू॰ सा॰ ( वे॰ प्रे॰ ), पृ॰ ४२२

२. स्॰ सा॰ ( सभा ), पद ६४३

<sup>3,</sup> वही, पद १२०५-१२०६

महर ने उपनन्दों को बुलाया श्रीर श्रादर करके सबको बिठाया। महरी ने परस्पर मिल कर शीश नवाए । सब लोग मन ही मन सोच करने लगे कि कदाचित कस नृपति ने फिर कुछ माँग की। राज-श्रश का धन जो कुछ उन्हें देना था, वह तो हम विना मॉगे ही दे त्राए। पर नन्द ने गोपों को वताया कि सुरपित की पूजा के दिन आ गए हैं।' यह जान कर सब गोप हॅसने लगे ग्रौर कहा, 'सब लोगों को बुलाने के कारण हम तो डर गए थे !' परन्तु जब गोपों ने सुना कि कृष्ण इन्द्र की पूजा मेट कर गोवर्धन को पुज-वाना चाइते हैं, तो उन लोगों में तरह तरह के विचार फैल गए। जब इंद्र का कीप भीपण जल-वर्षण के रूप में प्रकट होता है, तो वजवासियों मे एक वार फिर खलवली मच जाती है। "प्रवल मेघ दल को देख कर वे डरते हैं। त्राकाश में नए-नए बादल-दल देख कर ग्वाल-गोपाल चिकत होते सोचते हैं कि न जाने क्या होना चाहता है ! विकल हुए वे भवनों के स्रॉगनों में डोलते हैं।" वजवासी इतने घवरा जाते हैं कि एक बार वे इद्र की पूजा मेटने के अपने निश्चय पर पश्चात्ताप करने लगते है। वे नन्द-यशोदा से कहते हैं कि श्याम ने ही यह सब किया। मुरपित हमारे कुल-देवता हैं, उनको सब ने मिल कर मेट दिया। इन्द्र को मेट कर गोवर्धन की स्थापना की, पर उनकी पूजा से क्या लाभ मिल सकता है १ वे पश्चात्ताप भी करते हैं स्त्रौर गोकुलनायक से रत्ता की प्रार्थना भी करते हैं। र जब कृष्ण उनकी रत्ता कर लेते हैं, तव वे पुनः नन्दनन्दन की भक्तिपूर्ण प्रशासा में विभोर हो जाते हैं। वजवासियों का कृष्ण के प्रति कैसा उत्कट अनुराग है, इसका प्रमाण कृष्ण के वियोग के समय मिलता है। सरलता और स्नेहशीलती वज के समस्त नर नारियों के चरित्र की प्रधान विशेषता है।

# वसुदेव

वजवासियों के अतिरिक्त वसुदेव, अकूर, उद्धव, और सुदामा के चरित्रों में किंचित् व्यक्तिगत विशेषताओं का प्रस्फुटन दिखाई देता है। वसुदेव कृष्ण के पिता हैं। कृष्ण का जन्म ऐसे सकट काल में होता है, जब वसुदेव को उनकी रक्षा के अतिरिक्त और कुछ भी सोचने और करने का अवसर नहीं

<sup>ै.</sup> स्० सा० (वें० प्रे०), पृ० २१०-२११

<sup>े</sup>र वही, पृ० २१५-२१६

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पृ० २२०

कंस

कृष्ण-चरित में कस का एक विशेष स्थान है। यद्यपि सूरदास ने कृष्ण के चरित्र की उन विशेषताश्रों पर सबसे कम ध्यान दिया जो दुष्टों के सहार सम्बन्धी घटनात्रों के विषय में हैं, फिर भी कृष्ण-चरित की रूपरेखा में ये घटनाएँ श्रक्तरण रूप से विद्यमान हैं श्रीर कस का व्यक्तित्व भी उस रूपरेखा के सूत्र में त्रारम्भ से ही सम्मुख त्रा जाता है। कृष्ण-जन्म के समय कवि कंस का जो परिचय देता है उससे विदित होता है कि कस आत्म-रज्ञा के लिए कोई क़त्य करने में सकोच नहीं कर सकता। वसुदेव के साथ देवकी का विवाह करते समय वह उन्हें 'हय-गय-रतन हेम-पाटम्बर' दहेज में देता है, परन्तु निज-वध सूचक 'श्रनाहत बानी' की 'मनकार' सुनते ही वह देवकी को मारने के लिए तत्पर हो जाता है स्त्रीर वसुदेव को दूसरे विवाह का श्राश्वासन देने लगता है। परन्तु देवतात्रों की प्रार्थना पर वह उस समय देवकी को छोड़ देता है। स्रतः कस के स्वभाव की करता स्रात्म रचा की सामान्य मनोवृत्ति पर आधारित है, यों, कृष्ण-चरित के अन्य पात्रों की भाँति वह भी सरल-मति है। देवकी के प्रथम पत्र को देख कर उसे भविष्य-वाणी का स्मरण नहीं रहता और वह प्रसन्न हो कर सब अपराध चमा कर देता है। परन्त नारद जब उसके इस कार्य की आलोचना करके उसे भय-भीत कर देते हैं, तब वह देवकी के प्रथम पुत्र को मार डालता है। तत्य-श्चात् वह एक के वाद एक, देवकी के पुत्रों को मारता ही जाता है श्रीर देवकी तथा वसुदेव की भावनात्रों की तनिक भी चिंता नहीं करता। कस-काल के रूप में जब कृष्ण देवकी के गर्भ में ग्राते हैं उस समय से कस का भय, आशका श्रीर चिंता श्रत्यधिक बढ़ जाती है श्रीर वह प्राण-रचा के लिए इतना व्याकुल हो जाता है कि योगमाया की वाणी सुन कर स्वय देवकी के चरणों पर नत मस्तक हो कर अपने अपराधों की समा-याचना करता है। भय श्रीर चिंता के कारण उसे रात-रात भर नींद नहीं श्राती। "कंसराय के मन में सोच है कि क्या करूँ, किस को वन भेजूँ ! विधाता ने यह क्या किया १ वारम्वार वह मन में यही विचार करता है, उसकी नींद श्रीर भूख भी 'विसर' गई ।''<sup>२</sup> इसी श्रवस्था में वह पूतना, श्रीधर वाभन, काग, शकट स्रादि स्रसुरों को भेजता है स्रोर जब ये सब विफल इ कर लौटते हैं तो उसका मन भय से व्याकुल हो जाता है। 3 पुनः कस

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> वही, पद ६६६-६८०

की सरलता, जो उसकी स्थिति में मूढता कही जा सकती है कमल पुष्प के प्रसंग से व्यजित होती है। स्वय किसी प्रकार भय और चिता से मुक्त होने का उपाय न पा कर वह नारद से पूछता है श्रोर जब नारद कृष्ण-वलराम के मारने का नवीन उपाय बता देते हैं, तब वह श्रत्यत 'मुदित' हो कर कालिय दह के कमलों को भेजने का श्रादेश-पत्र नद के यहाँ भेज देता है। कस का वज में इतना ग्राधिक ग्रातक है कि उसका सदेश त्राते ही सब नर-नारी घवरा जाते हैं। कंस के क्रूरतापूर्ण श्रीर शक्तिशाली व्यक्तित्व का आतक इद्र की वार्षिक पूजा के आयोजना के समय कवि ने सुंदरता-पूर्वक व्यजित किया। नद ग्रन्य महरों को इस विषय में परामर्श के लिए बुलाते हैं, परतु सब इस आशाका से डर जाते हैं कि कहीं कस नृपित ने फिर न कुछ मॅगा भेजा हो। <sup>२</sup> व्रजवासी कस की प्रजा हैं स्त्रीर नन्द को उस प्रजा के प्रमुख के नाते कस का राजांश भेजना <sup>3</sup> तथा उसकी अन्य माँगों को पूरा करना पडता है। कमल लेकर जो दूत जाते हैं उन्हे कस 'पहिरा-वने देता तथा नन्द के लिए 'सिरपाव' मेजता है। कस की प्रभुता श्रीर त्र्यातक का प्रभाव वज में इतना है कि गोपियाँ तक कृष्ण के सामने उसकी दुहाई देती हैं श्रीर समभती हैं कि तीनों लोकों में कस का श्रिधकार है।"

परतु किन ने कस को महिमाशाली राजा के रूप में कभी उपस्थित नहीं किया, वरन् उसके चित्रण में उसने सर्वत्र भय ग्रौर चिंता की ही प्रधानता रखी। प्राण-रचा के लिए उसे सदैव सोच-विचार में पड़े रहना पड़ता है। श्रन्य उपायों से विफल हो कर श्रंत में श्रक्रूर कृष्ण-बलराम को मधुरा लाने के लिए भेजे जाते हैं। परतु कस ग्रपने इस प्रयत्न के विषय में भी श्राश्वस्त नहीं होता। स्वप्न तक में वह भयभीत श्रौर भ्रमित बना रहता है। किन ने भय ग्रौर चिंता के द्वारा ही कृष्ण के विचार में कस की तल्लीनता का चित्रण किया श्रौर इसी

<sup>ी.</sup> वही, पद ११३६-११४२

र. वही, पद ११४५-११४८

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. सू॰ सा॰ ( वें॰ प्रे॰ ), पृ॰ २१०

४ स्० सा० ( समा ), पद १२०४-१२०५

<sup>&</sup>lt;sup>५</sup>.स्० सा० ( वें० प्रे०),पृ० २४१

<sup>&</sup>lt;sup>६</sup>. वही, पृ० ४५१-४५२

<sup>&</sup>lt;sup>७</sup>. वही, पृ० ४५३

तल्लीनता के फलस्वरूप कृष्ण के द्वारा वध हो जाने पर वह निर्वाण पद प्राप्त करता है।

#### श्रन्य पात्र

पूतना, कागासुर, शकटासुर, तृणावर्त, वत्सासुर, वकासुर, श्रघासुर, धेनुकासुर, प्रलबासुर, केशी, भौमासुर, श्रादि कस के द्वारा कृष्ण को मारने के लिए भेजे जाते हैं। इनकी भी वही गित होती है जो श्रत में कस की हुई। इनमें कोई व्यक्तिगत लच्चण नहीं हैं, श्रतः इन्हें कस के ही व्यक्तित्व के श्रग समस्ता चाहिए। कुबलया हस्ती श्रौर मुष्टिक, चाणुर श्रादि मल्ल भी इसी प्रकार कस के प्रयोजन को सिद्ध करने वाले. उसी के व्यक्तित्व के श्रग हैं। जरासघ, कालयवन, शिशुपाल श्रादि श्रन्य वैर भाव से भज कर तरने वाले भक्तों का किव ने उल्लेख मात्र किया है। सुदामा माली, उपसेन श्रादि सामान्य भक्तों के चिरत्रों का भी चित्रण नहीं किया गया।

<sup>ै.</sup> वही, पृ० ४७१

# भावानुभूति ऋौर भाव-चित्रण

स्रदास के भाव-जगत् का सामान्य परिचय उनकी भिक्त-भावना के विवेचन में मिल चुका है। वस्तुतः उनकी सपूर्ण मानसिक प्रक्रिया का श्राधार उनकी भक्ति-भावना ही है, जिसकी प्रकृति में ही भाव-प्रवण दृदय को सगीत श्रौर काव्य के रूप में श्रिभव्यक्त करने की स्वाभाविक शक्ति निहित थी। स्रतः ससार की क़ुद्रता स्रौर च्ए-भगुरता के कारण समस्त सासारिक वधनों से विरक्त इस कवि को भिक्त का वरदान पा कर जब ऋपने मानस के दवे हुए अन्तय स्रोत को खोलने का अवसर मिला तो उसकी वाणी सहज ही काव्य रूप हो गई। गत अध्याय में देखा जा चुका है कि कुष्ण-चरित के विभिन्न पात्रों को सूरदास ने कैसी आहमीयता के साथ विविध रूप भक्ति-भावना से भरा है। पात्रों की विविधता में व्यास अविव्छिन एकता का सूत्र वस्तुतः भक्त कवि की व्यक्तिगत भावना ही है। जहाँ राधा, यशोदा, नन्द त्रादि प्रधान पात्रों में स्वय सूरदास का व्यक्तित्व घुला मिला दिखाई देता है, वहाँ अत्यत नगएय, यहाँ तक कि विरोधी भाव वाले पात्रों को जब हम श्रात्म-निवेदन करते सुनते हैं तब उसमें भी स्वय स्रदास का स्वर सुनाई देता है। जो किव इतने विविध रूपों में अपने व्यक्तित्व को प्रकाशित कर सका उसका भाव-जगत् कितना सपन्न और क्रियाशील होगा! मस्तुत ऋय्याय में सूरदास के मानस की विविध प्रवृत्तियों श्रौर विभिन्न भावों के सयोग में उनके प्रसार तथा प्रधान भाव-धारास्रों स्रौर उनके श्रंतर्गत विविध मनोवृत्तियों की श्रमिव्यक्ति के अध्ययन का प्रयत्न किया गया है।

स्रदास की मिक्त-भावना के मूल में ससार से वैराग्य का भाव काव्य के 'निर्वेद' नाम से अभिहित किया जा सकता है। निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव माना गया है। इस भाव का प्रवलतम प्रकाशन यद्यपि केवल 'विनय' के पदों में हुआ, परन्तु उसका सूत्र अविच्छिन्न रूप में समस्त काव्य में निरन्तर विद्यमान रहता है। जज की लौकिक रूप में किल्पत किन्तु वस्तुतः अलौकिक सृष्टि के जीवों को केवल कृष्ण के नाते लौकिक राग-द्रेष से

उद्गेलित दिखाया गया, कृष्ण से इतर किसी प्रकार के लौकिक सम्बन्धों को किव ने कभी सहन नहीं किया, उनके प्रति मनोविकारों के प्रकाशन की बात तो बहुत दूर है। प्राकृत जन श्रौर उनके सासारिक भाव सूरदास के कान्य से बाह्य हैं। अतः ससार की च्रांग-भगुरता से उत्पन्न 'निवेंद' का भाव सुरदास के मानस का सबसे गहरा और आधार रूप भाव है। भगवान् के करुणामय स्वभाव का श्राश्वासन पा कर सूरदास की वैराग्य भावना जिस भ्गवद्-रति के रूप में व्यक्त हुई, वह श्रीकृष्ण के विविध भावमय व्यक्तित्व के नाते अनेक रूप धारण कर लेती है। भक्ति-रति के विविध रूप जिनका विवेचन पीछे किया गया है काव्य के 'रित' के ही अतर्गत आ सकते हैं, यद्यपि भिक्त-काव्य के विवेचकों ने उनके पृथक् पृथक् स्थायी भाव नियत करके उनको पूर्ण रस कोटि तक पहुँचा दिखाया है। जहाँ तक सूरदास का सम्बन्ध है उनके काव्य में दास्य, सख्य, वात्सल्य केवल भाव मात्र नहीं, श्रपितु विभाव, श्रनुभाव श्रौर संचारियों से पुष्ट स्थायी भाव हो कर रस दशा का श्रनुभव कराने में सक्तम हैं। माधुर्य भाव की रित की विस्तृति श्रौर गभीरता सूरदास की भाव-प्रवर्णता त्रौर काव्य-कुशलता का सबसे बड़ा प्रमाण है। सूरसागर में काव्य का श्रगार रस अप्रतिम है। श्रगार के उपयुक्त जितनी विविध परि-स्थितियों की कल्पना तथा उन परिस्थियों के सघात से उत्पन्न जितने भावों का चित्रण सूरदास ने किया, उतना किसी ग्रन्य कवि में मिलना कठिन है। सूरदास के काव्य में श्रुगार रस अपनी अलौकिक पृष्ठभूमि के साथ सर्वागपूर्ण कहा जा सकता है। साथ ही सख्य श्रीर वात्सल्य को विविध संचारियों से परिपुष्ट करके पूर्ण रस कोटि तक पहुँचाना काव्य जगत् को सरदास की श्रानुपम भेंट है।

त्रागामी पृष्ठों में निर्वेद एव दास्य, वात्सल्य, सख्य श्रीर श्रगार के ग्रंतर्गत कवि की भावानुभूति श्रीर भाव-विस्तार की समीचा उपस्थित की गई है।

## निर्वेद एवं दास्य

सूरदाम के मानस की प्रारंभिक श्रनुभूति जो उनके भाव-विकास की श्राधार शिला कही जा सकती है उनका विरक्त भाव है। सामान्य रूप से सासारिक जीवन की व्यर्थता श्रीर उद्देश्यहीनता का श्रनुभव उन्हें श्राम्भ से ही होगया जिसके फलस्वरूप उनके हृदय में भक्ति का उदय हुश्रा। भाव की सरलतम स्थिति में एक श्रीर उनका मन इदियों को उनके स्वाभाविक

व्यापारों से विरत करके विकार रहित होने का सतत प्रयत्न करता है श्रीर संसार के नाना रूप श्रीर व्यापारों की विगर्हणा करता है तथा दूसरी श्रीर भगवान की कृपा श्रीर करणा का स्मरण करके उन्हीं में लीन हो जाना चाहता है। भगवान की भक्तवत्सलता की श्रनेक साद्धियाँ उनके सामने हें—श्रजामिल, गज, गणिका, गीध, प्राह्वाद श्रादि। परतु उन्हें श्रपनी करनी पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि उनका श्रादर्श बहुत ऊँचा है। सूरदास के सरल भक्त हृदय में यहीं श्राशा श्रीर निराशा, विश्वास श्रीर संशय, सतोष श्रीर व्याकुलता के द्वन्द्व का परिचय मिलता है। परन्तु इस दन्द्व में जटिलता श्रीर गहनता नहीं है। इस सरल भाव-द्वन्द्व से किव को केवल इस विश्वास से किंचित् शाति मिलती है कि उसके हिए पतितपावन हैं। ससार के प्रति वैराग्य भाव दृढ करते हुए किव ने जिन मावों को व्यक्त किया है उनमें प्रधान भाव दीनता है।

दैन्य

श्रात्म ग्लानि से श्रभिभूत हो कर जब किव कहता है कि 'जन्म साहिबी करते बीत गया । काया नगर में बड़ी गुझायश थी, पर कुछ बढा न सका । हरिका नाम खोटे दास की भाँति मक-मक करके डाल दिया', विव उसका मन श्रत्यत दीन हो जाता है स्त्रौर वह केवल भगवान् की शरण में शाति की त्राशा करता है। श्रत्यत त्रधीरता श्रौर विपन्नता का श्रनुभव करके वह पुकारता है; 'भगनान्, ग्रबकी बार रक्ता कर लो। मैं श्रनाथ द्रुम की डाल पर बैठा हूँ और पारिष बाग तान रहा है । मैं उसके डर से भागना चाहता हूँ, पर ऊपर सचान बैठा है। दोनों मॉति दुख है। प्राणों को कौन उबारे ?<sup>१२</sup> पतितपायन हरि की कुपालता उसके दैन्य को चमत्कृत कर देती है। हरि की करुणा की श्रसीमता श्रीर श्रपने श्रादर्श रूप में किल्पत श्रसंख्य पापों की तीव श्रनुभूति ने किव को श्रपने दृदय को चूर चूर करके भगवान् के चरणों में अर्पित करने का अवसर दिया। वस्तुतः विनय के पदों में व्यक्त स्रदास की दीनता उनके स्वभाव का श्रान्यतम लक्षण है जिसे उन्होंने श्रानेक पौराणिक एव स्वकल्पित आख्यानों के संदभों में विविध सहयोगी भावों के साथ चित्रित किया है। कृपालुता के अतिरिक्त अपने भगवान् के अन्य अनेक गुणों से त्रात्मीयतापूर्ण परिचय हो जाने के बाद स्रदास का भावलोक

१. स्० सा० (पद), ६४

२. वही, पद ६७

भले ही जगमगा उठा श्रीर उनकी दीनता उपर से बहुत कम दिखाई दी; पर वस्तुतः वह भावों के श्रन्तराल में निरन्तर विद्यमान रहती है श्रीर तिनक से श्रघात से दबे हुए स्रोत की भाँति, उच्छल गति से फूट पड़ती है।

भक्त हृदय स्रदास की दीनता में आरम्भ से ही मिलनता का कोई चिह्न नहीं दिखाई देता। गभीरतापूर्वक भगवान को उनके विरुद का स्मरण कराते और उस नाते अपने पापों की भारी गठरीं की श्रोर सकेत करते हुए भी वे आत्मीयता स्चक बार्तें कहने लगते हैं, जो दीनता से भिन्न भावों की द्योतक हैं।

## धृष्टता, विनोद, श्रोज

भगवान् की भक्तवत्सलता पर विश्वास करके ही कवि का दैन्य भाव हलकी-सी धृष्टता में परिखत हो जाता है ऋौर वह अपने पतित, भ्रष्ट जीवन के लिए ग्लानि का प्रकाशन न करके उस पर गर्व प्रदर्शित करने लगता है, क्योंकि वह उद्धार प्राप्त कृरने में बाधा के स्थान पर उसका साधन बन जाता है। हृदय में दीन-विनीत भाव लेकर वह ऊपर से गौरव प्रदर्शित करते हुए कहता है: ''प्रभु, मुक्ते तुमसे होड़ पड़ी है। नागर-नवल हरी न जाने तुम ऋव क्या करोगे! जग में जितनी ऋधमताएँ थीं वे सव मैं कर चुका हूँ ग्रौर तुमने ग्रथम्-समूह को उधारने के लिए 'जक' पकड़ ली है। में राजीव-नयनों से छिप कर पाप पहाड़ की दरी में रहता हूँ। वह इतनी गूढ-गम्भीर है कि मुक्ते तारने के लिए ढूँढना भी कठिन है।" धीरे-धीरे उसकी वाणी में अधिकाधिक दृढता और अोज आता जाता है और वह श्रपने को पतितों में विख्यात पतित कह कर श्रपने उद्धार की चुनौती देता श्रीर कहता है कि 'त्तुट पतितों को तार कर जी में गर्वन करो। यदि सूर पतित के लिए ठौर नहीं हैं तो इतने भारी विरुद का वहन क्यों करते हो ?' हरि के पतितपावन नाम का उपहास करते हुए वह पूछता है कि 'तुम्हारा यह नाम किसने रख दिया ! भले ही तुमने सुदामा को तदुल की भेंट के फलस्वरूप चार पदार्थ दे दिए हों, अवर का दान करके द्रीपदी की पति रखी हो, विद्या-पाठ के यदले सदीपनि के मृत पुत्रों को जीवित कर दिया

<sup>ी.</sup> वही, पद १०३

हो; पर सूर की वेर तो तुम निठुर हो कर बैठ रहे। वह दीन, दुखित, दुर्बल द्वार पर पड़ा रटता है, उसका तो कुछ भी लाभन किया ?'

इस न्याय-विनोद में कवि पिततपावन के विरुद्द को छीनने के लिए तैयार हो जाता श्रीर श्रपने पाप-कमों के बल पर स्वावलम्बन के साथ कहता है कि 'श्राज में एक-एक करके टलूँगा, या तो तुम रहोगे या में ही। में श्रपने भरोसे ही लडूँगा श्रीर तभी उठूँगा जब तुम स्वय हॅस कर बीड़ा दोगे।' श्रीर श्रिधक खरे न्याय के साथ वह कहता है कि 'तुम बढ़े दानी कहाते हो! इसीलिए न कि तुमने मुदामा को चार पदार्थ दे दिए श्रीर गुरु के पुत्र ला दिए १ पर स्रदास से क्या निहोरा है जिसके नयनों की भी हानि कर दी १' वह साफ-साफ पूछता है; ''मुक्तसे सकोच तज कर कह दो, शर्माते क्यों हो १ श्रीर किसी को बता दो तो उसी का हो कर रहूं। या तो तुम्हीं पावन-प्रभु नहीं हो या मुक्ती में कुछ 'क्तोल' है। यदि ऐसा है तो एक बचन बोल दो, में श्रपनी श्रीर से मुधार लूँगा। तीनों पन तो मैंने पूरे इसी स्वाग को काछ कर निबाह दिए ! श्राब स्रदास को यही बड़ा दुख है कि वह सब के पीछे रह गया।''

किव की इन व्याजोक्तियों में उसकी दीनता श्रतिहित है। दैन्य की प्रदर्शित करने का यह ढग उसके स्वभाव की विनोदिष्रियता का परिचायक है। इससे यह भी परिलक्ति होता है कि किव अपने इष्टदेव के साथ अधिक निकटता का सबध स्थापित करना चाहता है, उसे दीनता की वह स्थिति सतोषप्रद नहीं जान पड़ती जिसमें किंकर का अपने लिए कुछ माँगना ही नहीं, अपनी हीनावस्था की ओर सकेत करना भी धृष्टता है और स्वामी की विकदावली का करण गद्गद् स्वर में बखान करना ही भक्ति के प्रकाशन का एक मात्र विहित साधन है। परन्तु स्रदास की करणा श्रत्यंत करण हो कर व्यायवाणी के रूप में खिल पड़ती है। वे मौन रह कर अपने पापों के लिए कुढ़ना नहीं जानते। एक बार जब उन्हें शरण में स्थान मिल गया तो उनसे चुप नहीं रहा जाता। अपनी मुखरता के लिए भी वे प्रभु को ही उत्तरदायी सममते हैं, क्योंकि उन्होंने 'मोल ले कर यम के फंद काट कर उन्हे अभय

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>. वही, पद १३१, १३३

२. वही, पद १३४

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>, वही, पद १३५

४, वही, पद १३६

जागरित हो कर स्वच्छन्द गित से नृत्य करने लगीं। नन्द, यशोदा, सिवयों, गोपों तथा दाई, वर्ड्ड, ढाढ़ी आदि कर्मकारों की हर्ष व्यंजक मुखरता मानों किन के अद्यानिध अनीप्सित नाणी-सयम की प्रतिक्रिया हो।

यह हर्षोल्लास नन्द-यशोदा तथा ग्रान्य व्रजवासियों के वात्सल्य का व्यजक है। वात्सल्य सूचक हर्ष ग्रापने ग्रात्यन्त व्यापक ग्रार तीव रूप में प्रकट हो कर कृष्ण के चिरत की विविध घटनाग्रों से उद्दीत ग्रान्य भावनान्त्रों के साथ मिल कर स्थिर होता जाता है। हर्ष के ग्रातिरिक्त नन्द-यशोदा का वात्सल्य श्रान्य भावों के द्वारा भी प्रकट हुआ है।

## श्रभिलाषा, उत्सुकता, गव<sup>९</sup>, उत्साह

वात्सल्य के श्रन्तर्गत जिन भावों का प्रकाशन हुआ, उनमें पहले प्रकार के वे भाव हैं जो हृदय में उन्मुक्तता, विस्तार और उच्चता की अनुभूति उत्पन्न करते हैं। यशोदा, नन्द आदि का हर्ष कृष्ण के मुखी और निरापद जीवन के लिए उनकी 'अभिलाषा', कृष्ण के दर्शन आदि की 'उत्मुकता', कृष्ण जैसा पुत्र रक्त पा कर 'गर्व' और कृष्ण की परिचर्या में 'उत्साह' का वर्णन करके कि ने मनुष्य-स्वभाव के उस सरलतम पन्न का परिचय दिया जिसमें समस्त प्राप्य और वाछनीय वस्तुओं की सहज मुलभता से उत्पन्न मनोदशा चित्रित की गई है। वात्सल्य भाव में मुख और आनन्द की परिपूर्णता इन्हीं भावों के द्वारा व्यजित की गई है।

### श्रमर्प, ग्लानि, चोभ

कवि वात्सलय की प्रतीक यशोदा के द्वारा सुख की इस चरम श्रनुभूति को निरन्तर श्रद्धायण रखने की चेष्टा करता है। परन्तु सुखानुभूति में व्यत्यय उत्पन्न करने वाली घटनाएं हो ही जाती हैं श्रीर वह तज्जन्य भावों के द्वारा भी वात्सलय की व्यजना करके इस भाव का जीवनव्यापी विस्तार सिद्ध करता है। माखन-चोगी के उपालभों को सुनते-सुनते यशोदा को कृष्ण पर कोध श्रा जाता है। श्रमपं के इस श्रस्थायी श्रावेश में वह उन्हें दण्ड देती है। इस प्रसग में यशोदा के भाव द्वन्द्व का वर्णन करके कि ने वात्मलय की तीवता व्य-जित की है। कृष्ण को वधन से छोटाने के लिए वजनाग्यों की प्रार्थना श्रीर यशोदा की कठोरता की निंदात्मक श्रालोचना के पिंग्णामरवरूप यशोदा जितना ही श्रधिक क्रोध श्रीर कृष्ण को न छोटने का हट प्रदर्शित करती है, उतनी ही श्रधिक प्रगादता के साथ वह कृष्ण के प्रति स्नेह वा स्रदास ] [ ४५७

श्रनुभव करती है। जब उसका कोध किसी प्रकार शात होता है तो उसका हृदय पश्चाताप से भर जाता है श्रीर वह श्रपने से 'ग्लानि' करने लगती है।

चीर हरण, दान, पनषट ग्रादि में सम्बिधत कृष्ण के विरुद्ध गोपियों के उलाहने सुन कर यद्यपि यशोदा श्रपने वात्सल्य को ज्ञण भर के लिए भी नहीं छोड़ती, फिर भी वात्सल्य जिनत सुख में किंचित् व्याघात श्रवश्य श्रा जाता है। कभी उसे स्वय कृष्ण की भत्सेना करनी पड़ती है, कभी गोंपियों के उपालंभों का युक्तियुक्त उत्तर देना पडता है श्रीर कभी यथाव-सर दोनों को समकाना पड़ता है। इस प्रकार यशोदा के सरल वात्सल्य में ज्ञोभ उत्पन्न हो जाता है।

## शंका, चिंता, त्रास, विषाद, मोह, ज्याधि, दैन्य

यशोदा के हृदय की आंकुलता कृष्ण के चेम के विषय में किंचिंत् भी आशिकत होने पर 'शका' और 'चिंता' में परिण्त हो जाती है। कालिय दमन के अवसर पर यशोदा, नद आदि घोर मानिषक सताप का अनुभव करते हैं। परन्तु अकूर के आगमन एव तत्पश्चात् कृष्ण के मधुरा-प्रस्थान की घटना वात्सल्य के हर्ष सुख का सर्वधा विपरीत रूप उपस्थिन कर देती है। अब तो नंद, यशोदा आदि का वात्सल्य हृदय को सकुचित करने वाले 'आस', 'विषाद', 'भोह', 'व्याधि' आदि भावों का अनुभव करता हुआ अत में घोर 'दैन्य' के रूप में प्रकट होता है। नद के प्रति यशोदा की कठोर उक्तियों, दोनों के उत्तर-प्रत्युत्तरों तथा देवकी के लिए मेजे हुए सदेश से उनके गभीर मानिषक क्लेश और करण दीनता का परिचय मिलता है।

परन्तु इस वात्सल्य-व्यजक दीनता में पिततपावन प्रभु के प्रति व्यक्त की हुई दीनता से बहुत अन्तर है। किव की पहले की दीनता में अपने हृदय के विश्वास पर उसे पूर्ण स्वामित्व नहीं जान पड़ता क्योंकि पिततपावन प्रभु से उसका परिचय विरुद्ध मात्र का है; उन्हें निकट से उसने नहीं पहचाना। यह नवीन 'दैन्य' उसकी हार्दिक अनुभूति का अग वन गया है। यशोदा के लिए कृष्ण के विषय में कुछ भी जानना शेष नहीं रहा, उसे अपनी मानसिक स्थिति पर किसी न किसी तरह संतोष हो चुका है।

### व्यग्य-विनोद

वात्सल्य के सम्बन्ध में किन ने श्रपनी विनोद-प्रियता का भी किंचित्, फा॰—५८

जागरित हो कर स्वच्छन्द गित से नृत्य करने लगीं। नन्द, यशोदा, सिवयों, गोपों तथा दाई, बर्ट्ड, ढाढी आदि कर्मकारों की हर्ष व्यंजक मुखरता मानों किव के अद्याविध अनीप्सित वाणी-सयम की प्रतिक्रिया हो।

यह हर्षोल्लास नन्द-यशोदा तथा ग्रन्य व्रजवासियों के वात्सल्य का व्यजक है। वात्सल्य सूचक हर्ष ग्रपने ग्रत्यन्त व्यापक ग्रौर तीव रूप में प्रकट हो कर कृष्ण के चिरत की विविध घटनाग्रों से उद्दीत ग्रन्य भावनान्त्रों के साथ मिल कर स्थिर होता जाता है। हर्ष के ग्रातिरिक्त नन्द-यशोदा का वात्सल्य श्रन्य भावों के द्वारा भी प्रकट हुग्रा है।

### श्रमिलापा, उत्सुकता, गव<sup>°</sup>, उत्साह

वात्सल्य के श्रन्तर्गत जिन भावों का प्रकाशन हुआ, उनमें पहले प्रकार के वे भाव हैं जो हृदय में उन्मुक्तता, विस्तार और उच्चता की अनुमूति उत्पन्न करते हैं। यशोदा, नन्द आदि का हर्ष कृष्ण के मुखी और निरापद जीवन के लिए उनकी 'अभिलाषा', कृष्ण के दर्शन आदि की 'उत्मुकता', कृष्ण जैसा पुत्र रक्त पा कर 'गर्व' और कृष्ण की परिचर्या में 'उत्साह' का वर्णन करके किन ने मनुष्य-स्वभाव के उस सरलतम पच्च का परिचय दिया जिसमें समस्त प्राप्य और वाछनीय वस्तुओं की सहज मुलभता से उत्पन्न मनोदशा चित्रित की गई है। वात्सल्य भाव में मुख और आनन्द की परि-पूर्णता इन्हीं भावों के द्वारा व्यजित की गई है।

### श्रमर्प, ग्लानि, स्रोभ

किव वात्सलय की प्रतीक यशोदा के द्वारा सुख की इस चरम श्रनुभृति को निरन्तर श्रन्तुगण रखने की चेष्टा करता है। परन्तु सुखानुभृति में व्यत्यय उत्पन्न करने वाली घटनाए' हो ही जाती हैं श्रीर वह तजन्य भावों के द्वारा भी वात्सलय की व्यजना करके इस भाव का जीवनव्यापी विस्तार सिद्ध करता है। माखन-चोगी के उपालमों को सुनते-सुनते यशोदा को कृष्ण पर क्रोध श्रा जाता है। श्रमपं के इस श्रस्थायी श्रावेश में वह उन्हें दण्ड देती है। इस प्रसग में यशोदा के भाव द्वन्द्व का वर्णन करके किव ने वात्मल्य की तीयता व्यज्ञित की है। कृष्ण को वधन से छोड़ाने के लिए वजनारियों की प्रार्थना श्रीर यशोदा की कठोरता की निदात्मक श्रालोचना के परिणामस्वरूप यशोदा जितना ही श्रिधिक क्रोध श्रीर कृष्ण को न छोड़ने का हट प्रदर्शित करती है, उतनी ही श्रिधिक प्रगाढता के साथ वह कृष्ण के प्रति स्नेह का

त्रनुभव करती है। नव उसका फोध किसी प्रकार शांत होता है तो उसका हर्व पश्चातार से भर जाता है ग्रीर यह गपने से 'स्लानि' करने लगती है।

चीर हरण, दान, पनभट थाडि से मन्दिपत मुख्य के विरुद्ध गोपियों के उलाइने सुन कर यथां। पशोश अपने पालका की कम्म भर के लिए भी नहीं छोड़ती, फिर भी यात्छल्य जीनत सुरा में विनित्त ध्यापात व्यवस्य श्रा जाता है। कभी उसे स्वर फ्रांस की भर्मना करती पर्ति है, कभी गोनियों के उपालंभा का युनियुक्त उत्तर देना पहना है जी कभी नयाक-सर दोनों को समकाना पड़ा। है। इस प्रकार पशोश के रास्त यानगहा में

# शंका, चिंता, त्रास, विपाद, मोह, व्याधि, ईन्य

यशोदा के हृदय की ब्राहण्या रूपा है हैं म पे विषय में किनिय भी त्राशिकत होने पर 'शका' और 'दिना' में परिस्त हो आती है। गालिए त्राशामण र... दमन के त्रवसर पर यशोदा, नेट गुर्गेट कीर मार्नास र गताप पा प्रमुक्त करते हैं। परन्तु श्रक्तू के श्राम्य एवं मन्त्र मानावत राज्य के हर्ष मन करते है। पराध के हर्ष मुख्य के क्ष्म मुख्य के क्षम मुख्य के क्षम मुख्य के क्ष्म मुख्य के क्षम मुख्य के क्रिक के क्षम मुख्य के के क्षम मुख्य के क्षम मुख्य के क्षम मुख्य के के क्षम मुख्य के क्षम म की घटना पारण है। श्रव तो नंद, यशोदा श्रादि का जिल्ला किया पार उता उपारण पार का अपनि का किया पार के नाति है। श्रव ता नप, क्या है, 'ब्या है। श्रव ना नात क्या के रूप में प्रकट रेखा है। श्रव श्रव प्रमान क्या हुआ। 'त्रास', 'विषाद , श्रत में घोर 'दैन्य' के रूप में प्रकट रेन्स है। दे भूगा भूग भूगा हुआ के के कत्तर-प्रत्युत्तरों तथा देखा का भूगों का प्रशाह की पटीर श्रत में घोर 'दन्य के उत्तर-प्रत्युत्तरं तथा देखा के क्षेत्र का पटार के कि मानसिक क्लेश श्रीर कक्ष्म दानवा के कि एए सदेश में उक्तियों, दोनों क उत्तर प्राप्त कर्ता है। कि क्षेत्र कर्ता है। कि क्षेत्र कर्ता है। क्षेत्र कर्ता है।

परन्तु इस वात्सल्य-व्यजक दीनता में पिन् पिय सिलता है। हुई दीनता से बहुत अन्तर है। किन की एक मिन व्यक्त की किन पर उसे पूर्ण स्वामित्व नहीं जान की म अपने हृदय हुई दीनता से बहुत अन्तर हैं। के विश्वास पर उसे पूर्ण स्वामित्व नहीं जान के कि अपने हृदय विषद मात्र का है, उन्हें कि प्रापने हृदय से उसका पारपन कर से उसकी हार्दिक अनुभृति के पानतपाचन अध यह नवान एक निषय में कुछ भी जारा के निश्च पहचाना के लिए कुष्ण के विषय में कुछ भी जारा के निश्च पहचाना के विषय में कुछ भी जारा कि निश्च पहचाना की मानसिक स्थिति पर किसी न किसी तरह सर्वे हैं। उने क्रम्ब

व्यग्य-विनोद

वात्सल्य के सम्बन्ध में कवि ने श्रपनी দা০--খুন

र्रु से

परिचय दिया है। यशोदा खेल में कृष्ण श्रौर बलराम को मोल का लिया हुआ बता कर तथा राधा के साथ परिहास करके अपने स्वभाव की गभीरता में प्रासंगिक मृदुता का परिचय देती है। राधा श्रीर कृष्ण को परस्पर रति-सख सूचक छेड़-छाड़ करते देख कर जब वह किंचित् मुस्करा कर श्रपनी श्राँख बचा जाती है तो उसके स्वभाव की इसी सरसता का आमास मिलता है। इसी प्रकार यशोदा कृष्ण को लाल किनारी की साड़ी पहने देख कर गृढ मुसकराहट के साथ पूछती है कि तुम्हारा पीताबर कहाँ गया, जो तुम यह साड़ी पहन श्राए हो ? कुष्ण के बहाना बनाने पर यशोदा जानते हुए भी विश्वास कर लेती और युवतियों को दोष देने लगती है। यशोदा के इस कथन श्रीर व्यवहार में एक हलका-सा व्यग्य है जो उसकी स्थिति में श्रधिक स्पष्ट नहीं हो सकता । परन्तु जब उसे कृष्ण पर विशाल नयनों वाली राधा के वास्तविक प्रभाव का सकेत मिलता है, तो उसका मन श्राशकित हो उठता है। वह सोचने लगती है कि यह न जाने कृष्ण का क्या करेगी। तुरन्त राधा के प्रति उसके मृद्ध भाव में किंचित् तीच्एता आ जाती है और वह उसके बन-ठन कर श्राने पर राधा की कद्र श्रालोचना कर बैठती है। गोपियों के उपालंभों के उत्तर में जब वह उनके लिए ग्रपशब्दों का प्रयोग करती है. उस समय भी उसके विनोद की एक मलक मिलती है, पर इस विनोद में भी कद्भता है जो कृष्ण के प्रति उत्कट वात्सल्य की परिचायक है। मधुरा से **ऋकेले लौटने पर नन्द के प्रति प्रकट किया हु** ऋग यशोदा का व्यग्य श्रीर श्रिधिक कटु एव निर्देयतापूर्ण है जो न केवल उसके कृष्ण-स्नेह की तीवता, वरन् नन्द के प्रति श्रात्मीयता का व्यजक है। कवि के मानस का विनोद वात्सल्य के सम्बन्ध में भी नुकीला होता गया,पर उसमें विस्तृति श्रीर गहनता श्राना श्रभी शेष है जो कृष्ण के श्रन्य सम्बन्धों के द्वारा प्रकट हुई ।

## रहस्योन्मुखता—विस्मय

श्रारिमक दैन्य की स्थिति में किव ने जिस रहस्योनमुखता का परिचय दिया था, कृष्ण-चिरत के सम्बन्ध में उसकी सभावना साधारणतया नहीं हो सकती। परन्तु फिर भी किव के मानस की वह प्रवृत्ति किसी न किसी रूप में श्रवश्य प्रकट हो जाती है। कृष्ण के व्यक्तित्व में प्राकृत श्रीर श्रितिपाकृत तत्वों का एक साथ प्रकाशित होना स्वयं एक बहुत वही रहस्यमयी घटना है श्रीर किव ने इस रहस्य के प्रति 'विस्मय' का भाव प्रकट करने में कोई कमी नहीं की। पर वात्सल्य भाव की व्यजना में 'विस्मय' केवल एक संचारी रूप में चित्रित किया गया। यशोदा का स्नेह कृष्ण के श्रविश्वसनीय कार्य देख कर द्वाण भर के लिए चिकत हो कर ही रह जाता है, श्रातंक श्रथवा गौरव से श्रभिभूत कभी नहीं होता। यशोदा श्याम श्रौर राधा को सहज स्वभाव हर्षित हो कर खेलते देख कर जब उनके विषय में श्रगाध दम्पित रूप की कल्पना करने लगती श्रौर श्रपने श्राराध्य का स्वरूप देखने लगती है, तब ऐसा श्रनुमान होता है कि कदाचित् वात्सल्य के चित्रण में भी किव के मानस की रहस्योन्मुख प्रवृत्ति प्रतिभासित हो गई।

## सख्य-त्रेम में भावानुभूति का विस्तार

सखाओं के साथ कृष्ण के सम्बन्धों में भावों की उतनी तीवता श्रीर विस्तृति नहीं है जितनी यशोदा नन्द श्रादि के वात्सल्य में। श्रतः इन संबंधों में मृदु, चपल श्रीर विनोदी प्रकृति का प्रस्कुटन श्रिधिक हुश्रा। यशोदा के प्रगाढ़ स्नेह के बीच-बीच जिस प्रकार कृष्ण श्रपनी श्रवोध बाल-चपलता से गंभीरता में किंचित् स्निग्धता उत्पन्न करते जाते हैं, उसी प्रकार गोप सखाश्रों के साथ कीडा-कौतुक सम्बन्धी भाव समस्त काव्य के भाव-लोक में मृदुता ला देते हैं।

### हर्ष, विस्मय, आशंका

ग्वाल बालों की स्वच्छन्द सुखद केलि का वर्णन करकें किव ने कृष्णुजन्म के समय के हर्षोल्लास का एक दूसरा रूप उपस्थित किया जिसमें हर्ष
मनाने वाले श्रीर जिनके लिए हर्ष मनाया जाता है, दोनों समान भाव से
सम्मिलित होते हैं। यहाँ दर्शनोत्सुक ढाढ़ी द्वार पर खड़ा दर्शन-भिद्धा के द्वारा
श्रपना हर्ष नहीं प्रकट करता, वरन् यहाँ तो सुबल, सुदामा श्रीर श्रीदामा
कृष्ण को पकड़ कर ले जाते हैं, उनसे गायें घिराते हैं, उन्हें चिढ़ाते श्रीर
रिकाते हैं; छीन-छीन कर छाक खाते हैं तथा इस विचार से दबते नहीं
कि कृष्ण नन्द के बेटे हैं श्रीर उनके यहाँ गायें कुछ श्रिषक हैं। इस
श्रानन्द में किव ने श्रिषक उन्मुक्तता श्रीर स्वच्छन्दता का समावेश किया है।
कृष्ण के साथ गायें चराते हुए सखागण जिस सुख का श्रनुभव करते हैं, उसके
मूल में कृष्ण के प्रति उनका प्रेम ही है। कृष्ण के साथ स्वतत्रतापूर्वक छाक
खाना, गाना, बजाना, गायें घेरना श्रादि कीहाश्रों में वे कृष्ण को श्रपने से

<sup>ै.</sup> वही, पद १३२३

उंच्च ज़ानते हुए भी, श्रपने को उनसे हीन नहीं समस पाते। वन में श्रीक-स्मिक सकटों के श्राने पर वे किंचित भयभीत होते हुए भी निर्भयता का श्रनु-भव करते हैं तथा कृष्ण के श्रलौकिक कृत्यों को देख कर विस्मित-चिकत होते हुए भी तथा कभी-कभी यह सदेई करते हुए भी कि यह कोई श्रवतारी पुरुष है, वे कभी भय, सकोच श्रथवा श्रात्महीनता का परिचय नहीं देते। दैन्य, रहस्योन्मुखता

परन्तु किसी न किसी रूप में 'दैन्य' को प्रदर्शित करने की किव की प्रवृत्ति सखाओं के द्वारा भी प्रकट हुई। उन्हें कदाचित् कभी-कभी आशाका होने लगती है कि कृष्ण कहीं उन्हें छोड कर चले न जाएँ। कृष्ण के अतिलौकिक व्यक्तित्व का आभास भी उन्हें अनेक बार हो चुका है। इसीलिए वे उनसे सखा के नाते प्रार्थना करते हैं कि श्याम तुम हमें भुला न देना, सदैव चरणों के निकट ही रखना। "सखाओं का यही करण स्वर किंचित् और मार्मिक रूप में वहाँ सुन पड़ता है जब वे 'छबीले' कृष्ण से मुरली बजाने की प्रार्थना करते और व्यथित हो कर कहते हैं कि यह जन्म, यह वृन्दावन-वास और यह प्रेम-तरंग दुर्लभ है। किव का यह दैन्य यशोदा के द्वारा व्यक्त किए हुए दैन्य से कम तीन है। पर इसमें भावनाओं का दमन नहीं। कृष्ण के मुरली वादन के प्रसग में किव पुनः अपनी रहस्योनसुख प्रवृत्ति का परिचय देता है। सखागणों को भी इस रहस्यमय सुप्त की अनुमूर्ति प्राप्त होती है।

व्यंग्य-विनोद

किव की विनोदी प्रकृति का प्रथम स्वच्छन्द प्रकाशन सखाश्रों के मैत्री-संवधों में हुश्रा । क्रीडा-कौतुक श्रौर गोचारण में वे कृष्ण के साथ निस्सकोच हांस-पिहास करते हैं। यही विनोदशीलता वियोग के करण भावों के स्पर्श से तीच्ण व्यग्य में पिरिणत हो जाती है जब वे मधुपुरी के महाराज यादवराज की व्याजस्तुति करके गोपाल कृष्ण के प्रति श्रपने वास्तविक श्रनुराग को व्यंजना करते हैं।

## शृंगार खौर उसके श्रंतग त भाव-विस्तार

रावा श्रीर गोपियों के प्रेम के द्वारा किव की भावानुमृति में तीवता श्रीर विस्तार की वृद्धि के साथ सूद्मता के भी दर्शन होते हैं। मानवीय सवधीं में

१. वहीं, पद १०६८

२. सू॰ सा॰ ( वें॰प्रे॰ ), पृ॰ ४७८

हर्ष

स्नी ग्रोर पुरुप के प्रेम में भावों की जितनी विविधता ग्रोर विचित्रता हो सकती है, कदाचित् उतनी श्रन्य प्रकार के प्रेम में नहीं। कवि के मानस में तीव श्रासित की प्रवृत्ति एप्टदेव को प्रेमपात्र के रूप में श्रनुभृत करके उसके प्रति उत्तरोत्तर श्रिधिकाधिक घनिष्ठता की श्रोर उन्मुख होती गई।

जन्म ऋोर शेशव-कोडाओं के संबंध में कवि ने भावों का जो वाधा-बधनहीन स्वच्छद प्रकाशन किया, उसमें सरलता ग्रौर सुगमता है। हर्ष-सुख की उस तन्मयता में त्रावाल-वृद्ध नर-नारी सभी समान भाव से सम्मिलित हो सकते हैं। सखाओं के हर्ष मुख में इससे श्रधिक घनिष्ठता श्रौर उन्मुक्तता है। पर उसमें भी भाँति भाँति की प्रकृति के सखा हैं श्रीर कृष्ण के श्रितिलौकिक कार्य-व्यापार की श्रोर दृष्टि रखने वाले बलराम हैं, जिससे हर्षोल्लास सीमातीत नहीं हो सकता। किव की स्वच्छन्दता की प्रवृत्ति इससे भी ऋधिक स्वच्छन्द होना चाहती है। राधा श्रौर गोपियों के संबंध में ही यह सुलभ हो सका। कवि ने माखनचोरी, चीर हरण, पनघट प्रस्ताव श्रीर दान लीला के द्वारा यह प्रदर्शित किया कि गोपिया किस प्रकार धीरे धीरे ग्रपने सकीच, लज्जा भ्रौर मर्यादा सबधी विचारों को छोड़ कर तन-मन का समर्पण कर देती हैं। इन लीली स्रों में हर्ष-सुख केवल गोपियों के उत्तरोत्तर कम होने वाले सकोच से ही सीमित है। रास लीला में इस सीमा का पूर्ण त्रातिक्रमण हो जाता है स्रौर कवि की स्वच्छन्द मनोवृत्ति चरम विकसित रूप में प्रस्फुटित हो जाती है। रास वातावरण में कवि ने रूप-सौंदर्य श्रीर भाव-स्वातच्य की तीव श्रनुभूति उपस्थित की । फाग श्रौर वसत के वर्गान में स्वच्छन्दता श्रपनी पराकाष्ठा पर पहुँच गई, जहाँ लौकिक बाधत्रों का खुले-स्राम स्रितिक्रमण करके कृवि ने वसंत और होली के राग रजित, रस-पूर्ण, उन्मुक्त वायुमंडल के अनुरूप ही मन की त्र्रवस्था का भी चित्रण किया। इसके स्वच्छन्द रस-वर्षण का नियत्रण रास की मांति लीलापुरुष कृष्ण के हाथ में नहीं है श्रीर न उसका उपयोग गोपियों के प्रेम की परीचा के लिए हुआ; वरन् यह तो प्रेम की संकोचहीन, स्वच्छन्द-केलि का विशुद्ध रूप है जिसमें तनिक भी चोभ, श्राकुलता श्रथवा विश्रांति नही।

वात्सल्य श्रीर मैत्री के श्रपेचाकृत सयमित श्रीर सीमित हर्षोल्लास की श्रपेचा इस स्वच्छन्द रस-वर्षण में एक वड़ा श्रंतर यह भी है कि यह सहज प्राप्य नहीं। कृष्ण के दर्शन और साहचर्य मात्र से इसकी अनुभूति नहीं होती, वरन् उसके लिए भावानुभूति के सोद्योग विकास की आवश्यकता है। किव ने राधा और गोपियों के प्रेम-चित्रण में इसी विकास का प्रदर्शन किया है।

प्रेम संबंधी जिन विविध सुखों का चित्रण किन ने गोपियों और राधा के द्वारा किया उन्हें भाव-विकास के आधार पर प्रधानतया तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहले वर्ग में वे भाव हैं जो 'पूर्वानुराग' के रूप में गोपियों के मन में आकुलता उत्पन्न करके उन्हें प्रेम-पथ में अप्रसर करते हैं। ये भाव दान लीला में जा कर समाप्त होते हैं। दूसरे वर्ग में प्रेम-प्राप्ति के अनंतर सयोग और वियोग सबन्धी अनेक भाव हैं जो प्रेम की तीव्रता और गहनता के सूचक एव वर्धक हैं। तीसरे वर्ग में चिर-वियोग के बाद गोपियों की गभीर विरह-व्यथा और उसके आधार पर प्रमाणित उनके प्रेम की महत्ता सूचक भाव हैं जो अधिकतर 'अमरगीत' शीर्षक प्रकरण में प्रकट हुए हैं।

पूर्वानुराग की अभिलाषा—हर्ष, विस्मय, असूया, उत्कंटा, विकलता, अधैर्य, धैर्य, विवोध, आवेग, जड़ता,चिंता, स्मृति, अमर्ष, हास्य, दैन्य आदि

गोपियों का 'पूर्वानुराग' 'प्रत्यच्च दर्शन' से आरम होता है। गोपी के मन पर कृष्ण के रूप का ऐसा प्रभाव पड़ता है कि वह एक साथ ही 'चिकत', 'भ्रमित', 'हिंपित' और 'विकल' हो जाती है तथा उस पर मुग्य हो कर तन-मन निछावर कर देती है। माखन चोरी के समय उनके रूप की मोहनी के साथ लीला की मोहनी भी मिल जाती है और गोपियों को भाव-विभोर करके उनके मन में प्रेम की 'श्रमिलापा' उत्पन्न करती है। इस अभिलाषा में कमी गोपियों को हर्य होता है और उनमें 'स्तम', 'रोमांच' 'स्वर-मेद' आदि सात्विक भाव प्रकट हो जाते हैं, कभी वे कृष्ण से मिलने के लिए भाति-भाँति के मसूबे वाँधती हैं, कभी कृष्ण को माखन खाते देख छिप कर चुपचाप एकटक देखती रहती हैं; कभी कृष्ण को पकड़ कर उन्हें लिजत करने की चेष्टा में उनकी चातुर्यपूर्ण वार्ते सुन कर स्वयं निकतर

<sup>े.</sup> स्॰ सा॰ ( सभा ), पद ७५३-७५८

२. वहीं, पद ८८४

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वहीं, पद ८६१

४. वही, पद ८६२

श्रीर चिकत हो जाती हैं श्रीर हिपत हो कर उन्हें हृदय से लगा लेती हैं ऋौर कभी यशोदा के पास कृष्ण को पकड लाती हैं श्रौर अपने उलाहनों श्रीर यशोदा के साथ मागड़ने के वहाने अपने प्रेम का प्रदर्शन करती हैं। कवि ने 'योवन 'मदमाती', 'इतराती', 'दिन थोरी', 'श्रातिभोरी गोरी', 'गरबीली ग्वालि' की शृगारीपयुक्त 'शोभा' का वर्णन करके 'रित' भाव की इस श्रावश्यकता की भी पूर्त्त की है। 3 'मुरली' के प्रसग में कृष्ण के रूप-दर्शन की मोहनी से गोपियों की प्रेमामिलापा की तीवता व्यजित की गई है। ४ गोपियों का 'हर्ष' कृष्ण-'गुण्कथन', तथा अनेक अन्य अनुभावों के द्वारा व्यजित हुन्ना है। मुरली के प्रति उनका 'त्रस्या' का भाव भी उनके प्रेम का ही सचक है।

राधा-कृष्ण का प्रेम कवि ने नायक-नायिका दोनों में एक ही समय-समान भाव से 'रूप दर्शन' के द्वारा उत्पन्न कराया है।" इस प्रेम में भी नायिका के उर में 'उत्कठा', 'विकलता', 'ग्रधैर्य' ग्रादि भावों का चित्रण किया गया है। किव ने राधा कुष्ण के मिलन-प्रसग के फल-स्वरूप गोपियों के मन में कृष्ण को पित रूप में प्राप्त करने की निश्चित 'श्रभिलाषा' उत्पन्न कराई । वे इसी हेतु शिव और सूर्य की आराधना आरम्भ कर देती हैं। इस कार्य में गोप-कुमारियों के मन 'धैर्य', 'विरोध' स्त्रादि सौम्य स्त्रौर स्निग्ध भावों से प्रेरित होते हैं। परन्तु उनकी पूजा-स्राराधना की शाति कृष्ण की चपल श्रीर धृष्ठ लीला के द्वारा भग हो जाती है तथा उनके मन में एक स्रोर कृष्ण के प्रति अनुराग जन्य 'उत्कंटा', 'स्रावेग', 'विकलता' स्रौर 'अधैर्य' उत्पन्न हो जाता श्रौर दूसरी श्रोर लोक-लाज श्रौर सकोच से उत्पन्न किंचित् 'द्विविधा' एव 'खिन्नता' से उद्देलित हो कर वे यशोदा को उलाहना देने जाती हैं श्रीर इस वहाने कृष्ण-दर्शन का सुख प्राप्त करती हैं। कृष्ण चीर हरण के द्वारा उनके सकीच सूचक भावों को दूर करने में कुछ सीमा तंक सफल होते हैं।

सकोच श्रौर प्रेम जनित 'श्राकुलता' का भाव पनघट प्रस्ताव में श्रौर

४ वही, पद १२३८-१२७६



<sup>ी.</sup> वहीं, पद ⊏९७,६०६,९३४

³. वही, पद ६१७-६१८

<sup>&</sup>lt;sup>५</sup>, वही, पद १२६०-१२६२

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> वहो, पद ८६३-६५८

'श्रिधिक तीव्रता के साथ व्यक्त हुआ। एक श्रोर दर्शन-लालसा श्रीर उससे प्रेरित हो कर यमुना तट गमन में हर्षस्चक विविध भावों का वेग है श्रीर दूसरी श्रोर कृष्ण की धृष्टता के भय से मन में सकोच श्रीर द्विविधा।

्कवि ने अनेक पदों में गोपियों की प्रेम-विवशता का निरीच्चण अरयत सूच्मता के साथ किया। ग्वालिन शिर पर घट घर कर चली। पीछे से कृष्ण ने श्रा कर उसकी लट पकड़ ली श्रीर फिर उसे श्रकम में भर लिया। गोपी मन ही मन में हर्षित, किन्तु ऊपर से कुपित हो कर किसी के देख लेने के संकोच से कृष्ण को छोड़ने की सौगध दिलाने लगी। किसी प्रकार कृष्ण ने उसे छोड़ा पर वह प्रेम-विवश हो कर लौटी। वह भवन की स्रोर चली पर मन इरि ने इर लिया। दो पग जाती है, फिर ठिटुक कर पीछे देखती श्रीर जी में कहती है कि हरि ने यह क्या किया। जिस मार्ग से श्राई थी, वही भूल गई, क्योंकि स्राते समय उसे स्रच्छी तरह पहचान नहीं पाया था। 'रिस' करके खीमती श्रौर श्याम ने जिस सुभग लट को छिटका दिया था उसे क्तटकती है। प्रेम-सिंधु में मझ हो कर वह स्त्री हरि के रग में अत्यत रंग गई। इसी प्रकार किन ने गोधी के मन की 'जड़ता', 'उद्देग', 'चिन्ता', 'स्मृति' की व्यजना श्रनेक बार की। घर श्रीर गुरुजनों की जब सुध श्राती है तब उसके मन में 'भय' श्रीर 'लज्जा' का उदय होता श्रीर मार्ग स्क जाता है। 3 गोपी के मन की 'श्राकुलता' का वर्णन कवि उसी के द्वारा कराता है: ''मैं जल भरने कैसे जाऊँ ? श्रारी सिख, मेरी गैल में 'कान्ह' नाम का व्यक्ति स्त्रा जाता है। लोक-लाज के विचार में घर से निकलते नहीं वनता । तन यहाँ है, पर मन 'नन्दनन्दन के ठाउँ' पर जा कर श्रटक गया। घर बैठ कर रहूँ तो रहा नहीं जाता ।" अत में वह कुलकानि को मेट कर 'पतिवत' रखने का निश्चय कर लेती है। दस निश्चय में उनके 'पूर्वातु-सग' की 'स्रमिलाषा' का ही तीवता के साथ प्रकाशन हुत्रा है।

दान लीला में कृष्ण की घृष्टता के फलस्वरूप गोपियों के प्रेम-सूचक विद्योभ के भाव श्रीर श्रिधक विस्तार श्रीर तीत्रता के साथ व्यक्त हुए। पहले तो मार्ग में श्याम को देख कर गोपियों में प्रेम जन्य संकोच का भाव उत्पन्न होता है: "तय खुलिनों ने नन्दनन्दन को देखा। वे मोग्मुकृट

<sup>े.</sup> स्० सा० ( वें० प्रे० ), पृ० २०७ वहीं, पृ० २०७ ३. वहीं, प० २०७ <sup>४</sup>. वहीं, पृ० २०८

पीतांवर काछे श्रोर तनु पर चदन की खीर लगाए हुए थे। तब उन्होंने कहा कि श्रब कहाँ जात्रोगी, श्रागे तो कुँवर कन्हाई हैं ? यह सुन कर मन मे श्रानन्द बढ़ गया। पर मुख से वात कहते डर लगता है। कोई-कोई कहती हैं कि चलो चलें, पर कोई कहती हैं कि घर लौट जाएँ। कोई कोई कहती हैं हरि क्या करेंगे, इनसे कहाँ भागें ? कृष्ण के सखा गोपियों को घेर कर जब दान मागने लगते हैं ऋौर दूध, दही, माखन से सतुष्ट होते नहीं जान पड़ते, तब गोपियाँ ष्रात्यंत खीम जाती हैं। जब कृष्ण बल प्रयोग करते हैं त्व गोपियों के मन में 'श्रमर्ष' जागरित हो जाता है: "तुम्हारी सब की बात जान ली। लड़कपन के खेल अब छोड़ दो, वह बात अब समाप्त हो गई। तब यमुना का मार्ग रोकते थे, उसी धोखे में ऋब भी हो। युवतियों को ऋगर हाथ लगाया तो अपना किया पात्रोगे । माता पिता जो यह बात सुनेंगे तो हमसे क्या कहेंगे ? सूर-श्याम ने मोतियों की लर तोड़ दी। हम उन्हें क्या उत्तर देंगी ? २ इसी प्रकार गोपियाँ अपना रोष प्रकट करते हुए कृष्ण को ललकारती, फटकारती ऋौर यशोदा के पास प्रकड़ ले जाने की धमकी देती हैं। ऋपने गौरव का प्रदर्शन करके कृष्ण केवल उनके रोष, खीम ऋौर मु मलाहट को जागरित करते हैं। धीरे धीरे कृष्ण के जीला-चातुर्य के द्वारा इन विज्ञोभसूचक भावों को प्रेम के स्निग्ध और सरल भावों में परिग्रुत करके किव ने प्रेम-भावना के विस्तार श्रौर भाव-सकुलता का प्रदर्शन किया है। श्रमग नृप के प्रसग द्वारा पहले गोपियों के 'श्रमर्घ' की प्रखरता श्रौर कठोरता 'हास्य' में तरल और कोमल हो जाती है; गोपियाँ कहती हैं; "तुम्हारे तृप की जाति मैंने जान ली। जैसे तुम हो वैसे वे भी हैं। आज तक कहाँ छिपे रहे ? ये ही गुण त्रौर ढंग उनके भी हैं! मेरा अनुमान है कि एक ही दिन दोनों ने जन्म लिया होगा। चोरी, श्रपमार्ग, बटमारी में इनके समान और कोई नहीं, अपिर कृष्ण अौर गोपियों के परिहास में व्यंग्य-विनोद के बहाने प्रेम के स्निग्ध भाव प्रकट होने लगते हैं श्रीर श्रत में गोपियाँ प्रेम में मन्न हो कर तनु की सुध भूल जाती हैं। उनके प्रेम की 'श्रभिलाषा' प्रेम की तृष्णा के रूप में प्रकट होती है और वे कृष्ण के समद्ध आतम-समर्पण कर देती हैं। प्रेम का प्रतिदान करते हुए उन्हें 'सकोच' होने लगता है, स्योंकि वे श्रपने यौवन रूप को कृष्ण के समज्ञ तुच्छ श्रौर उनके श्रयोग्य सममती है।

<sup>ै.</sup> वहीं, पृ० २४०

³. वही, पृ० २४८ फा०—५६

<sup>े</sup> वही, पूर्व २४६

जव कृष्ण गुप्त रूप से उनका समर्पण स्वीकार कर लेते हैं तव गोपियों में 'जड़ता' की दशा प्रकट हो जाती है — वे ठगी-सी विस्मित रह जाती हैं। धिर के चिरत देख कर उनकी मित विभोर हो जाती है और जव उन्हे श्रात्म-वोध होता है तो उनके श्रानन्द की सीमा नहीं रहती। कृष्ण को प्रेमपूर्वक मारान-दिधि खिलाने में इसी 'हर्ष' का प्रकाशन हुश्रा है। श्रत में गोपियाँ श्रपने भावों का स्वय स्पष्टीकरण करके कृष्ण के समज्ञ 'दैन्य' प्रकट करती हैं ''श्याम, हमारी एक वात सुनो। हमने तुमसे बहुत ढिठाई की। हिर हमारी वह चूक 'वकस' दो। मुख से जो भी कटुक वाणी हमने कही हो, हमारे हृदय में नहीं है। हम हॅस-हॅस कर तुम्हें खिकाने के लिए कहती हैं; मन में हमारे श्रित श्रानन्द है। हमने तुमसे कुछ भी दुराव नहीं रखा श्रीर तुम्हारे निकट श्रा गई। श्रव इतने पर तुम्हीं जानो कि हमारी 'करनी' भली है या बुरी।' दान लीला के फलस्वरूप गोपियों के मन की श्रवस्था बदल जाती है श्रीर प्रेम सूचक श्रनेक भाव उनके मन में उदय हो जाते हैं, जिनका केन्द्रीय विचार कृष्ण से मिलने की तीव 'उत्कटा' है।

### कोम की दशाएँ

कृष्ण के प्रेम-रस में 'उन्मत्त' हो कर ग्वालिनें रीती मटकी लिए हुए वन-वन में 'गोरस' वेचती फिरती हैं। लोक-लाज का उन्हें तिनक भी ध्यान नहीं। कृष्ण की 'स्मृति' करके वे चौंक पड़ती हैं। कभी विकल और 'उद्दिम' हो कर यमुना तीर पर जाती और 'प्रलाप' की अवस्था में गोरस के स्थान पर 'गोपाल गोपाल' कह, कर बेचने लगती हैं। कृष्ण-दर्शन की चिंता में वे कृष्ण की दान लीला का अभिनय करने लगती हैं। सब महकी घर के बैठ जाती और समक्तती हैं कि अभी हरि ग्वाल सखाओं को ले कर आते होंगे। अंचल से दिध-माट छिपाती हैं और ऐसा करते समय उनकी हिंद रीती मटकी पर जाती है तो एकबारगी चौंक पड़ती हैं। सब मिल कर कहने लगती हैं कि गोरस फैल गया। कोई-कोई कहती हैं कि श्याम ने फैला दिया और ऐसा समक्त कर वे कहती हैं कि इस मार्ग से कभी नहीं आना चाहिए। कृष्ण के 'समरण' और 'गुणकथन' के साथ गोपियों के मन में प्रेम उमड़ने लगता है। वे कभी हँसती, कभी 'रिसाती' कभी बुलाती, कभी 'बरजती' हैं और इस प्रकार अपने खलटे व्यवहार करके अपनी विरह-विहुलता जन्य 'व्याधि'

<sup>ी,</sup> वही, पु० २५१

श्रवस्था के द्वारा प्रेम की व्यजना करती हैं। किव ने स्वयं 'दशदशा' का उल्लेख करके यह संकेत किया है कि गोपियों का प्रेम 'पूर्वानुराग' की पूर्ण परिण्ति प्राप्त कर चुका है। 'मरण' को छोड़ कर इस प्रसग में गोपियों की मनोदशा में समस्त श्रवस्थाश्रों का चित्रण एक से श्रधिक बार हुआ। उपन्तु किव का उद्देश्य काम-दशाश्रों का उल्लेख कदापि नहीं जान पड़ता। वह तो गोपियों के उस श्रनन्य उत्कट प्रेम की व्यजना करता है जो श्रव उस श्रवस्था में पहुँच गया जहाँ ससार के, शरीर के, मन के समस्त इतर सबधों श्रीर विचारों का सर्वथा उपराम हो जाता है। श्रव वे 'मनसा-वाचा-कर्मणा' सूर-श्याम के ही ध्यान में सलग्न हो गई हैं।

प्रेम का मनोविकार संकोच और आकुलतासूचक अनेक भावों में हो कर राधा-कृष्ण-मिलन प्रसग में स्थिरता प्राप्त करने लगता है। पर यहाँ भी लोक-लाज को मानने या न मानने के द्व-द्व से राधा के मन में यत्किंचित् 'अधेर्य' बना ही रहता है। स्वय कृष्ण उसे गुप्त प्रीति का मार्ग समक्ता कर शात करते हैं। इस प्रेम-सयोग के उपरांत प्रेम का स्थिर गूढ भाव राधा के रूप में प्रकट होता है। किव ने एक ओर प्रेम की आकुलता-सकोच-चचलता हीन पूर्ण परिपक्व अवस्था का चित्रण किया और दूसरी ओर गोपियों की जिज्ञासा, अभिलाषा और राधा के प्रेम का रहस्य समक्तने की चेष्टाओं का उल्लेख। एसा जान पड़ता है कि प्रेमानुभूति के एक आदर्श का मानसिक प्रहण करने के बाद भी किव उसे प्राप्त करने की चेष्टाओं का उल्लेख करके यह प्रदर्शित करना चाहता है कि सामान्य लोगों के लिए उसकी प्राप्ति कितनी कठिन और असभव प्राय है। कदाचित् स्वयं उसे प्रेम की इस अनुभूति पर विश्वासपूर्ण अधिकार न हो सका हो।

राधा के गुरु गमीर प्रेम में भी अतृप्ति का आभास दिखा कर किन प्रेम की पूर्ण से पूर्णतर होने की सतत चेष्टा की व्यंजना करता है। राधा की यह अतृप्ति किन ने राधा की पहली निरह-अनस्था में प्रदर्शित की है; राधा की भावनाओं की निनिधता और निचित्रता उसके प्रेम के गोपन के द्वारा प्रकट हुई। संयोग के समय में नह अनुभूति दिखाई गई जिसमें

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>. वही, पृ० २५७

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पृ० २५५-२६०

२. वही, पृ० २५७

४. वही, पृ० २६१-२६८

फुष्ण के प्रति रित-भावना श्रारंभिक हर्षोन्मेष मे नहीं, श्रिप तु, संकोच, श्राकु-लता श्रादि विपरीत श्रीर विष्नकारी भावनाश्रों का श्रितकमण करके श्रानद के रूप में प्रकट हुई है।

## हर्प, गर्च, विकलता, चोभ इत्यादि

रित के थ्रानन्द की व्यापक थ्रौर सामूहिक अनुभूति रास के प्रकरण में दिखाई गई। गोपियों को रास-कीडा के श्रतर्गत गर्व का श्रनुभव श्रौर तत्पश्चात् विरहाकुलता द्वारा गर्व का नाश कराके कवि ने श्रमिश्रित प्रेमा-नद का वर्णन किया। रास-क्रीडा में गोपियों की कामदशास्त्रों के चित्रण में विद्योभ सूचक प्रायः समस्त सभव भाव प्रकट हुए हैं। गोपियाँ विद्यित सी हो कर कहती हैं: "ग्रारी वनवेली, तू ही वता, तूने कहीं नदनदन देखे हैं ? मालती, तुभी से पूछती हूँ कि त्ने कहीं तनु पर चदनधारी पाए हैं ? कुद, कदम्ब, वकुल, वट, चपकलता, तमाल, तुम्हीं बतात्रो; कमल, तू ही कह कि सुदर विशाल-नयन कमलापित कहाँ हैं १ द्राव विना देखे च्रण भर को भी कल नहीं पडती। श्यामसुंदर का गुण गाती हूँ। मृग, मृगिनी, दुम, वन, सारस, खग किसी ने नहीं बताया । मुरली का श्रधर सुधा-रस ले कर तर यमुना के तीर पर खड़े हैं। तुलसी, तुम तो सब जानती होगी कि श्याम-शरीर कहाँ हैं, मुक्ते भी बता दो। मृगी, तू ही दया करके बता दे। मधुप-मराल, तू ही कह। स्रदास-प्रभु के तुम सगी हो, परम दयालु कहाँ हैं ? गोपियाँ कृष्ण को ढूंढते-ढूंढते व्याकुल हो जाती हैं श्रौर द्रुम के नीचे मूर्चिछत हो कर गिर जाती हैं। रेराधा को बहलाने के लिए वे हरि-चरित्र करती हैं। उराधा अकुला कर मूर्च्छा से जाग जाती है। परन्तु नदनदन को न पा कर पुनः 'कृष्ण कृष्ण शरणागति' कह कर भहरा कर गिर जाती है। वजबालाए शोर मचा कर उसे उठाने दौड़ पड़तीं श्रौर विरहिनी को जीवित करने की प्रार्थना करते हुए श्रातर्यामी को बुलाती हैं। विरह में मरण तक की श्रवस्था दिखाने के बाद कि पुनः रास की स्वच्छद केलि के अतर्गत जलक्रीडा का वर्शन करता है।

इसके श्रनतर राधा के मान-मनुहार श्रौर सयोग-सुख के श्रन्योन्य-श्रनु-

१ वही, ६० २५४

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>, वही, ए० २५६

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> वही, पृ० २५६

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup>, वही, पृ० २५६

वर्ती वर्णन करके रित-भावना की उस स्थिति का परिचय दिया गया, जब प्रेमी श्रपने प्रेम के विषय में इतना श्राश्वस्त हो जाता है कि उसे प्रेमपात्र के प्रेम-प्रतिदान के विषय में तिनक भी सदेह नहीं रहता। राधा के मान श्रीर संयोग-सुख की भाति श्रन्य गोपियाँ भी कृष्ण के बहुनायक रूप से प्रेम की पीड़ा श्रीर सुख का क्रमशः श्रनुभव करती हैं।

रति-सुख की आनदानुभूति अपने व्यापक और समध्यात रूप में हिंडोल श्रीर वसत की कीडाओं में प्रकट हुई जहाँ पार्थिव, अपार्थिव, लौकिक, अलौकिक किसी प्रकार की बाधाएँ हर्ष के निर्बाध प्रकाशन में व्यवधान उपस्थित नहीं करतीं।

## दैन्य, ग्लानि, वितर्क .

परत कृष्ण चिरत का प्रधान उद्देश्य रित-सुख का विविध रूपों में चित्रण होने पर भी उसका अत हर्ष के उद्दाम प्रकाशन में नहीं होता और किव को अपने मानस की उस मनोवृत्ति की व्यजना के लिए उपयुक्त अवसर मिल जाता है, जिसकी अंतिम परिण्ति दैन्य भाव में हे ती है। यह मनोवृत्ति कृष्ण की सुख-लीलाओं के बीच-बीच भी वरावर प्रकट होती गई है। परतु इसका तीव्रतम रूप कृष्ण के प्रवास-काल में गोपियों की विरहावस्था के वर्णन में दिखाई देता है।

अवस्था में बडी होने के कारण यशोदा का दैन्य केवल उसी अवस्था में प्रकट होता है जब वह कृष्ण के लिए किसी महान् संकट की आशका अथवा उनसे चिर वियोग का अनुभव करती है। सखाओं का दैन्य भी वियोग या वियोग की आशका में ही प्रकट होता है। पर राधा और गोपियाँ प्रेम की प्रथम अनुभूति में ही याचक और प्रार्थी के रूप में दिखाई देने लगती हैं। राधा अपने प्रेम-गोपन के कारण सन-मन का जो दुःख पाती है, उसे दूर करने की प्रार्थना करते हुए कहती है कि दुम 'क्ट्रपित', 'लोकपित', 'धरणीपित', 'अखिल ब्रह्माण्डपित' हो कर भी सिंह के शरण को जंबुक के द्वारा त्रास पाते देखते हो। करुणाधाम तुम्हारा नाम है, दीन वाणी सुन कर मनोकामना पूर्ण करो"। 'रास के पूर्व कृष्ण के 'निदुर' वचन सुन कर भी गोपियों की दीनता प्रकट हुई है। वे कहती हैं; 'अब तुमने निदुर नाम को प्रकट किया अपना विरद क्यों भुला दिया ? आज हमसे अधिक दीन और

<sup>ै.</sup> वही, पृ० २६१

कोई नहीं है। '१ गोपियों के शब्दों की श्रांतरिक ध्वनि कवि के उस दैन्य की श्रोर संकेत करती है जो उसके मानस की एक महत्त्वपूर्ण श्रोर श्रदमनीय प्रवृत्ति है। राधा श्रीर गोपियों के विरह-वर्णनों में यह मनोवृत्ति वार वार तीव से तीवतर रूप में प्रकट होती गई।

कृष्ण के मथुरा-गमन के उपरात गोपियों का प्रेम हृदय के जिन सकोचकारी, दुर्वलता सूचक मनोविकारों के द्वारा प्रकट हुआ, उनमें रित के सचारी 'दैन्य' की ही प्रधानता है। कृष्ण गमन के समय की च्िणक 'जड़ता' के उपरांत गोपियों के हृदय पश्चात्ताप श्रीर श्रात्म-ग्लानि से भर जाते हैं। वे बार बार ख्रात्म-भत्संना करती हैं, "हिर के बिह्युरते समय हृदय फट नहीं गया; वज़ से भी भारी होगया, पर रह कर पापी, तूने किया क्या ? श्ररी स्जनी, सुन, हलाहल घोल कर उसी श्रवसर पर क्यों नहीं पी लिया ?<sup>२</sup>" यह सोच कर कि 'लोचन वदन को देखे बिना, कान वचनों को सुने बिना, हृदय पाणि-स्पर्श के बिना' रहते हैं, उन्हें अपनी कुलिश-कठोरता पर लाज लगती है। पहले पलक मात्र की भी श्रोट उन्हें श्रसहा होती थी, पर श्रव दिन पर दिन चले जाते हैं, फिर भी घट से प्राण नहीं निकलते। 3 अपना ही जीवन नहीं; उन्हें समस्त चराचर प्रकृति की सत्ता प्रयोजनहीन जान पड़ती है, तभी तो वे मधुवन को श्यामसुंदर के विरह में खडे-खड़े ही न जल जाने पर निर्लंज समकती हैं। दि का 'गुण-स्मरण' कर के वे 'विस्मित' हो कर पूछती हैं कि 'क्या सब दिन ऐसे ही चले जाएगे ? क्या अब मदनगोपाल ग्वालों के साथ कभी नहीं रहेंगे ? यमुना-पुलिन पर फिर कब विहार करेंगे ? कभी तो वह दिन होगा जब मुरली का शब्द मुनाई देगा ?' राधा दीनता पूर्वक प्रार्थना करती है, 'माधो, एक बार मिल जास्रो। कौन जाने तनु छूट जाए ग्रीर जी में दर्शन की साध का शूल ही रह जाए! नन्द बबा के पाहुने हो कर ही थ्रा जात्रो, जो हम श्राघे पल भर देख लें। १६ गोपियों के प्रेम की दीनता 'नयन प्रस्थानु पद', 'स्वप्न दर्शन वर्णन', 'पावस समय वर्णन' श्रौर 'चद्रप्रति तरक वदति' में प्रकट हुई है। श्राँखों की विक-लता के द्वारा प्रेम की करुण परिस्थिति का मार्मिक वर्णन करने के बाद गोपी कहती है: "देख सखी, वह गाँव उधर है, जहाँ हमारे नन्दलाल

<sup>&</sup>lt;sup>'१</sup>. वही, पृ० ३४२

³, वही,पृ० ४८६

<sup>&</sup>quot;. वही, पृ० ४८६

र. वही, पृ० ४६१

४. वही, पृ० ४८५

६, वही, पृ० ४८७

वंसते हैं श्रीर जिसका नाम मथुरा है। वे कालिंदी के कूल पर परम मनोहर ठाँव में रहते हैं। सजनी, जो तनु में पख हों तो श्राज, श्रभी उड़ कर चली जाऊँ। जो होना हो वह हो, श्रव इस व्रज में श्रन्न नहीं खाऊँगी।" श्याम के विना गोपियों के सव सुख भूल गए। वन के समान. लगने लगे ऋौर रातें तारे गिन कर वीतने लगीं।"" कृष्ण का स्मरण करके गोपी कहती है: "सलोने नैन श्याम हरि कब श्राऍगे ? वे जो राते-राते फूल डालों पर फूले दिखाई देते हैं, हरि के विना फूलक्तरी से लगते हैं और अगारों की तरह कड़ कड़ पड़ते हैं चखी री, फूल बीनने नहीं जाऊँगी। हरि के बिना फूल कैसे ? सखी री, सुन, राम दोहाई, फूल मुक्ते त्रिशूल से लगते हैं। जब यमुना के तीर पनघट पर जाती हूँ तो यमुना इन नयनों के नीर में भर भर कर उमड़ चलती है। सखी री, इन्ही नयनों के नीर में घर की सेज नाव हो गई है। उसी पर चढ़ कर मैं हरि जी के निकट जाना चाहती हूँ। प्यारे लाल, हमारे प्राण अधर पर श्रा रहे हैं। सूरदास-प्रभु कुज-विहारी क्यों नहीं दौड़ कर मिलते ? जिस प्रकार मधुवन के लता-पुष्प श्रौर श्रन्य प्राकृतिक दृश्य गोपियों की विरह-वेदना को बढ़ाते हैं उसी प्रकार वर्षा-ऋतु के मेघ और शरद् ऋतु का चंद्र उन्हे शीत-लता पहुँचाने के स्थान पर ताप देता है। किन ने प्राकृतिक वातावरण के इन दोनों प्रसिद्ध ऋंगों के विषय में ऋनेक मार्मिक कथन करके गोपियों की करुण अवस्था की व्यजना की है। गोपियों के दृदय रह रह कर आत्म-ग्लानि से भर जाते हैं। वे कहती हैं; "अरी, मेरे बाल-संघाती विखुड़ गए। ये पापी प्राण निकल नहीं जाते! बज्र की छाती फट नहीं जाती! मैं यौवन भरी, मदमाती ऋपराधिन दही मथ रही थी। यदि मैं हरि का चलना जानती, तो लाज छोड़ कर सग चली जाती! सुंदर नैन नीर मर कर ढर-कते रहते हैं, दिन-रात कुछ नहीं सोहाता।"" राधा "प्रति दिन हरि का मार्ग देखती रहती है। चंद्र-चकोर की भाति निरखती रहती है स्रोर गुण सुमिर-सुमिर कर रोती है। जो पतियाँ भेजती है उनकी मिस खंडित नहीं जान पड़ती, मानों लिख-लिख कर घोती है। उसकी नींद 'हिरा' गई, दिन रात में एक पल भी नहीं सोती।""

१. वही, पृ० ४८६

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पृ० ४६१

५. वही, पृ० ५०२

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>. वही, पृ० ४८६

४. वही, पृ० ५००

'भँवरगीत' मे गोपियों की करुणा श्रीर अधिक तीवता के साथ व्यक्त हर्द है। गोकल की गायों की दशा का वर्णन करके गोषियाँ अपनी दीना-वस्था की श्रोर सकेत करती हैं: "मधुकर, जा कर इतनी कहना कि ये परम तुरारी गार्ये तुम्हारे विना ग्राति कृश-गात हो गई । दोनीं ग्राँखों से जल-समूह वरसता है श्रीर नाम लेने से हूँकती हैं। श्याम ने जहाँ-जहाँ गोदोहन किया, वही स्थान सूंघती हैं। च्रण-च्रण में अति आतुर श्रीर दीन हो कर पछाड खा कर गिरती हैं; सूर, मानों वारि-मध्य से मीन निकाल कर टाल दी हों।" उद्धव की देखी हुई वज की दयनीय अवस्था का चित्र दे कर कवि ने रित भावना की त्रातिम परिएति दैन्य साव में की। उद्भव कहते हैं: ''वज के विरही लोग दुखारे हैं। गोपाल के बिना त्रति दुर्वल, काले तन, ठगे से 'ठाडे; रहते हैं। नन्द-यशोदा नित्य साँक-सवेरे उठ कर मार्ग जोहते हैं; चारों दिशात्रों में 'कान्ह' 'कान्ह' करके टेरते हैं ग्रौर उनके श्रॉसुश्रों के पनारे बहते हैं। गोपी, गाय, ग्वाल, गोसुत सभी बेचारे श्रांत ही दीन हैं। सरदास-प्रभु के बिना वे ऐसे होगए जैसे चद्र के बिना तारे।"" कवि के भाव-लोक की यह प्रवृत्ति वज के हर्पोल्लास में यदा-कदा विलीन सी होती जान पड़ती थी, पर अत में उसका ऐसा उभार होता है कि रित के अन्य समस्त सचारी भाव उसके आगे फीके पड़ जाते हैं। परन्तु पतित-पावन भक्तवत्सल प्रभु के समन्न व्यक्त किए हुए दैन्य की श्रपेन्ना कि का यह ऋंतिम दैन्य कहीं ऋषिक ऋात्म-विश्वासपूर्ण है। राधा ऋौर गोपियों को दुःख इस कारण नहीं है कि उनकी श्राशाए वस्तुतः नष्ट होगई, वरन् उनकी वेदना प्रेम की श्रतृप्ति की चिर वेदना है, जिसका शमन न होना ही प्रेम को जाज्ज्वल्यमान रखने के लिए श्रेयस्कर है; वैसे उन्हे पूर्ण सतीप है कि उनका प्रेम एक ऐसे निश्चित त्रालंबन के प्रति है जिसके विपय में किसी, प्रकार का सदेह नहीं किया जा सकता।

### ट्यंग्य-विनोद

'विनय' के पदों में व्यक्त कि के दिन्य' की समीचा में भी कहा जा चुका है कि हमारे किव की मनोवृत्ति दीनता की ऐसी स्थिति को स्वीकार नहीं कर सकती जिससे उबरने का कोई साधन न हो। वह निराशा में भी श्राशा का दर्शन कर लेता है श्रीर ददन को भी हास्य से ढकने का प्रयत

१. वही, पृ० ५५८

२. वही, पृ० ५६३

करता है। विनोद-प्रियता उसकी प्रकृति का एक ऐसा अग है, जो कदाचित् समस्त भावों के अपर रहने की चेष्टा करता है। किव की विनोदी प्रकृति का सरलतम रूप सखाओं के साथ कृष्ण की क्रीडा के संवध में व्यक्त हुआ। परन्तु उसके हास्य की प्रवृत्ति आरभ से ही व्यंग्य की ओर जान पड़ती है। उसके काव्य का उत्कृष्ट रूप व्यग्य के द्वारा प्रकट हुआ।

गोपियों के संबंधों में किव की विनोदी प्रकृति का रित-भावना के श्रनुरूप क्रमिक विकास देखा जा सकता है। माखन चोरी, चीर हरण श्रौर पनघट की लीलात्रों में केवल कृष्ण के कार्यों द्वारा किव की विनोदी प्रकृति की व्यजना होती है। यह विनोद चचल वालक अरथवा घृष्ट किशोर का क्रीडा-कौतुक है। दान लीला के समय से कर्म का व्यग्य वाणी के द्वारा भी प्रकट होने लगा। कृष्ण के दान माँगने पर गोपियाँ कहती हैं कि 'आश्रो दान के सव दाम हमसे परखा लो। घर से थैली मॅगा लो, नहीं तो पीताँबर फट जाएगा। '१ कृष्ण के दान लेने के अधिकार की बात सुन कर गोपियाँ हॅसती हैं त्रौर कहती हैं; 'जरा सुनो तो, ये महतारी से एक नई बात सीख त्राए हैं। दिध-माखन त्रागर खाने को चाहते हो, तो हमसे माँग लो। सीधे वार्ते करो जिससे सुख मिले, आकाश को क्यों वाँधने को कहते हो ११२ तकरार बढ़ती है श्रौर गोपियाँ ताना दे कर कहती हैं; कन्हाई, हम पर क्या रिस करते हो ? यह रिस मथुरा जा कर करो, जहाँ कंस रहता है। <sup>१3</sup> कृष्ण के दुरूह कृत्यों के उल्लेख को गोवियाँ डींग समम कर कहती हैं, 'गिरिवर तो श्रपने ही घर का था, उसे धारण कर लिया, उसी के बल पर दान लेते हो ! अपने ही मुख बड़े कहाते हो ! इस भी तुमको जानती हैं। यह भी जानती हैं कि तुम गायें चराते हो श्रौर नित्य प्रति वन को जाते हो। १४ कृष्ण 'कसरी' के विषय में व्यग्य के द्वारा अलौकिक कथन करते हैं, पर गोपियाँ उसकी भी हॅसी उड़ाती हैं; 'जो हम तुमसे कहना चाहती थीं, वह तुमने स्वयं कह दिया। श्रपनी जाति को स्वय अञ्छी तरह खोल कर युवतियों को अञ्छा हॅसाया! तुम कमरी के त्रोड़ ने वाले हो, पीतांबर तुम्हें शोभा नहीं देता। काले तन पर काली कमरी ही अञ्छी लगती है। " गोपियाँ इसी प्रकार क्रम्ण के

<sup>२</sup>. वही, पृ० २४१

४. वही, पृ० २४१

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>. वही, पृ० २३४

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पृ० २४१ ़

**<sup>ं.</sup>** वही, पृ० २४२

फा०--६०

उच्चता श्रीर गीरवस्चक समस्त कथनों की हँसी उड़ाती हैं श्रीर उन्हें कस को जीतने की चुनोती देती हैं। वे कहती हैं; "जो तुम्हीं सबके राजा हो, तो सिंहासन चढ कर बैठो श्रीर शिर पर चमर-छत्र धारण करो। मोर, मुकुट, मुरली, पीताबर खादि नटवर का साज छोड़ दो। वेसु, विषास, शृह क्यों वजाते हो ? नौवत वाजा वजने दो । यह सुनै तो हम भी सुख पाएँ श्रीर तुम्हारे साथ कुछ कार्य करें।" कृष्ण व्यग्य में ही बड़ी गृढ श्रीर गंभीर वानें कह जाते हैं, पर सरल युवितयाँ तिनक सहम कर भी उसे परिहास में उड़ा देती हैं। कृष्ण के 'नृप' का वास्तविक मेर न समक कर वे हँसती हैं कि तुम्हारे नृप भी तुम्हारे ही जैसे हैं; श्रव तक कहाँ छिपे रहे, उनके भी ढङ्ग श्रीर गुण ऐसे ही हैं। कदाचित् दोनों का जन्म एक साथ ही हुश्रा था। चोरी, श्रपमार्ग, बटमारी में उनके बरावर श्रीर कोई नहीं है। कृष्ण भी युवतियों को 'ठिगिनी', 'फॅसिहारिनि', 'वटमारिनि' आदि कहते हैं। गोपियाँ तुरत प्रत्युत्तर देती हैं, 'जास्त्रो अपने नृप से यही कह दो; -पर यह तो वतात्रों कि वज-वनिताएँ श्रगर 'फॅसिहारिनि' हैं, तो तुम्हारी महतारी भी ऐसी ही होगी।<sup>3</sup> इस प्रसग में गोपियों के व्यंग्य उनके सरल स्वभाव ग्रौर कृष्ण-प्रेम के सूचक हैं। श्रनजान में ही वे कुछ ऐसी वातें कह जाती हैं, जो भविष्य में कटु-सत्य के रूप में प्रकट हो जाती हैं। इस प्रकार किव गोपियों के इस मृदु परिहास में भावी दारुण परिस्थित की सूचना दे देता है। इससे विदित होता है कि किव के व्यंग्य की प्रवृत्ति किस दिशा में है।

सयोग-मुख का विस्मय-विमुग्धकारी व्यग्य सब से श्रिधिक किव ने राधा के व्यक्तित्व के द्वारा प्रकट किया। राधा श्रारम से ही श्रपनी विनोद-प्रियता तथा चतुराई का कार्यों श्रीर वचनों के द्वारा परिचय देने लगती है। कृष्ण-प्रेम को छिपाने में इसका सबसे श्रिधिक उपयोग हुश्रा। राधा के द्वारा किव ने जिस व्यग्य का प्रकाशन किया, वह प्रेम की गमीरता श्रीर तज्जन्य दृदय की सीमातीत उत्फुल्लता के गोपन में प्रयुक्त हुआ है; परन्तु इस व्यग्य की परिगति भी दारुगता में ही होती है।

रास लीला में कृष्ण पुनः श्रपना गृढ भाव कठोर व्यग्य के द्वारा प्रकट

१. वही, पृ० २४२-२४४

². वही, पृ० २४⊏

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, यृ० २४८

करते हैं। मुरली-नाद मुन कर श्राई हुई गोपियों से वे पूछते हैं, "रात में उठ कर वन में क्यों दौड श्राई ! क्या वज का मार्ग भूल गई ! शायद मशुरा दिघ बेचने गई थीं, वहाँ देर हो गई। शायद भ्रम होगया, नहीं तो वन में क्यों श्रातीं ! वज का रास्ता उघर है। तुरत घर जाश्रो, गुरुजन खीमते होंगे; या शायद तुम गोकुल से ही श्राई हो, पर इन वातों में भलाई नहीं है।" गोपियाँ इष्ण के मुरली द्वारा नाम ले ले कर बुलाने श्रीर फिर चतुराई की बातें करने की श्रालोचना करती हैं। पर कृष्ण कहते हैं, 'कहाँ हम, कहाँ तुम ! कहाँ वज श्रीर कहाँ मुरली नाद ! हमसे परिहास करती हो! यह रसवाद छोड दो। तुम बडे की बहू-बेटी हो; तुम्हारा नाम किस तरह लिया जा सकता है ! रात में ऐसे ही दौड श्राई श्रीर हमें दोष लगाती हो ! तुमने भला नहीं किया। श्रव भी लौट जाश्रो। सूर-प्रभु कहते हैं, तुम कैसी निडर हो; तुम्हारे 'नाह' नहीं हैं !" कृष्ण इसी प्रकार गोपियों, उनके माता-पिताश्रों श्रीर पतियों की कठोर श्रालोचना करते हैं श्रीर स्वयं भी लिजत श्रनुभव करते हुए उन्हें घर लौट जाने का उपदेश देते हैं।

खिडता-समय के व्यग्य-वचन भी राधा की भाति गोपियों के प्रच्छन्न हार्दिक प्रेमोद्गार हैं। जिस गोपी के यहाँ अपराध भरे हरि जाते हैं वही उनके रित-चिह्न युक्त रूप का उपहास करके उन्हें लौटने का आदेश देती है। श्याम को देख कर राधिका मुस्कराई और कहा, 'प्रिय अच्छा किया जो तुम इस तरह भी चले तो आए।' राधा ने उन्हें कठ से लगा कर अपने भाग्य की सराहना की। कृष्ण सकुच कर अपने अंगों की ओर देखने लगे, पर राधा ने अपने व्यग्य की स्पष्टता से उनकी लज्जा मिटा दी। इस तरह के हास-परिहास खडिता-समय में अनेक हैं जो किन के मृदुहास का परिचय देते हैं। हास की उत्फुल्लता और रसमत्ता फाग और होली के प्रसंग में और अधिक व्यापक और स्पष्ट रूप में प्रकट हुई। परन्तु किन की हास्य-विनोद की प्रवृत्ति जिस दिशा में जा कर उत्कृष्टता प्राप्त करती है वह इस मृदु और प्रफुल्ल विनोद से भिन्न है। कृष्ण के मथुरा-गमन के पश्चात् उसका प्रेम जहाँ एक और दीन और करण हो कर रदन के नाना रूपों में प्रवाहित हुआ, वहाँ दूसरी और उसकी विनोदी प्रकृति ने दारण दुःख को किचित् हलका कर दिया।

<sup>ै.</sup> वही, पृ० ३४०

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>, वही, पृ॰ ३६६

२. वही, पृ० ३४०

कृष्ण के वज से चलते समय ही कवि व्यग्य के साथ कहता है कि उन्होंने तनिक गुस्करा कर युवितयों को 'ठगोरी' लगा दी, जिससे वे चिकत-स्तिभित सी राड़ी रही ग्रीर 'धरणी के हितकारी ने तुरन्त पग धारण किए।' नन्द जव ग्वालों के साथ गोऊल लीट श्राते हैं, तो यशोदा उनसे कटुवाक्य कहती है; परन्तु उसके व्यग्य में कृष्ण के व्यवहार की श्रोर तनिक भी सकेत नहीं है। स्वय नन्द भी कृष्ण की छालोचना नहीं करते, वरन् यशोदा के ही गत व्यवहार की याद दिला कर परस्पर दोपारोपण के द्वारा कृष्ण-प्रेम की व्यूजना करते हैं। परन्तु सखागण कहते हैं, 'हरि ग्रय बड़े वश के कहला कर मधुपुरी के राजा हो गए, सूत मागध उनका विरद गाते हैं और वसदेव तात का वर्णन करते हैं। 'र सखाय्रों के व्यग्य से भी य्रिधिक चोट गोपियों के वचनों में हैं। उनके 'मन में दुःख है पर मुख पर हर्ष' क्योंकि उन्हें 'तृपंति कान्ह श्रीर कुविजा पटरानी' पर हॅसने का श्रवसर मिल गया। <sup>3</sup> कुब्जा के विषय में कर्ट्यक्तयाँ करते-करते एक गोपी कहती है; ''क़ुविजा तुमने नहीं देखी १ मधुपुरी में जब मैं दिध वेचने जाती थी, तब मैंने उसे श्रव्छी तरह देखा था। महल के निकट रहती है, माली की वेटी है। उसे देख कर नरनारी हेंसते हैं। पीतल को कोटि बार जलाछो; पर उसमें कसा क्या जाए १ मुनते हैं, उसी को सुदरी बना दिया श्रौर स्वय उसके साथ राजी हो गए। सूर, जिसका जिससे मन मिले उसका काजी क्या कर सकता है ११४४ कृवरी की कठोर आचोलना में गोपियाँ कृष्ण के प्रति कटाच करती हैं, क्योंकि 'हरि ही ने तो कूबरी को ढीठ कर दिया।' उन्हीं के कारण वह टहल करने वाली दासी 'इतराती' है। " "कूबरी के काम देखो। स्रव वह बड़े राजा श्याम की पटरानी कहलती है ! न तो अब उसे कोई दासी कहता है श्रीर न वे गोपाल कहलाते हैं। वे राज-कन्या कहलाती हैं श्रीर वे भूपाल होगए हैं। पुरुष को तो सब सोहता है, पर कूबरी किस काम की है ???६ गोपियों को तो यही सुन कर लाज आती है कि श्याम ने कूबरी के कारण कस-वध किया। पुरवासी कदाचित् सभी ऐसे ही होते हैं, तभी तो कोई श्याम के आगे सच्ची बात भी नहीं कहता। कृष्ण कुब्जा के ही 'रॅंगराते'

१ वही, पु० ४६०

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ब्रही, पृ० ४७८

प वही, पृ० ४७६

२ वही, पु० ४७८

४ वही, पृ० ४७६

६. वही, पृ० ४७६

होगए। यदि राजकुमारी के साथ उनका सम्बन्ध होता, तब तीं अग में फूले न समाते। ठीक है, 'ये ग्रहीर हैं ग्रौर वह कस की दासी। विधाता ने भली जोडी बनाई। ' 'ग्रारे वे पराई पीर क्या जानें ! वे तो इलघर के भाई हैं। गाएँ चराने वाले श्रहीर किसके मीत हो सकते हैं ? उनके लिए श्राँस् वहाना व्यर्थ है। कृष्ण के श्याम रंग पर गोपियाँ रीमती थीं, ग्रब वही उनके न्यग्य का लच्य वन कर भ्रमर की भाति कृष्ण की प्रकृत निष्ठुरता का परिचायक हैं। गोपियों ने कृष्ण की 'मित्राई' देख ली। उनके चित्त में त्रारम्भ से ही 'ठगाई' थी। उन्हे 'हित्' सममाना भूल थी। र ''कौन बोल का परेखा करे ? हरि न तो हमारी जाति के हैं, न पाँति के। उनके लिए दुःख क्यों मानें १ न तो अब उनके माथे पर मोरचन्द्रिका है और न उर में वनमाल। 'सुदर श्याम तमाल शारीर पर ऋब पुष्पों के भूषण भी नहीं शोभित होते । अब कान्ह 'नंदनंदन', 'गोपीजन वल्लभ' नहीं कहाते । श्रव तो वन्दीजनों को यादवकुल-भूषण् वासुदेव भाते हैं।"" फिर भी गोपियाँ कृष्ण से वज लौटने की प्रार्थना करती हैं। पर उनकी प्रार्थना में कैसा कटाच है ! "गोपाल फिर वज ग्रा जाग्रो । ग्रव हम तुम्हें गोपाल नहीं कहेंगे, बल्कि नन्द-तृपति-कुमार कहेंगे। मुरलिका के सप्त-स्वर दश-दिश में जा कर निशान बजाएगे। तुम्हारी दिग्विजय के लिए युवतियाँ माडलिक भूप बन कर तुम्हारे पैर पड़ेंगी श्रीर सखा-भटों के साथ सुरभि-सेना की खुर-रेगु उठेगी। "४

्रेड बिन के श्राने पर गोपियों की वचन-वक्ता श्रीर श्रिधिक प्रखर हो जाती है। पहले तो वे उद्धव से पूछती हैं कि 'तुम श्रव नदनदन के वेश में श्राए हो, पर यह तो बताश्रो की जब उन्होंने वृन्दावन में रास रचा था, तब तुम कहाँ थे ?' मधुकर के प्रति उनकी कट्टक्तियों में सीधा-सादा व्यग्य है, जो उनके हृदय की खीम प्रकट करके कृष्ण के प्रति उनके उत्कट प्रेम की व्यजना करता है। परंतु इस सीधे व्यग्य के श्रतिरक्त गोपियाँ उद्धव की व्यंग्यात्मक प्रशंसा करके श्रीर गहरी चोट करती हैं। एक गोपी कहती है कि 'मधुरा में दो इस हैं—एक श्रकूर श्रीर दूसरे कथे। ये दोनों नीर-चीर श्रलग कर देते हैं। श्रव उन्होंने व्रज

<sup>ु.</sup> वही, पृ० ४७६-४८०

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>, वही, ए० ४८४

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>. वही, पृ० ४८३ ४, वही, पृ० ५१८

पर फ़पा की हैं ! "गधुवन के सब लोग क़तश श्रौर धर्माले हैं; श्रति उदार हैं; परिहत टोलते हैं श्रीर सुशील वचन बोलते हैं। पहले सुफलक' सुत गोकुल श्रा कर मधुपुरी ले कर सिधार गए, जिससे उन्होंने वहाँ कस श्रीर यहाँ हम दीना का दूना काज सँवार दिया। श्रव हरि को सिखा कर ऊधो हमको सिखाने पधारे हैं। वहाँ पर दासी-रित की कीर्ति कमा कर यहाँ योग का विस्तार कर रहे हैं। " श्याम रंग ग्रौर कुन्जा के प्रेम के विषय में गोपियाँ बार बार कटूक्तियाँ करती हैं; परतु उद्धव के निर्मुण योग सदेश के विषय में उन के, व्यंग्य बहुत तीखे हैं: "ऊधो तुमने वज में प्रवेश किया। तुम यहाँ नका जान कर सभी वस्तुए 'श्रकरी' ले श्राए। इस श्रहीर जो मथ कर माखन वेचते हैं उन्होंने, सबने टेक पकड़ ली है। यह निर्मुण की निर्मील गठरी श्रव कौन ले ? यह व्यापार वहीं चल सकता था, वह बडी नगरी थी। सूरदास, इसका कोई गाहक नहीं जान पड़ता, यह तो तुम्हारे ही गले पडी दिखाई देती है।" इसीलिए गोपियाँ कहती हैं; "श्रलि तुम कहीं योग यहीं न भूल जाना ! गाँठ वाँध लो, नहीं तो कहीं छूट पड़े श्रीर फिर वहाँ पछताश्रो। मन में तुम कुछ, श्रौर बात न समकना। वास्तव में ऐसी अनुपम वस्तु व्रज्वनिताओं के काम की नहीं है।"3 उद्भव की व्याय-प्रशंसा में वे कहती हैं: ''ऊषो, तुम श्रति बङ्भागी हो। सनेह-तगा (धागा) से 'श्रपरस' रहते हो, जल के भीतर पुरहन पात की तरह हो। उस रस का तुम्हारी देह में दाग भी नहीं लगता, जिस प्रकार तेल की गागर को जल के भीतर बूंद भी नहीं लगती। हमी 'भोरी' अवला हैं जो गुड़ की चींटी की तरह परी हुई हैं।" कृष्ण के लिए भी गोपियाँ कठोर कटाच करती हैं। परन्तु कवि का व्यंग्य कृत न मानने वाले 'कारे' श्रीर 'परदेशी' का 'पतियारा' भत्ते ही न करे, उसमें विश्वास और दृढ प्रेम की गूढ ध्वनि निरंतर सुनाई े देती है। विफलता की भावना उसे श्रविश्वासी श्रीर जन देषो नहीं बनाती। वस्तुतः कृष्ण का वियोग प्रेम की हढता सम्पन करने का साधन है, विफलता क्रा सूचक नहीं। अतः किव की विनोदी प्रकृति विश्वास और प्रेम से सीमित है।

रहस्योन्मु खता

- मुरली के सबध में किव के समस्त कथनों में रहस्योनमुख प्रवृत्ति स्पष्ट

<sup>ी.</sup> वही, पृ० ५१८

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>, वही, पृ० ५३५

२. वही, पृं० ५२४

४. वही, पृ० ५४६

रूप से दिखाई देती है। मुरली-ध्विन के दिग्दिगतव्यापी, चराचर-विमोहन प्रभाव के वर्णन में उसने उत्कृष्ट श्राध्यात्मिक श्रनुभूति के सकेत किए हैं।

दान लीला में कृष्ण गोपियों को अपनी कमरी का रहस्य समकाना चाहते हैं: "इस कमरी को कमरी सममती हो! जिसके हृदय में जितनी बुद्धि है वह इसे उतनी ही अनुमान करता है। इस कमरी के एक रोम पर नील पाटवर, चीर बार दूँ। तुम गोपियाँ उस कमरी की निंदा करती हो जो तीन लोक का आडवर है! मेंने कमरी के वल असुर संहारे और कमरी के ही बल सब भोग किए। मेरी जाति-पाँति सब कमरी ही है। सूर, यही सब योग है। ११ योगमाया के विषय में यह कथन कवि की एक विशिष्ट मानसिक प्रवृत्ति की छोर सकेत करता है। अनग नृप के विषय में भी कृष्ण इसी प्रकार का गूढ कथन करते हैं स्त्रीर गोपियाँ जब उस कथन को कस के अधिकार की स्वीकृति समभ कर कृष्ण पर कटाच् करती हैं तो कुष्ण गूढ हॅसी हँसते हैं। गोपियाँ इस हॅसी का रहस्य नहीं समक पातीं। कृष्ण जब अपना तात्पर्य स्पष्ट रूप से समभा देते हैं, तब गोपियाँ श्रात्म-विस्मृति की श्रवस्था में कृष्ण को, सर्वस्व समर्पण करके श्राध्यात्मिक मिलन का सुख लूटतीं और उसी में मम हो जाती हैं। दान लीला के श्रत्यत प्रामीण श्रौर पार्थिव वातावरण में इस रहस्यात्मकता के कारण विशेष सरसता आ गई।

कृष्ण-प्रेम की श्रनुभूति के चित्रण में किन प्रायः रहस्योन्मुख हो जाता है। गोपियों का प्रेम में पागल हो कर लोक लाष्जा को तिलांजिल दे देना स्वयं उत्कृष्ट श्राध्यात्मिक श्रनुभव का प्रमाण-है, पर किन ने स्पष्ट रूप से भी इस प्रकार के सकेत किए हैं। गोपी कहती है: "लोगों को उपहास करने दे। मन, कर्म श्रीर वचन से मैं नदनदन का तिनक भी पास नहीं छोड़ूंगी। श्ररी सजनी, एक गाँव का बास होते हुए कैसे रहा जाए ?" 'एक गाँव के बास' से कदाचित् किन दुहरे श्रर्थ की न्यजना करता है।

कृष्ण के सयोग की तीन भावानुभूति किन प्रायः 'कूटपदों' के द्वारा व्यक्त करता है; कदाचित् साधारण शब्दावली में वह अनुभव हीन कोटि का जान पड़े। गोपी सखी से अपना अनुभव सुनाती है कि वह गोरस लिए अकेली जाती थी। रास्ते में 'कान्ह' ने उसकी वाहें पकड़ लीं और फिर एक हाथ से उसका हार-सहित अंचल और दूसरे से उसकी मटकी मटक दी।

<sup>ै.</sup> वही, पृ० २४२

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>. वही, पृ० २६० -

गोपी खीमाने लगी; पर मन ही मन वह श्याम पर रीमा गई। इसके बाद कृष्ण ने उसके साथ श्रीर भी कगडा किया। कवि ने इस कगड़े के श्रनुभव को गृढ शब्दों द्वारा प्रकट किया।<sup>२</sup>

वृपभानुपती राधा को स्वतत्र हो कर घर-घर डोलने पर तरह-तरह से सममाती श्रीर बुरा भला कहती है। यद्यपि राधा श्रपनी चतुराता से उसे सतुष्ट कर देती है, पर उसे माता-पिता ग्रादि 'विमुखों' के साथ रहने पर वडा पश्चात्ताप श्रोर दुःख होता है श्रीर वह मार्मिक वेदना के साय श्याम का स्मरण करने लगती है। श्याम का ध्यान आते ही उसकी सारी चेष्टाएँ बदल जाती हैं। कवि कहता है: ''जब प्यारी ने मन में ध्यान किया, तो उसका हृदय पुलकित हो गया, रोमाच प्रकट हो गया श्रीर श्रचल हट कर मुख उधर गया। जननी उस छवि को निरख कर कुछ कहना चाहती है, पर कुछ कहा नहीं जाता। वह चिकत हो कर अग-अग देखने लगी। उसके मन में दुःख श्रीर सुख दोनों उत्पन्न हो गए। फिर मन में सोचने लगी कि यह किसी ऋौर की सुता है या मेरी ही 'जाई' है ? हरि के रग-राची राधा को देख कर जननी अपने जी में 'भरमाई' रह गई। जब अपने जी में उसे चेत आयां और उसने जाना कि यह मेरी ही बेटी है तो सूरदास-प्रभु की प्यारी की छवि देख कर उसने कुछ सीख देनी चाही।"3 किन ने इस अवसर पर भी माता के द्वारा राधा के रूप का वर्णन कूट पद में किया है, क्योंकि वह उसके श्राध्यात्मिक सुख का द्योतक है श्रीर माता स्पष्ट शब्दों में उसे नहीं समका सकती।

राधा की संखियाँ उसके गूढ गभीर प्रेम का तनिक आभास पा कर उसकी त्रात्यत प्रशसा करती हैं। राधा उनकी बातें सुन कर 'श्रपने भाग्य समम कर प्रेम-गद्गद् श्रीर रोम-पुलकित हो 'जाती है। वह श्रपनी प्रीति प्रकट करना चाहती है, पर मुख से वचन नहीं निकलता। कामनायक नंद-नदन उसके नयनों में छा 'रहे हैं। हृदय से वे कहीं नहीं टलते, वहाँ उन्होंने निश्चल वास किया है। सूर, प्रमु-रसमरी राधा का प्रकाश नहीं छिपता ।<sup>,,५</sup> रांधा के इस प्रकाश का किंचित् ग्राभास कवि उसके उन कथनों द्वारा देता है जिनमें वह इन पार्थिव नेत्रों से कृष्ण की रूपराशि को

५. वही, पृष्टेरेदेश गर

२ वही, पृ० २६०\_ \_

<sup>े</sup> ४. वही, पृ० २६५...

देखने में श्रपने को श्रसमर्थ बताती है श्रीर कहती हैं: "श्याम को मैं कैसे पहचानूँ ? कम-कम से एक एक श्रग देखती हूँ श्रीर उसे पलक-श्रोट नहीं होने देती। फिर लोचन ठहरा कर निहारती हूँ श्रीर निमिष के बाद उस छिव का श्रनुमान करती हूँ तो श्रीर ही भाव तथा कुछ श्रीर ही शोभा दिखाई देती है। सखी कहो, उर में उसे कैसे धारण करूँ ? च्रण-च्रण में श्रग-श्रग की श्रगणित छिव देखती हूँ श्रीर फिर उसी को देखने की हठ ठानती हूँ । स्रदास-स्वामी की महिमा एक रसना से कैसे बखानूँ ? ?

राधा जब कृष्ण को 'भाव' देकर सोलह शृङ्गार करके कृष्ण्-नागर का पथ निहारती श्रीर मन में कृष्ण्-प्रेम सबधी भाँति भाँति के विचार लाती है तो उसकी श्रंग-शोभा में विचित्र सरसता श्रा जाती है। कवि पुनः भाव-विभोर राधा के रूप का वर्णन कूट शब्दों में करके उसके श्रवर्णनीय श्राध्यात्मिक सुख की व्यजना करता है।

श्याम-रूप का प्रभाव-वर्णन करने में किव ने अनेक पदों में नयनों की परवशता का उल्लेंख किया। कहीं कहीं इनमें भी रहस्यात्मक सकेत मिलते हैं: "अँखियाँ हिर के हाथ बिक गई। मृदु मुस्कान ने उन्हें मोल ले लिया, यह सुन सुन गोपियाँ पछताने लगीं। ये मेरे वश कैसे रहती थीं १ अब तो कुछ और ही भाँति की होगई हैं! अब वे मुक्ते देखते हुए लाज से मरती हैं, क्योंकि हिर की पाँति में मिल कर बैठ गईं। कय आती हैं, कब जाती हैं यह नहीं जान पड़ता। उनका हाल तो स्वप्न-मिलन की तरह है।" राधा अपने मिलन-सुख को सिखयों से प्रायः छिपाती रहती है, पर जब कभी वह उसका किंचित् भी वर्णन करती है, तभी उसके शब्दों से किसी गूढ भाव का सकेत मिलता है। श्याम-रस-छकी राधिका अपना एक बार का अनुभव सुनाती है: 'रित-अंत में श्याम ने एक विचित्र रस किया। उन्होंने अग का अबर अलग करना चाहा। मैंने उनसे क्तगड़ा किया। उन्होंने घरती को चरण से दबाया। तुरत शेष के सहस्रों फनों की मिण-ज्योति प्रक्ट हो गई। मैं अत्यत त्रसित हो कर उनके कंठ से लिपट कर काँपने लगी।"

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup>. वही, पृ० २**८१** 

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही,पृ० ३३७ .

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>. वही, पृ० २८१ <sup>४</sup> वही, पृ० ३६३

राधा इस श्रनुभव के बाद बहुत हॅसी । उसकी यह हँसी उसके नेत्रों में प्रकट हो कर श्राध्यात्मिक सूचना देती है: "सुरग-रसमाते खजन-नयन पलकों के पिजरों में नहीं समाते । उनका वास कहीं और ही है। यहाँ न जाने किस नाते रह गए । यदि श्रजन गुग्ग में न श्रटके होते तो न जाने कबके उड़ गए थे।" राधा के रूप के वर्णन में कि श्रधिकतर कूट शब्दों का प्रयोग करके उसके इसी सुख की सूचना देता है।

# भाव-संपन्नता श्रीर वर्णन-वैचिन्य

# स्थायी श्रीर संचारी भाव

निर्वेद एव दास्य, वात्सल्य, सख्य श्रीर श्रुगार के श्रुतर्गत विभिन्न पात्री की कल्पना करके स्रदास ने जितनी मानसिक स्थितियों-चित्तवृत्तियों का यथार्थ चित्रण किया उससे उनकी मानव-प्रकृति के निरीच्चण की शक्ति का परिचय मिलता है। परतु इससे भी अविक महत्त्वपूर्ण यह है कि सूरदास नें कुष्ण-चरित के सभी पात्रों के भाव अपूर्व आत्मीयता श्रीर व्यक्तिगत तन्म-यता से चित्रित किए, जिससे विभिन्न पात्रों के रूप में स्वय कवि के भाव-लोक का परिचय मिलता है। हरि के प्रति उसकी अनुरक्ति का भाव सर्लता से आरभ हो कर उत्तरोत्तर अधिकाधिक घनता और जटिलता प्राप्त करता जाता है। फिर भी श्रपने जटिलतम श्रौर सधनतम रूप में कवि का भाव-जगत् रति के उस विशिष्ट लच्चण से उद्भासित रहते हैं जिसे श्रलौकिक ग्रालवन के कारण भक्ति की संज्ञा दी गई। वस्तुतः किसी लौकिक आलवन के प्रति भाव की इतनी विविधता, अनेक रूपता और सकुलता संभव ही नहीं है। रित के विविध रूपों को स्थायी भाव की कोटि में पहुँचा चित्रित करके उनको इतनी अधिक चित्तवृत्तियों से पुष्ट करना किव की अपूर्व सवेदनशीलता का परि-चायक है। काव्य के तेतीस संचारी भाव स्रदास के भाव-लोक की सम्प-न्नता के त्रागे मानव-मन के विकारों की सख्या त्रीर नाम-करण करने के प्रयत मात्र की सूचना देते जान पड़ते हैं। सूरसागर में उठने वाली मक्ति की उत्ताल तरगों के साथ जो छोटी छोटी लहरें और उर्मियाँ उठतीं और विलीन होती दिखाई देती हैं उनका नाम-करण करके उन्हें तेंतीस सचारियों के श्रुतर्गत रखना श्रसभव है। रित का ऐसा संपन्न, समृद्ध, श्रनुरजित, तन्मयता

<sup>ी.</sup> वही, पृ० ३६२

२. वही, पृ० ४०१

पूणं श्रौर व्यापक चित्रण किसी दूसरे किव में मिलना दुर्लभ है। किव एक के बाद दूसरे पात्र के भावों में श्रपनी श्रात्मीयता भर कर रित की विविध रूप व्यजना करता जाता है जो राधा के श्रादर्श भाव में परम तीवता श्रौर घनता प्राप्त कर लेती है।

स्रसागर में व्यक्त स्थायी भावों की गणना मे रिन के विविध रूपों के श्रतिरिक्त 'विस्मय' को भी लिया जाता है जिसके द्वारा कवि ने श्रपनी रह-स्योन्मुखता का परिचय दिया। श्रीकृष्ण का समस्त चरित्र उनके ब्रह्म रूप के विचार से विस्मय व्यजक है। कवि ने स्थान स्थान पर लौकिक श्रौर श्रलौकिक के विरोध श्रौर सामजस्य का चित्रण करके विस्मय की व्यजना की है। परतु वस्तुतः कुष्ण-चरित का अतर्निहित विस्मय उनके कृष्ण-प्रेम को पुष्ट ही करता है, बहुत थोड़े से स्रवसरों पर वह ऊपर त्रांकर प्रेम को प्रभावित कर पाता है। ऐसे अवसर त्रलप तो हैं ही, च्रास्थायी भी होते हैं। स्रतः विस्मय का भाव उद्दीपन अनुभाव और सचारियों के द्वारा पुष्ट हो कर अद्भुत रस में पूर्णतया निष्पन्न होते बहुत कम देखा जा सकता है, बहुधा वह रित के सचारी के रूप में ही त्राता है। इसी प्रकार 'हास', 'करुणा', 'भय', 'श्रमर्ष', 'उत्साह' श्रौर 'जुगुप्सा' भाव भी सचारी रूपों में ही प्रायः श्राए हैं। स्रदास के 'हास' में जो बकता, वक्रता, तीव्रता ऋौर गृह व्यजना है उसका परिचय अपर दिया गया है। उनकी विनोदी प्रकृति ने 'हास' का अपूर्व विस्तार किया, परन्तु फिर भी वह रित का ऋग ही रहा। कटु से कटु और उत्फुल्ल से उत्फुल्ल व्यग्य में सूरदास के गंभीर कृष्ण-प्रेम की ही व्यजना है। व्यग्य-विनोद का तीवतम रूप कृष्ण के प्रति वियोग पद्मीय रित भाव के अंतर्गत मिलता है जहाँ टह विप्रलभ के ऋत्यत करुण भावों के साथ मिल कर ऋद्भुत प्रभाव की सुष्टि करता है। हास और रुदन का यह ऋद्भुत संयोग सूरदास की श्राश्चर्यजनक सवेदनशीलता का परिचायक है। इसी मिश्रित भाव-चित्रण में कवि की वचन-वक्रता श्रौर विदग्धता उत्कट रूप में प्रकट हुई है। 'भय' का प्रकाशन रित के संचारी रूप के अतिरिक्त स्वतत्र रूप में भी विशे-षतः इद्र-कोप के वर्णन में भयंकर जलवर्षण के अवसर पर वजवासियों में तथा कस के भाव-चित्रण में हुन्रा है। परन्तु इस भाव के चित्रण में कवि की विशेष रुचि नहीं, कृष्ण की भक्ति-रित को चमत्कृत करने के उद्देश्य से ही उसका भी चित्रण हुन्ना । 'श्रमर्ष' त्रौर 'उत्साह' विविध रित भावों के संचारियों के रूप में अनेक त्वाभाविक

परिस्थितियों में चित्रित किए गए जिनका परिचय ऊपर दिया जा चुका है। 'उत्साह' भाव का एक श्रीर विलच्चण रूप किव ने राधा-कृष्ण के रित-समामों के चित्रण में किया, जहाँ युद्ध के समस्त उपकरण रूपक के द्वारा उपस्थित किए गए श्रीर उसी के अनुरूप श्रोजपूर्ण शब्दावली का भी प्रयोग किया गया। श्रोज श्रीर माधुर्य का यह सयोग विचित्र चमत्कार पूर्ण है।

यदि परुपता श्रौर कोमलता के श्राधार पर भावों का वर्गीकरण किया जाय तो यह स्वीकार करना पड़ेगा कि किव की भावनुभूति केवल कोमल भावों तक सीमित रही। परन्तु परुष भावों का रित के सचारियों के रूप में उसने सुंदर उपयोग किया। वस्तुतः स्रदास ने प्रायः सभी मानवीय मनोविकारों का समाहार रित में क्रके उस भाव की विस्तृति श्रौर सर्वोत्कृष्टता प्रमाणित की तथा श्रपनी स्ट्रम भाव-निरूपण की शक्ति का भी परिचय दिया।

## साहित्यिक परंपराएं

भक्ति के रूप में काव्य का प्रणयन करते हुए भी स्रदास ने श्रनायास ही सयोग श्रगार के अतर्गत सात्विक भाव, हाव-भाव, हेला, लीला, विलास आदि स्वभावज अलकारों, शोभा, काित आदि अयत्वज अलकारों और असख्य अनुभावों के इतने चित्रण और वर्णन किए कि उनकी पूर्णतया गणना भी करना किठन है। इसी प्रकार विप्रयोग के अतर्गत समस्त दशाओं और अनुभावों को एकत्र करना असंभव है। परकीया और स्वकीया नायिकाओं के मुग्धा, मध्या आदि, खिडता, गिर्वता, अन्य सयोग-दुःखिता, मानवती आदि तथा अभिमारिका, वासकसज्जा, प्रोषितपतिका आदि अनेक उदाहरण स्रसागर से सकलित किए जा सकते हैं। साहित्यिक परपरा सबधी इन समस्त विषयों का अलग अलग वर्गीकरण किव की भावानुभूति और भाव-चित्रण के सबध में उपयुक्त नहीं है क्योंकि उसका उद्देश्य इन काव्यागों का विवेचन अथवा चित्रण कदापि नहीं रहा। रित भाव की अभिव्यं-जना में जो इतनी अधिक संपन्नता स्रदास ला सके और उसके सफल चित्रण में उन्होंने जो अपूर्व दामता का परिचय दिया उससे उनके हृदय की भावकृता और सवेदनशीलता का अप्रतिम प्रमाण मिलता है।

श्रादर्श

सूरदास के भाव-चित्रण में जहाँ मनोंवैजानिक स्वामाविकता, गमीर

श्रनुभूतियों के स्इम एव यथार्थ चित्राकन की प्रवृत्ति श्रौर सहृदय मानव मात्र को प्रभावित कर लेने की अनुरंजकता है, वहाँ उनकी भावानुभूति का स्तर भी श्रत्यत उच, उदात्त श्रौर श्रादर्श है। भक्ति के श्रात्म-समर्पण की सपूर्णता स्रदास के दास्य, सख्य, वात्सल्य ग्रौर माधुर्य सभी भावों में अपने श्रपने ढग से सपादित हुई है। सूरदास के भक्त जीवन का श्रादर्श केवल सुषमा, सौन्दर्य, माधुर्य ग्रोर ग्रनुरर्जन के निरुद्देश्य काल्पनिक भाव-लोक में तल्लीन रहने में सीमित नहीं था। जहाँ वे पवित्र भक्त जीवन विताते हुए भी ऋपने को समस्त पापों ग्रौर दोपों से पीडित ग्रमुभव करके किसी ऐसे उच्च जीवन कीं व्यजना करते हैं जो सतत स्पृह्णीय तो है किंतु कभी भी पूर्ण-तया प्राप्य नहीं, वहाँ वे यशोदा के त्यागमय स्नेह, सखास्रों की निर्लोम उच्च आत्मीयता श्रौर गंभीर ममता, गोपियों के सर्वात्म-समर्पण श्रौर राधा के तादातम्य भाव की प्राप्ति के निरतर उद्योगों का चित्रण करके मनुष्य के सबसे । श्रिधिक प्रवल मानसिक च्यापार-रित की श्रेष्ठतम स्थितियों की स्वाभाविक त्रानुभूति उपस्थित करते हैं। सूरदास ने उपदेशात्मक शैली में श्रादशों का प्रतिपादन बहुत कम किया, प्रत्युत उन्होंने भक्ति को विविध भावों के स्रतर्गत क्रियाशील दिखा कर उसे व्यावहारिक किंतु कवित्वपूर्ण पद्धति से अतिम परिणति पर पहुँचाया है। भक्ति की अतिम परिणति सर्व-भावेन श्रीकृष्ण में भावलीन हो जाने में ही होती है। उनके श्रीकृष्ण मानव रूप में किल्पत श्रवश्य हैं, पर हैं वे वस्तुतः लोकातीत श्रौर मानव भावना श्रों से निर्लिस । जिस प्रकार कालिय नाग को जल के भीतर से नाथ कर निकलते समय उनके तनु का चदन तक छुटा नहीं दिखाई देता, उसी प्रकार वज की सुख-क्रीडा श्रीर रित-सुख सपन्न केलि करते हुए भी वे भावातीत श्रौर निष्काम रहते हैं। श्रक्रूर के साथ वज से जाते समय उन्हें कवि त्रत्यत निरीह त्रौर भाव-हीन चित्रित करता है। इन्हीं श्रीकृष्ण के सौंदर्य श्रौर माधुर्य में किन ने श्रपनी भाव राशि समर्पित करके तल्लीन हो जाने की कल्पना की है।

म्हीर निक्षण की शोभा श्रमुष्मेय है। श्रधर श्रमुज, वधूम, विद्वम श्रयना विस के समान पतले। वाणी कोकिल के समान है, दशन वियुच्छटा के समान हैं श्रीर नासिका कीर के समान। लोननों की शोभा के लिए कवि ने श्रनेक उपमान जुटाए। कज, खजन, क्षीन, मृग शायक गय मिल कर कदाचित् उनका किंचित् भाव-श्रहण करा सकें; ने निशाल श्रीर चंचल हैं। श्रक्रिटियां भी श्रत्यत सुंदर हैं, सुर चाप से उनकी उपमा दे कर किय ने उनके धनुपाकार होने का संकेत किया। भाल विशाल श्रीर क्पोल तथा गड-मडल श्रत्यंत सुंदर हैं तथा श्रलकें धनी, धूँपराली श्रीर श्रिलयों के समान श्रत्यन्त काली हैं।

रूप के वर्णनों में वस्नाभूपणों का विवरण भी किन ने अवस्था और पिरिस्थित के अनुसार दिया। कृष्ण पीत वस्न या काछनी पहनते हैं कि में किंकिणी, करों में पहुँची, कठ में कठुला, अवणों में मकराकृत कुडल और शिर पर मयूर मुकुट धारण करते हैं। वक्तस्थल पर श्वेत मुक्तामाला सदैव विराजती है। भाल पर तिलक, भुजाओं में चदन-खौर उँगिलयों में मुद्रिका और वक्त पर अगराग लगाए रहते हैं और उनके अधर पर प्रायः मुरली विराजती है। उनके खड़े होने की सबसे मुन्दर मुद्रा 'त्रिभगी' है। वे प्रायः 'पीत पिछीरी' धारण किए रहते हैं।

कृष्ण-रूप के श्रनेक वर्णनों में किव का विशेष आग्रह उसकी यथार्थता के प्रदर्शन में नहीं, श्रिप तु रूप के प्रभाव की व्यजना में है। इसीलिए इन वर्णनों में परंपराभुक्त उपमाओं के द्वारा अतिशयोक्ति की प्रवृत्ति बराबर पाई जाती है। उपमाओं के प्रयोग के कारण कभी-कभी बिंब-ग्रहण की ओर ध्यान भी नहीं जाता। किव ने सौंदर्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए बार बार, कभी सपूर्ण नख-शिख और कभी किसी अग विशेष के अनेक चित्र दिए हैं। रूप के प्रभाव पर आग्रह होने के कारण ही किव ने कृष्ण के सुकुमार, कोमल रूप तक ही अपनी दृष्टि को सीमित रखा, उनका वीर और पराक्रमी रूप उसने कभी नहीं देखा। कस आदि असुरों के वध के समय भी वे कोमल और आवर्षक ही चित्रित किए गए।

### नारी-रूप

नारी-रूप का सौदर्य किव ने विशेषकर राधा के द्वारा श्रीर साधारणतया

<sup>े.</sup> सू॰ सा॰ ( सभा ), पद १२४३-१२६४,१२८१-१२८३ तथा सू॰ सा॰ (वें॰ प्रे॰ ), पृ॰ २३७-२८०

गोपियों के द्वारा प्रदर्शित किया। वैसे तो राधा श्रौर गोपियाँ 'रित' की श्राश्रय हैं श्रौर कृष्ण उसके श्रालवन, पर कृष्ण के मन में भी गोपियों श्रौर विशेषतया राधा के प्रेति प्रेमाकर्षण दिखा कर किन ने यथावसर राधा श्रौर गोपियों को 'रित' के श्रालवन के रूप में ग्रहण करके उनके शरीर-सौंदर्य का चित्रण किया।

गोपियों के विषय में तो केवल थोड़े से सामान्य कथन हैं, 'वे युवितयाँ हैं, चद्रवदनी ग्रौर सुकुमारियाँ हैं; त्राग-त्राग में श्रगार धारण करती हैं; चलते समय कटि में किकिशी श्रीर पग में नूपुर तथा विछियों की सुदर ध्वनि होती है। " गोपियों की अग-शोभा के वर्णन में भी किव ने परंपराभुक्त उपमात्रों का प्रयोग किया। दान के प्रसग में गोपियों के 'कनक-कलश', 'गोरस-घट' का बार-बार उल्लेख स्राया है। 'नवसत शुगारं' का भी किव ने कई स्थान पर विवरण दियां। 'गोरे भाल पर लाल सिंदूर की बिंदी, मुक्तात्रों की सुभग मॉग, नकवेसरि, खुंटिला, तरिवन, गले में उन्नत पयोधरों पर लटकती हुई हमेल, कठसिरी, दुलरी, तिलरी, माणिकमोती का रंगीन हार, बहु नग-जटित ऋँगिया, भुजास्रों में बहूँटा श्रीर बलय, कृटि में किंकिणी, पर्गों में जेहरि श्रीर शरीर परं पाटबर धारण करके जब ग्वालिन मतग की भाति मन्द-मन्द चाल से चलती है तो अनग का भी मन रीकता है। " सुभग वेगी नितवों पर लहराती है। नखों पर जावक-रग लगा रहता है। रास के प्रसग में 'सूथन जघन' के नार-बंद ऋौर 'तिरनी' ( नीबी ) की शोभा का भी उल्लेख हुऋा है। रास में राधा के श्रुगार का जो वर्णन है उसे समस्त गोपियों के श्रुगार-का प्रतिनिधि समक्तना चाहिए। 'नीलावर पहने हुए भामिनी घन-दामिनी की तरह दमकती है | शशि मुख पर मृगमद का तिलक लगा है, 'नाक' में खुटिला, जड़ी हुई खुभी श्रीर बेसरि पहने है, नासिका पर तिल-प्रस्न भी है; छुहागभरी मोतियों को माग है। मृदु चिकुर मन हरने वाले हैं। शिर पर फूलों से गुंधी हुई कवरी है। कनक की रतन-बंटित 'सिगरी' श्रीर मुक्तामिए की 'लटकन' कानों में शोभित है। काम-कमान के समान दोनों भवें हैं छौर चचल नयन-सरोज में काला अजन लगा हुआ है। कबु-कठ में नाना मिण-भूषण श्रौर उर पर मुक्ता की माला है। चद्रमिण श्रौर हीरा-रत्न से जड़ी

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup>. वही, पृ० २३४<sup>२ २</sup>. वही, पृ० २३६ फा०—६२

हुई हैम की चौकी कनक किंकिणी तथा बाल मराल की भांति कलरव करने वाले नृपुर धारण किए हुए राधा ऐसी लगती है, मानों चतुर्दश भुवन की शोभा उसने अपने में सीमित कर ली हो। सजल-मेव घन के समान श्यामल सुंदर के वाम अग में तो उसकी शोभा और भी बढ़ जाती।

नारी की शोभा कदाचित् प्रथम यौवनागम के समय सव से श्रिषिक श्राकर्षक समक्ती जाती है। किव ने पिंद्रानी मुग्धा राधा के रूप का वर्णन विस्तार के साथ किया है; 'यौवन-सूर्य ने शैशव जल सुखा दिया श्रीर कुच-स्थली को प्रकट कर दिया। मज्जन-समय छुटे हुए केश नाग से लगते हैं। सुचि क्षन केशों के बीच में स्वारी हुई सीमत तम को दो भागों में चीरती हुई सूर्य-किरण जान पडती है। ललाट पर केसर की श्राड़ श्रीर उसके बीच में सिंदूर का बिंदु है। सुदर नयन-मृग श्रीर उनके ऊपर भ्रूमग की शोभा श्रकथनीय है। चंपकली सी श्रमल, श्रदोष नासिका के ऊपर प्रभात के श्रोसकण की भाति मुक्ता है। श्रधरों की छिव देख कर बिंव लिजत होते हैं। हँसते समय फूल बरसते हैं। तमोल-रग में भोगी दशनावली सौदामिनी के बीज की भाति लगती है। सुघर कपोल तमोल से भरे-पुरे ऐसे लगते हैं, मानों कचन के दो सपुट सिंदूर से भरे हों। चिबुक के ऊपर डिठौना ऐसा लगता है, मानों प्रभात समय श्रिल-शिशु कमल कुज से निकल रहा हो। जिस मार्ग से वह स्वाभाविक रीति से निकल जाती है वहीं मधुप कमल-वन छोड़ कर संग लिपटे चलते हैं।'

यद्यपि मानव-शरीर-सौन्दर्य के वर्णनों में किव की कल्पना निरतर परप-रामुक्त उपमानों का सहारा लेती चलती है, फिर भी उपर्युक्त थोड़े से उद्ध-रणों को देख कर ही यह कहा जा सकता है कि किव के नेत्र मानव-सौन्दर्य को देखने में चूक नहीं कर सकते। सौन्दर्य-वर्णन के विषय में उसकी रुचि भी उत्कृष्ट कोटि की कही जा सकती है। श्याम शरीर पर पीत वस्त्र श्रौर गौर शरीर पर नील वसन, रोमराजी के बीच श्वेत मुक्तामाला श्रादि विवरण उसके रग-सामजस्य-ज्ञान के द्योतक हैं।

, किव की सौंदर्य-प्रियता ऋौर सौंदर्य के लिए उसकी ऋतृप्ति काव्य में बार बार प्रकट हुई। राधा के शरीर में उसे सबसे ऋाकर्षक वस्तु उसके 'चपल अनियारे विशाल नयन' लगते हैं। राधा के नयनों की जितनी प्रशसा उसने

<sup>े.</sup> वही, पृ० ३४५

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>. व्रही, पृ० ३८६

की, उसकी अपेद्धा कृष्ण के नयनों की प्रशासा नगएय है। ऐसा जान पड़ता है कि कि ने राधा के नयनों के द्वारा कृष्ण के रूप को देखने की निरंतर चेष्टा की और इस चेष्टा में उसे कभी तृप्ति नहीं हो सकी। स्वयं राधा कृष्ण के रूप-रस का पान करने में अपने को बराबर असमर्थ पाती है। श्याम के रूप-रस के लोभी स्रदास मानों स्वयं राधा के बहाने कहते हैं: "श्याम से काहे की पहचान ? निमिष-निमिष न तो वह रूप रहता है और न वह छित, जिसे जान कर रित करें। मन, मित और चित्त लगा कर निशि दिन निरंतर एकटक देखते हुए भी एक पल को भी शोभा की सीमा उर में धारण नहीं कर सकते। आनन्द-निधि को प्रकट ही देखते हैं, पर कुछ समक्त में नहीं आता। सिल, यह विरह है या संयोग अथवा समरस, सुख या दुःख, लाम या हानि ? घृत से होम-अभि की रिच मिट नहीं सकती। स्र, लोचनों की भी वही बान है। इधर लोभी हैं, उधर रूप की परम निधि है। दोनों में से कोई सीमा मान कर नहीं रहता।""

रूप-सौंदर्य भी भाँति स्वर का सौन्दर्य भी किन की तीन सवेदनशील प्रकृति पर स्थायी प्रभाव डालता है। मुरली-ध्विन के ऋखिल ब्रह्मायडव्यापी प्रभाव का वर्णन श्रौर गोपियों का सुध-बुध भूल कर उसके वशीभूत हो जाना किन की अवण-शक्ति की सुन्दर ऋनुभूति का परिचायक है। जिस प्रकार किन रूप-सौन्दर्य से कभी तृप्त नहीं होता, उसी प्रकार स्वर-सौन्दर्य के लिए भी उसके कान सदैव तृषित रहते हैं।

# प्राकृतिक सौंदर्य

प्रायः भावों के उद्दीपन के लिए किन ने यथावसर सुदर प्राकृतिक नातानरण उपस्थित करके मानवेतर सौन्दर्य-निरीक्षण का परिचय दिया। काव्य के भानानुकूल प्राकृतिक नातानरण में प्रभात, नन, हुम-लता, पुष्प, यमुना, चंद्रमा, मेघ, बसंत, नर्षा श्रीर शरद् का नर्णन हुआ है।

### प्रभात

प्रभात का वर्णन कृष्ण को जगाने के सबंध में केवल प्रसंग वश हो गया। यशोदा कहती है: "वजराज-कुँवर, जागिए। कमल कुसुम फूल गए, कुमुदवृन्द सकुचित हो गए और भृक्ष लताओं में भूल गए।

<sup>ी,</sup> वही, पृ० २८१

तमचुर खग का रोर सुनो। 'बनराई' बोलता है; गायें राँभती हुई बछडों के लिए खरिकों में दौड रही हैं। विधु मलीन हो गया, रिव का प्रकाश होने लगा ग्रौर नर-नारी गाने लगे।" प्रभात के वर्णनों में जहाँ 'कमलावली' के विकसित होने श्रौर 'चचरीक' के गुजार करने का परपरा-भुक्त वर्णन है, वहाँ सूर्योदय-समय का यथार्थ चित्रण भी; 'श्रक्ण उदय हो रहा है, शर्वरी विगत हो रही है, शशाक किरनहीन होगया, दीपक मलीन होगया, तारासमूह चीण-द्युति हो गए। खग-निकर मुखर हो कर बोलने लगे। 'रे 'गगन श्रक्ण होगया, तमचुर पुकारने लगा, पछी तक त्याग कर सब श्रोर उड़ने लगे, सुरभी बछड़ों को पिलाने लगी, सग के सखा द्वार पर खडे हैं। '3

रिव-किरण फैल जाने के बाद का भी वर्णन किय ने दो-एक बार किया है, 'सूर्य प्रकट हो गया, मिह पर किरणें छा गईं, सब किवाड़ खुल गए, घर-घर गोपियाँ दही विलोनी लगीं और उनके कर ककणें की भंकार होने लगी। गोसुत गोठ में बंधने लगे। गोदोहन की जून टल गई। ग्वाल सखाओं की हाँक पड़ने लगी।'' सखा द्वार पर खड़े बुला रहे हैं। गायों को बड़ी देर हो गई। वे थनों में दूध भरे खड़ी हैं, बछड़े पुकार रहे हैं; बात यह है कि श्याम ने संध्या समय दुहने के लिए सौगघ दे दी थी।'

विरहिनी बृन्दा प्रभात का वर्णन अपने भाव के अनुकूल ही करती है:
"लालन 'रैनि' गॅवाकर श्राए । निशि चीण हो गई, तमचुर खग बोलने
लगे और ग्वाल 'ढोली' गाने लगे । अरुण किरण के मुख से पंकज विक-सित हो गए और मधुप जा कर रस लेने लगे । दिनमणि के कारण चद्र मलीन हो गया और कुमुद कुम्हला गए। आज की रात मुक्ते जागते ही बीती । तुम्हारे बिना मुक्ते कुछ नहीं सुहाता । स्र्रथाम, इस दरस-परस के बिना निशि चली गई, नींद हिरा गई।" वि

वन, द्रुम श्रादि

वृ्न्दावन, द्रुम, लता, यमुना त्रादि के सौन्दर्यका वर्णन गोचारण श्रथवा

१ सू० सा० (सभा), पद ८२०

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पद ८५१

<sup>,,</sup> भ, वही, पद १२३७

२ वही, पद ८२३

४. वही, पद १०२२-१०२६

६. स्० सा० ( वॅ॰ प्रे॰ ), पृ॰ ३६३

वसन्त श्रादि के प्रसग में हुश्रा है। गोचारण के प्रसग में वन द्रुम लतादि का उल्लेख ग्रत्यन्त सच्चेप में हुश्रा है, सम्यक् वर्णन कहीं नहीं है। गोचारण के समय नन्दलाल तरु छाँह में वैठ कर सुखी होते हैं। वसीवट श्रात सुखद है। चारों श्रोर द्रुम हैं, जिनके बीच वीच गायें चरती हैं। वन में कमल के पत्र श्रीर पलास के ताजे दोनों में भोजन होता है। भोजन के साथ वन-फल भी खाए जाते हैं। वृन्दावन की शोभा देख कर ब्रह्मा भी मुग्ध हो जाते हैं, 'सजल सरोवर हैं, जिनके मध्य कमल शोभित हो रहें हैं; परम सुभग यमुना बहती है; त्रिविध समीर चलती है, पुष्प, लता, द्रुम, श्रात रमणीक कदब की परम सुखद छांह श्रादि देख कर मतिधीर ब्रह्मा भी चिकत हो गए। वृन्दावन के श्रातिरक्त किन के कुमुदवन, बसीवट, सकेतवट, तालवन का भी उल्लेख किया है। तालवन के फल खाते हुए श्रीर श्रघा कर तालरस पीते हुंए ही बलराम ने घेनुक का वध किया था। ये समस्त वन श्राति शीतल श्रीर सुखद हैं, उनमें स्थान-स्थान पर घने कुंज हैं जिनमें हरी घास उगी रहती है। रे

### दावानल

वन के दावानल के वर्णन में यथार्थता ख्रौर चित्रोपमता है: "दसों दिशास्त्रों में दुसह दावाभि पैदा हो गई। वाँस पटकने लगे, कुश-कांस चटकने लगे, ख्रगार उलट रहे हैं, कराल लपटें मत्पट रहीं हैं। धरा से अबर तक धूम्र की धुध छाई हुई है, जिसके बीच-बीच ज्वाला चमकती है। हरिण, बाराह, मोर, चातक, पिक तथा अन्य जीव बेहाल हो कर जल रहे हैं।"

# श्रादर्श वृन्दावन

नित्यधाम वृन्दावन की अनन्त शोभा बसत के प्रसग में आदर्श रूप में चित्रित की गई है: 'जहाँ सदा बसत का वास रहता है, जहाँ सदा हर्ष रहता है, कभी उदासी नहीं छाती; जहाँ सदेव कोकिल-कीर रोर करते हैं, जहाँ सदों मन्मथरूप चित्त चुराते हैं, जहाँ डालों पर विविध सुमन फूले हैं और उन पर अपार उन्मत्त मधुकर भ्रम रहे हैं; नव-पल्लव वन की शोभा बढा रहे हैं। वहीं हिर के साथ अनेक सिखयाँ विहार करती हैं, कोकिला कुहू-कुहू सुनाती है। ' वसत में किन ने पाटल, मान-

<sup>े.</sup> स्० सा० ( सभा ), पद १०५५ <sup>२</sup>. वही, पद १११०

<sup>3.</sup> स्० सा० (वें० प्रे०), पृ० १४६ ४. स्० सा० (सभा), पद १११८-११२३

वनाए हुए कचन के खभ श्रीर नग-जिटत बहुरग की पटली के हिंडोले पर, चुने हुए चीर, बहुरग की चुहचुहाती हुई चूनरी, नील लहँगा श्रीर लाल चोली पहन कर, सोलह श्रिगार सजा कर नागरियाँ मुड-मुड बना कर चलीं, मानों श्याम का पूर्ण चद्र-मुख देखने के लिए समुद्र की तरगें उमड़ी हों। शीतल मंद सुगंध पयन वह रहा है, जिससे श्रचल उड जाते हैं श्रीर मुख उपर जाते हैं। परम पुनीत सुखदायी यमुना-पुलिन पर गिरिरांजधारी मोहन गोपियों के साथ कीतुक-केलि करते हैं, भूलते, मुलाते श्रीर कठ लगाते हैं। मकमोर कर मोंके देने से प्यारी डर-डर कर प्रीतम के श्रकम में छिप जाती है, उस समय मनोज की छिव फीकी पड़ जाती है। श्रमरगण नारियों सहित हिंत हो कर विमानों पर बैठे सुमन-वर्षा करते हैं। सुरगण, गधर्व, किन्नर सभी निज लोक भूल कर मोहित हो गए। "

"गगन में काली काली घटा उठी, उसमें वक-पक्ति ब्रलग दिखाई दे रही है। कान्ह, कुपाकर सुर-चाप की विविध रग की छवि देखिए। बीच-बीच में दामिनी कौंधती है, मानों चंचल नारी हो। वन में मोर चातक बोल रहे हैं।"

वियोग के समय भी किव इन्हीं प्राकृतिक दृश्यों से सामजस्य उपस्थित कर लेता है, "अव वर्षा का अग्रामन हो गया । नदनन्दन ऐसे निहुर हो गए कि सदेशा भी न मेजा। चारों दिशाओं से घोर बादल उठे हैं, जलधर गरज रहे हैं। मेरे जी में एक यही शूल रह गई कि वज फिर से 'छाया' नहीं गया। दादुर, मोर, पपीहा बोलते हैं, कोकिल का शब्द भी सुनाई देता है। सूरदास के प्रभु से कहना कि नयनों ने कर लगा दी है।"" जो दृश्य हृदय में पुलक और उत्साह उत्पन्न करते थे, वे ही अब दुःख अौर वेदना के कारण हो गए। विरिहनी कहती है: "अनेक वर्ण के मनोहर रूपधारी मेघ जब उठते हैं, तब गगन की शोभा सबसे अधिक आकृष्क होती है। वक वृन्द तथा अन्य खग उड़ते हुए और चातक, मोर बोलते हुए शोभित होते हैं। धनधोर दामिनी बहु विधि रुचि बढाती है। प्रिय-समागम जान कर धरती तृण उगा कर रोम-पुलक प्रकट करती है। दुमों से वियोगिनी वर-वल्ली पहचान कर मिलती है। हस, शुक, पिक, सारिका और अलि गूज

१. वही, पृज ४१३

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पृ० ४६३

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>. वही, पृं० ४१७

कर नाना प्रकार के नाद पैदा करते हैं। विषाद छोड़ कर भेक-भेकी मुदित होते हैं। कुटज, कुमुद, कदब, कीविद, कनक, कंज, केतकी, करवीर, बेला श्रादि विकसित हो कर अपना हर्ष प्रकट करते श्रीर मुवास फैलाते हैं, मानों उन्हें निकट से अपने नयनों से देख कर मन में माधव से मिलने की श्राशा हो गई हो। मनुज, मृग, पशु, पत्ती श्रादि जितने भी चराचर प्राणी हैं, सभी देश की याद करके विदेश छोड़ कर घर श्रा जाते हैं। यही श्रवधि का समय सोच कर कुछ समक्त में नहीं श्राता कि नीके नदकुमार ने जो परम मुद्द, मुजान, सुंदर, लिलत-गित श्रीर मृदु-हास हैं, वजवास क्यों विसार दिया १९९९ श्रपनी भावना श्रों के विचार से ही गोपियाँ कभी-कभी श्रनुमान करती हैं कि कदाचित् श्राम जिस देश में रहते हैं, वहाँ धन नहीं गरजते; कदाचित् हरि ने इंद्र को हठपूर्वक रोक दिया है, शेष ने दादुरों को ला लिया है, चातक, मोर, कोकिला श्रादि को भी विधकों ने मार डाला है तथा वहाँ बाल सिलयाँ भी मिल कर नहीं भूलती हैं। पथिकों का श्राना जाना भी बद हो गया, जिससे सदेश भी नहीं मेजा जा सकता।

### शरद्

वर्षा के उपरात शरद् ऋतु का भी किन ने किंचित् उल्लेख किया है; 'सरोनरों में नए-नए सरोज और कुमुदिनी फूल गई; चारु चिहका उदय हो गई, घटाओं की कालिमा और तेज नष्ट हो गया। सरिता सयम मानने लगी, जल की काई फट गई और वह स्वच्छ हो गया।' आकाश निर्मल हो गया, पृथ्वी पर कास-कुमुम छा गए, स्वाति नच्च आ गया, सरिता और सागर का जल उज्जल हो गया, जिसमें ऋलि-कुल के सित कमल शोभित हो गए, पर शरद् समय भी श्याम नहीं आए।' शरद् ऋतु के जिस एक दृश्य ने किन की सौंदर्यप्रियता को सबसे अधिक अनुप्राणित किया, वह है चद्रमा। शीतल शिशा, जो शरद् ऋतु में सबसे अधिक सुखदायी होता है, वही निरह में गोपियों को सबसे अधिक दाहक लगता है। शरिज्ञशा की शीतल ज्योत्स्ना में ही तो श्याम ने रास-लीला की थी!

इन चित्रणों के त्रतिरिक्त किव के प्रकृति-निरीक्षण का परिचय भावों

<sup>ै.</sup> वही, पृ० ४९५

२. वही, पृ० ४६४ '

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पु० ४६७ फा० <del>- ६</del>३

४. वही, पृ० ४६७

त्रयंवा दृश्यों के यहणा के लिए की गई उसकी कल्पना-सृष्टि में मिलता है। त्रागामी क्रध्याय में इस पर विचार किया जाएगा।

इस विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि किव ने प्राकृतिक दृश्यों का उपयोग केवल श्रपनी भावना श्रौर कल्पना को सजग श्रौर मूर्त करने में किया है। श्रतः प्रकृति-चित्रण की विविषता उसके काव्य में नहीं मिल सकती। फिर भी उसके चित्रणों में सौन्दर्यप्रियता के प्रचुर प्रमाण हैं।

## समाज का चित्रण

, प्रबंधात्मक काव्य में सामाजिक वातावरण का चित्रण किसी न किसी स्रश में स्रिनवार्य है। किव ने कृष्ण की लीलाओं में उनके संस्कार, पूजा, वत स्रीर उत्सव, मनोरंजन, भोजन स्रादि के न्यूनाधिक विवरण दिए हैं। इन लीलाओं से समाज की नैतिक स्रवस्था का भी किंचित् परिचय मिलता है। स्रागामी पृष्ठों में इन बातों का विवेचन किया गया है। संस्कार

कृष्ण के जात-कर्म सस्कार में किव ने केवल सिखयों के मंगल-गान, नाल-छेदन, गाली, बधाई श्रौर सोहर के गायन, द्वार पर निशान वजने, ढाढी-ढाढ़िन के गाने, नाचने श्रौर श्राशीर्वचन बोलने श्रौर बढई के पालना लाने का वर्णन किया है।

जात-कर्म के बाद नामकरण का उल्लेख है। कृष्ण का नामकरण 'ऋषि-राज' करते हैं। इस अवसर पर वे केवल कृष्ण के उद्धार और सहार-कार्यों के विषय में भिक्ष्यवाणी करते हैं। नद के घर का 'श्रादि-ज्योतिषी' कृष्ण का लग्न-विचार करके उनके भावी कार्यों की रूपरेखा उपस्थित करता है।

कुछ दिन कम छ महीने की अवस्था में कृष्ण का अन्नप्राशन सस्कार होता है। अन्नप्राशन की तिथि विप्र के द्वारा राशि-लग्न के विचार से निश्चित की जाती है। इस अवसर पर भी सखियाँ मगल-गान और यशोदा के लिए अन्य महरों का नाम, लेकर गालियाँ गाती हैं। अनेक प्रकार के घृत के

९. स्० सा० ( सभा ), पद ६३२-६६०

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>. वही, पद ७०३-७०४

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पद ७०६

पकवान, षट्रस-व्यजन श्रौर मिष्टाझ बनाए जाते हैं। स्वय नद सब महरों के यहाँ जाते हैं श्रौर जाति के सब लोगों को बुला लाते हैं। ये सब बाहर वैठ जाते हैं श्रौर नद घर के भीतर जाते हैं, जहाँ यशोदा कान्ह को उवटन लगा कर नहलाती श्रौर पट-भूषण पहनाती है। उनके तन पर मँगुली, सिर पर लाल चौतनी श्रौर दोनों पैरों में चूरा है। 'मुख जुठरावन' की घरी जान कर नद सुत को गोद में ले कर बैठते हैं श्रौर श्रन्य महरों को बुला कर विठा लेते हैं। कनक थाल में खीर लाई जाती है, उस पर घृत श्रौर मधु डाला जाता है। नद उसमें से ले के रहिर-मुख जुठराते हैं। फिर पट्रस व्यजनों में से ले कर उनके श्रधरों से छुवाते हैं, कृष्ण मुँह बनाते हैं; सिखयाँ मगल-गान गाती हैं। सस्कार के उपरान्त सब युवितयाँ कृष्ण का मुख चूमती हैं। श्रत में महर-गोप मिल कर बैठ जाते हैं श्रौर सब के श्रागे 'पनवारे' पड़ जाते हैं। लोग मनचाहा भोजन करके तृप्त होते हैं।

कर्णवेध का वर्णन किव ने सच्चेप में किया है। कान्ह कुँवर के हाथ में 'सुहारी, पूरी श्रीर गुड़ की मेली' पकड़ा दी गई श्रीर कचन की 'दुर' (बाली) से बहुत वेग से कान छेद दिए गए। यशोदा जिसके उर में पहले ही धुक- धुकी थी, कनछेदन देख कर श्राखों में श्रांस् भर लाई श्रीर जब कृष्ण रोने लगे तो उसने 'नीश्रा' (नाई) को घुड़की बताई, कनछेदन हो गया श्रीर सब लोग इसने लगे! गोपियाँ इस श्रवसर पर भी गाती-बजाती हैं, नद दान-दिच्णा श्रीर 'पहरावनी' बाँटते हैं श्रीर चारों श्रोर सुख-सिंधु उमड़ता है। 3

'कनछेदन' के पहले कृष्ण की वर्षगाँठ का भी वर्णन किया गया है। सिखयों के मगन-गान, आँगन का चदन से लीपना, मोतियों से चौक पूरना, तूर बजवाना, विप्र द्वारा शोधी हुई शुभ घड़ी में अच्चत, दूर्वादल गाँठ में बाँघना वर्षगाँठ के कार्यक्रम में गिनाए गए हैं। 'कान्ह' मिनमाला तथा अन्य आभूषण, चौतनी टोपी, निचोल, डिठौना, काजल आदि से सुसजित हो कर माता से क्तगड़ा करते हैं, माता हर्ष से फूली फिरती है, व्रजवधुएँ पंचरग सारियाँ पहन कर गाती बजाती और नाचती हैं। ४

गोकुल में कृष्या के इतने ही सस्कार होते हैं। नद के द्विज न होने के

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> वही, पद ७०७

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> वही, पद ७६६

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> वही, पद ७६⊏

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup>. वही, पद ७१२-७१४

कारण कृष्ण का यहीपवीत उनके यहाँ नहीं होता। जब वे मथुरा जा कर अपने वास्तविक माता-पिता से मिलते हैं, तव 'विसरे' हुए कुल व्यवहार की त्रुटि पूरी की जाती है। पट्रस का ज्यौनार बनता है और गर्ग मुनि 'हरि हलधर' को जनेऊ दे कर गायत्री मत्र की दीला देते हैं। यहुकुल में 'परम कीत्रहल' होता है; लोक-लोक से टीका आता है; टोल-निशान और शंख-रव से कोलाहल मच जाता है; कृष्ण पर नेवछावर करके उन्हें आशीर्वाद दिया जाता है।

रास लीला के छांतर्गत कवि ने राधा-कृष्ण के विवाह का भी वर्णन किया है। यह विवाह यद्यपि समाज-विहित नहीं है श्रीर इसका महत्त्व श्रिधिकतर श्राध्यात्मिक है, फिर भी विवाह विषयक सामाजिक रीतियों का कुछ उल्लेख इसमें भी हुन्रा है। राधा-कृष्ण का 'गंधर्व-विवाह' 'कुजमडप' में होता है। विवाह की ग्रथि भी 'हिये की प्रीतिग्रथि' ही है, फिर भी मोरमुकुट का मौर रच-रच कर बनाया जाता है, गोपीजन मुरली-ध्वनि के द्वारा 'नेवते' में बुलाई जाती हैं, फूलों से छाए हुए 'कुजमडप' में पाणिग्रहण और 'पुलि-नमय वेदी पर भावरें, होती हैं, उधर कोकिलागण कोलाहल करते हैं और इधर व्रजनारियाँ मगल-गान । 'मुर बंदीजन' यशोगान करते हैं, मधवा मृदग बजाते हैं। श्राकाश से पुष्पवर्षा होती है श्रीर जय-जयकार सुनाई देता है। विवाह के अवसर पर 'गूँथ' खोलने और ककन खोलने की परिहास युक्त प्रथा का भी पालन होता है। 'प्रेम की डोर' राधा से नहीं खुलती । व्रजसुंदरिया 'जोरी' के लिए गीतों में आशीर्वचन और मगल कामनात्रों के साथ 'कान्ह' की 'माई' के लिए गालियाँ भी गाती हैं। इस प्रकार 'व्रज' की 'सब रीति से बरसाने में व्याह' सपन्न होता है। विवाह के आभूषणों में मौर के अतिरिक्त सिर के 'सेहरे' का उल्लेख हैं। र

कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह-वर्णन में कृष्ण की वेशभूषा में राजसी साज दिखाया गया है। वर के शृङ्कार में 'केशर की खौर, मृगमद का तिलक, हीरालाल-जिटत मकर-कुडल, पन्ना-पिरोजा और बीच-बीच में लटकती हुई मिण्यों से मुसज्जित सेहरा, कठ में माला, हाथों में पहुँची, ऊँगलियों में नग-जिटत मुँदरी, उर पर बैजंती माला, चरणों में नृपुर और किट में

<sup>ी,</sup> सू० सा० ( बे० प्रे० ) पृ० ४७३ र, वही, पृ० ४४⊏-४४६

किकिणी' का उल्लेख है। बारात में शख, मेरी, निशान वाजे और भाटों के विरद-गान का वर्णन है। विवाह-ग्रवसर पर यहाँ भी उसी प्रकार की गालियों गवाई गई हैं, जैसी राभा-कृष्ण-विवाह में। विवाह गालियों के शिलष्ट ग्रार्थ में ग्राध्यात्मिक सकेत है।

### पूजा, व्रत, उत्सव

कृष्ण की कुशल-मगल-कामना के लिए यशोदा द्वारा कुलदेव की मान्यता करने का अनेक वार उल्लेख हुआ। पर ये कुलदेव कीन हैं, इसके विषय मे कुछ भी नहीं कहा गया। गोवर्धन लीला से ऐमा विदित होता है कि इन्द्र गोकुल वासियों के सर्वमान्य कुलदेव हैं। इन्द्र की ही कृपा से उन्हें दिध, दूध, श्रन्न, धन और पुत्र-सुख प्राप्त होता है, वे ही वज की रक्षा करते हैं। इन्द्र के अतिरिक्त यशोदा और गोपियों के सूर्य और शिव की मान्यता और आराधना करने का भी उल्लेख हुआ है वथा नन्द के शालग्राम की पूजा और एकादशी-व्रत रखने का वर्णन भी है। पर इन समस्त प्रसगों का आधार श्रीमद्भागवत है, अतः इन्हें कि द्वारा वर्णित होने के ही आधार पर उसके समसामयिक पूजा-व्रत समक्ताना ठीक नहीं। परन्तु कि ने इन पूजाओं में किचित् आचारिक विवरण दिए हैं, जो उसके निरीक्षण और वर्णन पर कुछ प्रकाश डाल सकते हैं।

यमुना-स्नान करके नद अपने साथ 'कारी' में यमुना-जल श्रीर कमल-पुष्प लाते हैं। पैर धोकर मदिर में प्रवेश करते हैं, स्थल लीपते, पात्र धोते श्रीर विधिवत् वैठ कर देवता के 'काज' करते हैं। घट बजा कर वे देवता को स्नान कराते, दल-चदन मेंटते, श्रारती करते श्रीर भोग लगाते हैं। ह

श्यामसुदर को पित-रूप में प्राप्त करने के लिए गोपियाँ नियम-धर्म से रहती हैं। सबेरे उठ कर यमुना-स्नान करती श्रीर कमल-पुष्प, मालूर-पत्र-फल तथा नाना सुवासित सुमन गौरीपित को श्रपित करती हैं, हाथ जोड़ कर

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> वही, १० ५७५ <sup>२</sup> सू० सा० (समा), पद १४३०-१४३१

³ · वही, पद १३२०, ४ वही, पद, ८७८-८८१

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>३८४, १३८६, १४१६

प स्० सा० (वें० प्र०), पू० २३२ \* ६ स्० सा० (सभा), पद ८७८

स्तुति करती श्रौर लोचन मूदं कर याम पर्यन्त ध्यान धरती हैं। वे सूर्य को भी श्रजिल से जल चढातो श्रौर 'हरि-भरतार' की याचना करती हैं।

एकादशी के वत में नद दिन भर निराहार तथा निर्जल रहते हैं श्रीर नारायण का ध्यान करते हैं। रात भर जागरण करके शालग्राम की पूजा करते हैं, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य चढाते हैं; प्रेम सहित भोग लगाते ऋौर श्रार्ती करके शीश नवाते हैं। रात का तीसरा पहर बीतने पर 'महिर से सवेरे शीघ पारन की विधि' करने का आदेश दे कर स्वय धोती ले कर यमुना तट पर जाते हैं। 'कारी' मे यमुना-जल ले कर बाहर 'देह-कृत' करते, 'माटी' से कर-चरण पखारते, 'उत्तम मुखारी' करते और आचमन करके जल में प्रवेश करते हैं।

इद्र की पूजा की तैयारी सामाजिक उत्सव के रूप में समारोह के साथ की जाती है। भाति-भाति के पकवान बनते हैं और मगलाचार गाए जाते है। यशोदा प्रयत्नपूर्वक पूजा की वस्तुऍ कृष्ण से छिपा कर रखती है, जिससे वे छू कर देव-कोप के भाजन न बन जाएँ। <sup>3</sup> कृष्ण के कहने से इसी पूजा-सामग्री का गोवर्धन-पूजा में उपयोग किया जाता है। अ मधु, मेवा, पकवान, मिठाई तथा षट्रस के व्यजन शकटों पर लाद कर स्नानदमम वजवासी गोवर्धन की पूजा के लिए चलते हैं। सारे वज में कोलाहल है। वजनारियाँ सोलइ श्रङ्कार करके, पंचरग की सारियाँ पहन कर, पाँत बना कर चलती हैं। गोवर्धन पर नर-नारियों का सागर सा उमड़ता है। माखन, दिध, दूध, तक तथा समस्त व्यजन मिष्टान्नादि जोड कर रखा जाता है। विप्र को बुला कर नदराय यहा का आरभ करते हैं। वेद-पाठ किया जाता है, तत्पश्चात् गोवर्धन की तिलक-वदना करके उन्हें अन्त्रकूट की समस्त भोग-सामग्री अर्पित की जाती है। सब श्रहीर गोवर्धन के शिखर पर चीर डालते तथा वस्त्राभूषण चढ़ाते हैं। यह उत्सव दीपावली के बाद अन्नकूट के दिन होता है। "

सामाजिक उत्सवों में वर्षा ऋतु के हिंडोल श्रौर वसत के होलिकोत्सव का वर्णन किव ने विस्तार के साथ किया। यमुना-पुलिन पर 'हिंडोलना' पड़ जाता है त्रौर उसमें सब गोपियाँ कृष्ण त्रौर राधा को मुलाती तथा

<sup>े.</sup> वही, पद १३८४,१३८६,१४१६ <sup>२</sup> सू॰ सा॰ ( वें॰ प्रे॰ ) पृ॰ २३२ <sup>४</sup>. वही, पृ० २११

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पृ० २१०

५. वही, पृ० २११-२१२

स्वयं भूलती हैं। इस उत्सव में सुदर वम्त्रामूषण धारण किए जाते हैं तथा सब मिल कर गाते श्रीर नाचते हैं। हैं डोल-सुख के श्राध्यात्मिक महत्त्व के कारण कदाचित् इसमें कुछ अत्युक्ति हो, पर इससे एक महत्त्व-पूर्ण सामाजिक प्रथा का कुछ श्राभास अवश्य मिलता है। फाग के उत्सव में राधा श्रीर गोपियाँ एक श्रीर तथा कृष्ण श्रीर ग्वाल वाल दूसरी श्रोर खंडे हो कर 'ज्वारा', 'कुमकुमा', 'केसर की पिचकारी', गुलाल, श्रवीर श्रादि के साथ होली खेलते हैं। सब लोग गाते-बजाते हैं। 'कुँविर राधिका' छड़ी लेकर कृष्ण के ऊपर दौड़ती है। पखावज, बीन, बाँसुरी, डफ, महुश्ररि, श्रीर मृदग श्रादि बजाए जाते हैं तथा होलियों के साथ गोपियाँ श्रपनी श्रपनी गालियाँ सुनाती हैं। दस पाँच सखियाँ मिल कर कृष्ण को उचका कर ले श्राती हैं श्रीर श्ररगजा, श्रवीर लगा कर उनके ऊपर 'कनट घट' उँडेल देती हैं। द

होली खेलने में गोपियाँ लोक, वेद, कुल, धर्म आदि की 'कानि' नहीं मानतीं, वे मदमाती हो कर कृष्ण के साथ कीड़ा करती हैं। कृष्ण को पकड़ कर वे उनकी दुर्गति बनाती हैं; उन्हे काजल से रॅग देती हैं, पीतपट खोल कर नंगा कर देती हैं अऔर स्त्रियों के वस्तामूषण पहना कर स्वाँग बनाती हैं। होली खेलने में केवल अबीर, गुलाल आदि का ही उपयोग नहीं होता, वरन बाँसों की मार भी होती है। होली खेल कर स्त्रियाँ कृष्ण से 'फगुवा' माँगती हैं। होली के सत्कार में पान के वीडे और मिठाई के साथ 'कोटिकलश भर वाक्नी' का भी उल्लेख किया गया है। फाग में 'डोल' का वर्णन भी किव ने किया है; सब गोपियाँ मिल कर गोकुलनाथ और वृषभानु-नदिनी को मुलाती हैं।

#### मनोरजन

होली तथा रास लीला में किन ने संगीत श्रौर नृत्य समधी श्रानेक उल्लेख किए हैं। गोपियाँ मंडल बना कर नाचती हैं, पुलक से उनके कंचुकी-बद टूट जाते हैं; नाचते-नाचते कवरी के कुसुम श्रौर गले के हार

<sup>ै.</sup> वही, पृ० ४१३-४**१६** े. वही, पृ० ४३१-४३२ <sup>३</sup>. वही, पृ० ४३६ ४ वही, पृ० ४३६ **े.** वही, पृ० ४४२ <sup>६</sup>. वही, पृ० ४४४

<sup>&</sup>lt;sup>७</sup>. वही, पृ० ४४६ ट. वही, पृ० ४४७ े. वही, पृ० ४५१

हुट कर गिरने लगते हैं। कानों के कुडल गिरने पर भी श्रानद-मम गोपियों को सुध नहीं होती। ताल-मृदग अजता है श्रीर बॉसुरी की तान-तरग उपजती है। 'ताथेई-ताथेई' के साथ सब नाचते हैं श्रीर 'ध्रुवा छंद ध्रुरपद' में गाते हैं। नदनदन 'स, रे, ग, म, प, ध, नि'— सम स्वरों में वंशी बजाते हैं श्रीर मृदग से ताल देते हैं। होली के समय के गान-वाद्य का ऊपर वर्णन हो ही चुका है।

खेलों में किन ने बालकों के आँख-मिचीनी, ताली मार कर भागने और पीछे, से पकड़ने, गेंद खेलने, भौंरा-चकडोरी, चौगान-बटा, फलों के नाम पूछने का खेल और हेलुआ (जलकेलि) का उल्लेख किया है। वयस्कों के मनोरजनों में बाद्य-वृत्य के अतिरिक्त जलकीडा का कई बार वर्णन आया है। द्वासकावासी कृष्ण के चौगान का किन ने विवरणात्मक उल्लेख किया है।

## भोजन

कुष्ण की दिनचर्या के प्रसगों में किन ने सनरे के कलेऊ दोपहर के भोजन श्रीर संध्या समय की 'नयाली' का नर्णन किया है। कलेऊ में दूध, दही, मेना, माखन श्रीर रोटी का उल्लेख है तथा भोजन की लबी-लबी स्चियाँ दी गई हैं जिनसे उस समय की खाद्य-सामग्री का श्रमुमान किया जा सकता है।

कलेक की सामग्री में यशोदा सीरा, खोवा की मिठाई, श्रधावट दूध, सीठ-मिर्च मिली प्यौसर, दिध श्रीर दूध के बरा, दहरौरी, पकौरी, जलेबी, खुरमा, शक्करपारे, सेवलाडू, मोती लाडू, लौंग लगे हुए खीरलाडू, भरे हुए गूमा, गालमसूरी, हेसमी, बाबर, मालपुत्रा, घृत-दिध मधु मिले श्रॅंदरसे, धी श्रीर खॉड़ के बने घेवर, मीठी खजूरी श्रीर धी की पूरी का नाम गिनाती है।

कृष्ण को भोजन के लिए आसन पर विठा कर आगे चौकी और कारी में यमुना-जल रखा जाता है। हाथ धुला कर कनक थाल में भांति-भाति के भोजन लाए जाते हैं। खीर, खाँड़ और घी पगे लवा के लड्झ, छुचुई, लप्सी, घेवर, खाजा, पेठापाक, कोरी जलेबी, गोंदपाक, तिनगरी, गिँदौरी

<sup>ै</sup> वही, पृ० ३५० र वही, पृ० ३५१

<sup>3.</sup> वही, पृ० ३५२ <sup>४</sup> स्० सा० (समा), पद ८०१

गोमा, ईलाचीपाक, श्रमिरती, सीरा, खरबूजा, केला, खरिक, दाख, गरी, चिरारी, पिंड, बादाम, वेसनपूड़ी, खोवा, पुत्रा, फेनी, सेव, श्रॅदरसे, घृत श्रीर सुगध मिला पसाया हुत्रा नीलावती चावलों का मात, मूग, मसूर, उर्द श्रीर चने की दाल, धी चुपड़ी श्रीर कोरी रोटी, बाटी, पोरी, मोरी, कटोरी भर धी, मीठे तेल में पकी चने की भाजी, मीठे, चटपटे श्रीर उजले मूरा, मूग के पकीडे, पना, पतोंडे, कोरे श्रीर भीगे गुडबरा, पापड़, बरी, मिथौरी, फुलौरी, कूरवरी, कचरी, पिठौरी, बहुत मिचौं वाला निमोना, बेसन के दस बीस दोने, बनकौरा, पिंडीक, चिचिंडी, सीप, पिंडारू, कोमल मिंडी, चौराई, लाल्हा, पोई जिसमे नींबू निचोड़ा गया हो, लोनिका, कढी, सरसों, मेथी, सोया, पालक, बथुत्रा, हींग, हरद, मिर्च श्रीर तेल से छोंके, श्रदरक श्राम श्रीर श्रावला पड़े हुए कपूर-सुवासित सब सालन कृष्ण चखते हैं। वे बीच में भी पानी पीते हैं तथा मोजन के उपरान्त श्राचमन करके मुँह-हाथ घोते हैं। श्रन्त में कपूर श्रीर कस्तूरी से सुवासित पान खाते हैं।

भोजन की सामग्री की श्रीर भी इसी प्रकार लम्बी स्चियाँ हैं: खाँड़ की खीर, खिचड़ी, महेरी, पसाया हुश्रा रामभोग भात, हींग पड़ी हुई मूंग की ढरहरी, कचोरा, स्रन, तरोई, सेम, सींगरी, खटाई पड़ा भाँटा का भरता, चने का साग, चौराई, सोवा, सरसों, बथुवा, हींग लगा दही का सोंधा रायता, परवर, फोंगफरी, टेंटी, कुदरू ककोरा, सहिजन की फली, करील के फूल, पाकर की कली, श्रगस्त की फली, श्रॅबिली की खटाई, पेटा, खीरा, रामतरोई, रतालू, ककरी, कचनार, निमोना, केला, करौंदा, बरबरील, पनौरा, उभकौरी, मुंगछी, इडहर, बेसन-सालन, खट्टी कढी, कनिक बेसन की श्रजवाइन श्रौर सेंघा नमक मिली हुई रोटी, छुचुई, लपसी, मालपुश्रा, लडू, सेव, सुहारी, घेवर, मीठा खोवा, बासौंधी, सिखरन, छाछ श्रौर धुंगारी। भोजन के बादर पुराने पीले पानों के बीड़े खाए जाते हैं। र

दान लीला में प्रसंगवश किराने की निम्नलिखित वस्तुश्रों का उल्लेख श्राया है: लोंग, नारियल, दाख, सुपारी, हींग, मिरच, पीपर, श्रजवाइन, कृट, काइफर, सोंठ, चिरायता, कटजीरा, श्रालमजीठ, लाख, सेंदुर, वाइबिरंग, बहेरा श्रीर हरें। 3

पुष्टि मार्गीय 'सेवा' पद्धति में भोजन को वस्तुश्रों का भी बहुत महत्त्व

<sup>ी.</sup> वही, पद १०१४ <sup>२</sup>. सू॰ सा॰ (वें॰ प्रे॰), पु॰ ४२१

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पृ० २४३

फा॰ ६४

है। सांप्रदायिक साहित्य में भोजन सबधी विस्तृत विवरण मिलते हैं। सूरसागर के तत्संबधी विवरण उसी पद्धति की पूर्ति करते जान पड़ते हैं। नैतिक श्रवस्था

'कृष्ण की लीलाश्रों में प्रसगवश कुछ ऐसे भी उल्लेख हुए हैं, जिनसे समाज की नैतिक अवस्था पर किचित् प्रकाश पहता है। वज के निवासियों का जीवन एक प्रकार का वर्गगत जीवन है। उनकी स्राजीविका कृषि स्रौर विशेषकर पशुपालन है। घर में स्त्रियाँ भोजन, दूध दही, शिशुपालन त्रादि के कार्य करती हैं। वे मथुरा को दिध बेचने भी जाती हैं। पुरुष कदाचित् कृषि-कार्य करते हैं स्त्रौर बालक गोचारण। गोचारण के लिए समस्त 'बोष' के बालक 'टोल' बाँध कर जाते हैं। नद वर्ग के 'सिरताज' हैं स्रतः' उनके 'ढोठा' के लिए गोचारण में जाना कदाचित् श्रनिवार्य नहीं ; पर कृष्ण जाते हैं। गोचारक ग्वालों के लिए वन में कोई लड़की 'छाक' ले जाती है। १ परतु लड़िकयों को लड़कों के बराबर बाहर घूमने-फिरने की स्वतन्त्रता नहीं है। वृषभानुपत्नी राधा की बदनामी के विषय में सदैव चिन्तित रहती है। बहु-बेटियों पर रोक-टोक होने पर भी गाँव के किशोर ऋौर युवक यमुना पर स्नान करते, पानी भरते ऋथवा दिध बेचने जाते समय उनके साथ छेड-छाड़ करने के अवसर ढूँढ ही लेते हैं। इस सम्बन्ध में वज के समाज का नैतिक जीवन बहुत कुछ उच्छृ खलता पूर्ण है । कृष्ण सखात्रों के साथ पनघट पर स्त्रियों को छेड़ते हैं, इसलिए युवितयाँ जल भरने नहीं आतीं। वज में इन बातों के विरुद्ध चर्चा अवश्य चलती है, पर फिर भी व्यवहार में यह सब चलता जाता है। दान लीला तो वज के युवकों के उच्छ खल व्यवहारों का सबसे पुष्ट प्रमारा है। श्याम अपनी प्रकृति के सखाओं की ले कर गोपियों के मार्ग में पेड़ों पर छिप रहते हैं। गोपियाँ बन-ठन कर दिध बेचने निकलती हैं। आपस में हॅसी-ठड़ा करते हुए ग्वाल उनका मार्ग छेक कर खडे हो जाते हैं श्रीर खालों श्रीर गोपियों में दान के लिए कगड़ा श्रारभ हो जाता है। इस क्तगड़े में कुष्ण गोपियों के साथ बल-प्रयोग तक कर डालते हैं। वे मटकी छीन कर हार श्रीर चोली बद तोड देते हैं, मुजाश्रों में भर कर श्रॅकवार देते श्रीर बाहें पकड़ कर क्तककोरते तथा माखन-दिध छीन कर सब ग्वालों में बाँट देते हैं। 3 कृष्ण अपनी इच्छा को तनिक भी नहीं छिपाते। गोपियाँ

१ स्० सा० (समा), पद १०२८-१०६२

२ सू० सा० (वें० प्रे०), पृ० २०२-२०५

³· वही, पृ० २३४-२३५

मन ही मन हिंति होती हैं। उनसे जोबन-दान माँगना एक अनहोनी बात श्रवश्य है, पर गोपियाँ कृष्ण को उपदेश देती हैं कि अभी से ऐसे खेल नहीं करना चाहिए। तनु में तरुणाई तो आने दो, जी बेहाल क्यों होता हैं ? यशोदा उलाहना सुनने पर खालिनों को 'मदमत्त और जोबन मदमाती' कहती हैं। दान लीला के इस प्रकार के विवरण से बज के समाज का किंचित आभास अवश्य मिलता है। राधा-कृष्ण की लीलाएँ तथा गोपियों के साथ कृष्ण के स्वतन्त्र व्यवहार, दूती, खिडता आदि प्रसंग भी बज के समाज की नैतिक अवस्था के द्योतक हैं। बहुत सभव है ऐसे अशिचित किन्तु सरल भावुक जनों के लिए ही भिक्त का यह मार्ग निकाला गया हो जिसमें बुद्धि और ज्ञान का अतिक्रमण तथा ऐन्द्रियता और भावना की प्रधानता है।

नज के सरल विश्वासी श्रहीर स्वभावतया भीर प्रकृति के चित्रित किए गए हैं। कस का भय तो उन्हें रहता ही है, दुर्देंव से भी वे डरते रहते हैं। ऐसा लगता है कि श्रहीरों का समाज एक सकटपूर्ण परिस्थित में है। इन संकटों के भयपूर्ण वातावरण में कृष्ण की मधुर लीलाएँ न केवल उनके मन में सकटों से उपेचाभाव जागरित कर देती हैं, वरन् उनके जीवन में उत्साह पैदा करती हैं। कमल-पुष्प की माँग तथा इद्रकोप के समय नजन वासी जो चिंता श्रीर श्राशका प्रकट करते हैं, वह उनकी सामाजिक परि स्थिति पर भी किंचित् प्रकाश डालता है। किव ने कृष्ण की परपरागत कथा पर श्रपने काव्य का निर्माण किया है, श्रतः इन विवरणों के श्राधार पर किंव की समसामिक सामाजिक दशा पर श्राग्रहपूर्वक निर्णय नहीं दिया जा सकता। इस सम्बन्ध में भित्त समीचा के श्रतर्गत भी कुछ विवरण दिए जा चुके हैं। स्त्रियों के सम्बन्ध में सुरदास के विचारों से भी तत्कालीनन नैतिक परिस्थित पर प्रकाश पड़ता है।

--:0:---

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup>॰ वही पृ० २३४-२३५ <sup>२</sup> वही, पृ० २३६ <sup>३</sup>॰ वही, पृ०२<sup>-</sup>३६

मित-गित-दृष्टि मिल कर सिंधु की बूँद हो गई। १९ सिंधु की बूँद का दृष्टांत भावना की तीवता का द्योतक है।

श्याम की छिव के उपमान जुटाने में किव की कल्पना सचमुच श्राकाश-पताल को एक कर देती है। श्याम तनु के लिए 'श्रिमराम नील-जलद', पद-पकज के रूपक के होते हुए भी पदों की श्रिक्षमा के लिए वधूक-मुमनों; नूपुर-कलरव के लिए हस, करुना-रस-पूरन लोचनों के लिए 'जलजात' श्रीर लटकते हुए चिकुर के लिए 'गुरु मिन-कुज' को श्रागे करके 'तम के गन' के शिश से मिलने श्राने के उपमान जुटा कर उत्प्रेचाएँ की गई हैं। पर जब जननी शोभा-शाली श्याम को पटपीत उढ़ा देती है, तब किव 'एक श्रमूत उपमा' की कल्पना करता है: 'मानों तिड़त ने नील जलद पर उड़ुगन देख कर श्रपना स्वभाव छोड़ कर उसे ढक लिया हो।' इस विलच्चण कल्पना के उपरात भी जब उसे सतोष नहीं होता, तब वह कह देता है, 'मानों श्रग श्रग पर मार-निकर मिल कर छिव-समूह ले कर छा गए हैं। जो छिव निगम नेति नेति कह कर वर्णन करते हों, उसका सूरदास क्योंकर वर्णन करे ? ऐसे ही श्रवसरों पर किव की कल्पना दुरूह श्रीर क्लिष्ट हो जाती है श्रीर वह उपमानों के साथ खिलवाड़-सा करता दिखाई देता है।

परतु श्याम-सुदर की विविध वेष-रचनाएँ किव को नवीन कल्पनाएँ खोजने को निरतर प्रेरित करती हैं। सिर पर कुलही को देख कर वह नव धन पर इद्र-धनुष के शोभित होने और सुदेश पर लटकते हुए चिकुर को देख कर कज पर मॅडराते हुए श्रलि समूह के सामान्य हश्यों का स्मरण दिला कर विव-प्रहेण करता है। परन्तु नील, श्वेत, पीत और लाल मिण्यों के लटकन की शोभा वह 'सिद्ध' उपमानों से प्रहण नहीं करा पाता, श्रतः उसे शनि, शुक्र, ब्रह्मित और मगल के समुदाय की कल्पना करके श्रसिद्धास्पद उत्प्रेचा करनी पड़ती है।

गोपियों के प्रेम के आलबन कृष्ण का रूप-वर्णन करने में कवि की कल्पना और अधिक अनुरजित हो उठी। 'अति विशाल वारिज-दल लोचन में काजर की रेख' के लिए कवि कल्पना करता है कि मानों गोलक के वेष में अलि इच्छा भर मकरद ले रहे हों। दूध की देंतु लयों के लिए कवि वार वार नई-नई उपमाए देता है। इस संबन्ध में 'सुंदरता-मदिर में जगमग-जगमग करती रूप रतन की ज्योति' उसकी नवीन कल्पना है।

<sup>ै.</sup> वही, पद ७००-७०८ २. वही, पद ७२२ <sup>३</sup>. वही, पद ७२६

माखन चोरी के लिए श्याम साँक की श्रॅवेरी में, घर में घुस गए। इस नवीन परिस्थित में किन मीलित श्रलंकार का उपयोग करके रूप-शोभा का कथन करता है। श्रॅवेरे भवन में श्यामल तनु दिखाई नहीं देता। देह, गेह-रूप हो गई। कहो, उसे कौन निवेर सकता है १ तुरत ही श्याम ने चार भुजाश्रों वाला रूप धारण करके माखन-दिध की बूँदों के सहारे दर्शन दे कर गोपी को चिकत मोहित कर दिया। यहाँ रूप-चित्रण में मीलित श्रीर उन्मीलित श्रलंकारों के द्वारा वर्णन-चमत्कार के साथ भाव-चमत्कार भी सिद्ध किया गया है।

उल्लूखल-वधन के त्रास से व्यथित कृष्ण के मुख की सुंदरता के वर्णन में श्रनेक कल्पनाएँ की गईं। नयनों की छवि के साथ मिल कर मुख के श्राँध श्रौर 'माखन-कनुका' ऐसे लगते हैं, मानों सुधानिधि उड़्गन-श्रवलि के समेत मोती बरसा रहा हो । श्याम का सजल वदन लकुट के डर से ऐसे डोलता है, मानों नील-नीरज-दल त्र्यलियों द्वारा दोलायमान हो रहा हो, मानों 'समृनाल पकज-कोश वात वश डोल रहा हो। '२ ( उत्प्रेचा ) 'श्याम की मुख-छवि शरद् निशि के अगिणत अशु वाले इदु की आभा हरती है।' (प्रतीप) 'गोपाल की श्रश्रु पूर्ण मुख-छवि मानों विथकित, परवश पडे वारिज के समान हो। उस मुख पर कनक मनिमय-जटित कुडल जोति जगमग करती है, मानों दो तरनि मित्र-मोचन के लिए तरल-गति से श्राए हों, कुटिल कुतल-मधुप भी मानों उनसे मिल कर लड़ाई करना चाहते हों। '3 ( रूपक, उत्प्रेचा ) परपरासिद्ध उपमानों से ऊब कर किव तुरत वदन-शोभा देख कर निशापित को गगन में छिपा देता है ( उत्प्रेता ) ग्रौर कहता है कि 'मानों अमृत पीने के लिए आए हुए अलि लोभ-वश वहीं रह गए हैं, मानों सर से निकल कर मीन कीर से लड़ते हों, मानों अवणों के कनक-कुडल के डर से कुमुद श्रौर निशा सकोच करते हों। १४ (उत्प्रेचा रूपकातिशयोक्ति) त्रित, चपल, सजल, गोलकों की शोभा कवि 'बसी में विंधी, जल में मककोर करती हुई मीन' की उत्प्रेत्ता द्वारा व्यजित करके प्रसिद्ध उपमान में ही सामान्य कल्पना द्वारा चित्रोपमता उपस्थित कर देता है। "

<sup>े</sup> वही, पद ८६३-८६४

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>. वही, पद ६६८ <sup>३</sup>. वही, पद ६६६ <sup>५</sup> वही, पद ६७६

४. वही, पद ६७०

मुश्ली-वादन के प्रसग में भावों की तीवता प्रदर्शित करने के लिए कवि की कल्पना अत्यत गतिमयी और विविध-रूप हो गई; 'अग-अग की छवि ऐसी है, मानों रिव उदय हो गया हो, (उत्प्रेचा), जिसके सामने शिश और स्मर लिजत होते हैं। (प्रतीप) खजन, मीन, भूग, वारिज और मृग पर हग अति रुचि पाते हैं। (रूपकातिशयोक्ति) श्रुति महल के मकराकृत कुंडलों पर मदन सदैव विलास करता रहता है। (संवंधाति-शयोक्ति) नासा ने कीर, श्रीवा ने कपोत और दशनों ने डाडिम की छवि चुरा ली। (उत्प्रेचा) दो सारग-वाहनों पर मुरली दुहाई देती आई। १९ (रूपकातिशयोक्ति)

'सुन्दरता-सागर' के सांग रूपक में भी किन ननीन उत्प्रें हार्श्रों की सृष्टि करता है: 'श्रित श्याम तनु श्रगाध श्रबुनिधि है, पीत किट-पट उसकी तरों हैं, नयन मीन, कुडल मकर श्रीर भुजाए भुजग हैं। मुक्तामाल मानों दो सुरसरिताए एक साथ श्रा कर मिली हैं। कनक-खित मिण्मिय श्राभूषण श्रीर मुख पर श्रमकण ऐसे लगते हैं, मानों ज़लनिधि को मथ कर श्री श्रीर सुधा सहित शशि प्रकट किया है।'र

कृष्ण के रूप-वर्णन में किव अधिकतर आकाश और जलाशयों के प्राकृतिक दृश्यों से ही अपनी कल्पना की सामग्री जुटाता है। त्रिभगी मुद्रा में खड़े श्याम को देख कर गोपियाँ सोचती हैं 'मानों अक्ण कमल पर सुषमा विद्यार कर रही है।'' (उत्प्रे द्या) 'किट तट का पीत वसन ऐसा लगता है, मानों नव घन तज कर दामिनी सहज रूप में आ गई हो। श्यामल अग पर कनक-मिण मेखला ऐसी राजती है, मानों आकाश में हसों की पाँति हो।' 'चार उदर पर रुचर रोमावली ऐसी है, मानों एक ही माँति की अलिश्रेणी हो, मानों यमुना की सूद्रमधारा ने नम से आगमन किया हो।' इन्हीं उत्प्रदाओं को किव अपनी कल्पना द्वारा सांग रूपक में स्योजित कर देता है।"

यमुना-जल में क्रीडा करती हुई गोपियों को कृष्ण नटवर-वेष धारण करके तट पर से देखते हैं। कवि गोपियों के भावानुकूल कृष्ण के रूप-दर्शन

<sup>ी.</sup> वहीं, पद १२४४ वहीं, पद १२४६ े. वहीं, पद १२४६ ४. वहीं, पद १२५१-१ २५८ े. वहीं, पद १२५३-१२५५

में अनेकानेक कल्पनाएँ करता है: 'उर में बहुत माँति की श्वेत, लाल, सित (काली) श्रौर पीत सुभग वनमाल ऐसी है, मानों सुरसरी तट पर वर्ण-वर्ण के शुक भय तज कर बेठे हों। कटि में पीतांबर के ऊपर परम रसाल छुद्रावली बजती है मानों कनक भूमि पर रुचिर मराल बोलते हों।' (उत्प्रेचा )

कृष्ण-रूप-दर्शन में किव की कल्पना उत्तरोत्तर ऊँची होती जाती है: "छवि निरख कर उपमात्रों ने धीरज तज दिया। कोटि मदन अपना बल हार गए ख्रौर कुंडल-किरन के बीच में रिव छिप गया। खजन, कज, मधुप, विधु, तड़ित-घन श्रौर दिनकर यह सोच कर कहीं दुवक रहे कि हिर से समानना दिखा कर खोटे किव हमें लजाते हैं, उन्हें सकीच नहीं आता। ग्ररुण ग्रधर श्रीर दशनों की द्युति देख कर विद्रुम-शिखर सब लजा गए। सूर-श्याम का सुन्दर वेश देख कर 'पटतर' (उपमान ) बिला गए।"" ( उत्प्रेचा ) इस प्रकार समस्त प्रसिद्ध उपमानों को लिजत करके उत्प्रेचात्रों के द्वारा ऋपनी कल्पना की ऊँची उड़ान दिखा कर कवि कृष्ण-रूप में पूज्य भाव-समन्वित कल्यनाएँ करने लगता है। यमोतियों की मनोहर माला के दर्शन में कवि ने सुरसरी की कल्पन, करके सांग रूपक के द्वारा रूप के ध्यान की सार्थकता व्यजित की है।3

गोपियाँ हरि का चारु मुख देख कर कहती हैं कि 'मानों नन्द-नन्दन ने शशि का सत्त्व स्त्रीर सार छीन लिया हो। तिलक स्त्रीर कुटिल कच किरणों की छवि देते हैं, कुएडल कलाओं का विस्तार करते हैं श्रीर पत्रावली परिवेष मानों उहुगण हैं। ऋव ऋम्बर ऐसा लगता है जैसे जूठा थाल। १४ इस उत्प्रेचा गर्भित सांग रूपक के द्वारा किव न केवल अम्बर की हीनता में प्रतीक का स्वाभाविक प्रयोग प्रदर्शित करता है, वरन् 'जूठे थाल' की उपमा दे कर अपनी सूच्म दृष्टि तथा उपमा की चित्रोपमता का भी प्रमाण देता है।

किं ससार में जो कुछ सुंदर देखता और किल्पत कर सकता है, सब कृष्ण के रूप-सौन्दर्य के वर्णन में निःशेष कर देता है : "हिर के चचल तारे देखो! कमल-मीन की छवि कहाँ है ! खजन भी उनके समान नहीं। (प्रतीक) मुरली पर निमत उनके कर, मुख और नयन एक साथ मिले हुए ऐसे लगते हैं, मानों सरोज विधु के साथ वैर समक कर उसके वाहन को 'चुचकारने' के

<sup>ै.</sup> सू० सा० ( वें० प्रे० ), पृ० २६६ <sup>२</sup>. वही, पृ० २६'६ <sup>3</sup>. वही, पृ॰ २६६

४. वहो, पृ० २७३

लिए नाद करता हो। शशि श्रपने इस रथ के मृग को चौंकते श्रौर विजकते देख कर मानों मनोहर कुंचित श्रलकों का लगर डाल देता हो।"" (उत्प्रेचा)

'हरि के चचल नयन की समानता खजन, मीन श्रीर मृग की चपलता नहीं कर सकती। राजीवदल, इदीवर, शतदल, कमल, कुशेशय, ये सभी निशा में मुँद जाते हैं श्रीर प्रातःकाल विकसित होते हैं, पर नयन दिन-रात विकसित रहते हैं। (प्रतीप) प्रति पल श्ररुण, श्वेत श्रीर सित (काली) मलक देख कर ऐसा लगता है, मानों सरस्वती, गगा श्रीर यमुना ने मिल कर श्रागमन किया हो। श्याम के लोचनों की श्रपार छवि सुन कर उपमा शरमाती है।'र (उत्प्रेचा)

'श्रघरों की लाली देखों। वनमाली का कलेवर मर्कतमिण से भी सुभग है, मानों प्रांत की साँवरी घटा पर श्रक्ण का प्रकाश हो श्रीर फहराता हुआ पीत पट मानों बीच-बीच में चमकती हुई दामिनी हो, (उत्प्रेचा) श्रथवा तरुण तमाल पर चढ़ी हुई बेल में बिंबा-फल पका हो श्रीर नासा-कीर श्रा कर बैठा ताक रहा हो, पर ले न सकता हो। हैं हसते समय दशन की शोभा पर यद्यपि उपमा लिजत होती है, पर ऐसा लगता है, मानों नीलमिण पर मुक्तागण फैले हों श्रथवा बजकण पर लाल नग खचे हों श्रीर उस पर विद्रुम की पाँति हो, श्रथवा सुभग वधूक क्रसुम पर जलकण की कांति क्लल-कती हो श्रथवा श्रवण श्रबुज के बीच सुन्दरता श्राकर बैठी हो। '४ (संदेह)

रूप-दर्शन में जब कल्पना भावना का अतिक्रमण करने लगती है, तभी किन गूड और कूट शब्दों के द्वारा रूपकातिशयोक्ति का उपयोग करता है।

मुरलीधर की छिव का गोपियों पर श्रत्यंत गंभीर प्रमाव पड़ता है। इस प्रभाव के वर्णन में भी किव की कल्पना विविध रूप धारण करती है। गोपियों पर कृष्ण की श्रंग-छिव का भिन्न-भिन्न प्रभाव प्रदर्शित करने के लिए उल्लेख का कई बार सुन्दर उपयोग किया गया। रोमावली को देख कर 'कोई कहती है कि यह 'काम-सखी' है, कोई कहती है कि वह उसके योग्य नहीं है, कोई उसे 'श्रिल-बाल-पगित' कहती है श्रीर कोई काम द्वारा मेजा हुश्रा श्रिह, जिससे डसे जाने का उसे मदैव भय है।' ह

१, वही, पद २७३ <sup>२</sup>. वही, पद २७३ <sup>3</sup>. वही, पद २७५

४. वहीं, पृ० २७६ े. वहीं, पृ० २४४, २८३

६. सू॰ सा॰ ( सभा ), पद १२५४

प्रभाव की तीवता व्यंजित करने के लिये किव सेदकातिशयोक्ति का प्रयोग करता है: 'कमल नयन के अगों में च्रण-च्रण में और ही छवि दिखाई देती है। कुछ कहते नहीं वनता। गिरा की मित पंगु हो गई।' १

रूप का सभ्रम पुनः सन्देह के द्वारा प्रदर्शित किया गया: 'पूर्ण मुख-चद्र देख कर नयन कोई फूल गई, या तो स्वाति के नव जलद ने चातक के मन को प्रसन्न कर दिया या वारि-बूंद पा कर सीप का हृदय हर्षित हो गया या रिव-छिव को निहार कर पकज विकसित हो गए या चक्रवाक देख कर चकई प्रेम-मुग्ध हो गई या मुरली-ध्वनि पर रीम कर मृग-यूथ जुड़ गए।'

रूप-लिप्सा की अतृित संभावना के द्वारा व्यंजित हुई: 'श्राज जब से नदनदन की छिव बार-बार देखी, तब से गोपियाँ सोचती हैं कि विधना ने बड़ी निदुरता की जो नख, उँगली, पग, जानु, जध, किट, दृदय, बाहु, कर, अश्रप, दशन, रसना, श्रवण, नयन और भाल का सुन्दर निर्माण किया! यदि वह प्रति रोम में लोचन देता, तभी गोपाल को देखते बनता।'3

माधव के मुसकाते समय गोपी उन्हें देखती है और देखती ही रह जाती है। उसके मन में माधव की शोभा के विषय में जो कल्पनाए उठती हैं, उन्हें किव ने सुन्दर उत्प्रे चाओं के द्वारा व्यक्त किया, जो न केवल सौन्दर्य का चित्रोपम वर्णन करती हैं, वरन् गोपी की भावनाओं को भी व्यजित करती हैं, 'दाड़िम-दशन के निकट नासा-शुक्त बैठा है, पर वह खाने को चोंच नहीं चलाता; मानों रितनाथ के हाथ में जो अकुटी-धनु है उसे देख कर डरजाता हो। वदन-प्रभा और चचल-लोचन देख कर उर में आनद नहीं समाता, मानों भौंह-युवा-रथ में जोते शशि के मृग उन्मत्त हो कर चलना भूल गए हों। कु चित केश और मुरली की मधुर ध्विन के साथ सुर ऐसे लगते हैं, मानों कमल पर कोकिल क्जते हैं और ऊपर अलिगण उड़ते हैं।' श्वां का क्षां उड़ते हैं।' का क्षां के मृग उन्मत्त हो कर चलना

कुंडलों की शोभा के वर्णन में किन अनेक उत्प्रेचाओं के द्वारा तड़ाग का सांग रूपक बाँध कर गोपियों की भावनाओं की सुन्दर व्यजना करता है। विथुरी हुई अलकें मानों प्रेम-लहरों की तरगें हैं। इस प्रकार श्याम की छिन पूर्ण काम-तड़ाग के समान है।

<sup>ै.</sup> वही, पद १२५८ २. वही, पद १२६० <sup>३</sup>. वही, पद १२६१ ४. स्० सा० ( वें० प्रे० ), २७४ ५. वही, पृ० २७६

लिए नाद करता हो। शशि श्रपने इस रथ के मृग को चौंकते श्रीर विजकते देख कर मानों मनोहर कुंचित श्रलकों का लगर डाल देता हो।"" (उत्प्रेचा)

'हरि के चचल नयन की समानता खजन, मीन श्रीर मृग की चपलता नहीं कर सकती। राजीवदल, इदीवर, शतदल, कमल, कुशेशय, ये सभी निशा में मुंद जाते हैं श्रीर प्रातःकाल विकसित होते हैं, पर नयन दिन-रात विकसित रहते हैं। (प्रतीप) प्रति पल श्ररुण, श्वेत श्रीर सित (काली) मलक देख कर ऐसा लगता है, मानों सरस्वती, गंगा श्रीर यमुना ने मिल कर श्रागमन किया हो। श्याम के लोचनों की श्रपार छवि सुन कर उपमा शरमाती है।'र (उत्प्रेद्ता)

'श्रधरों की लाली देखो। वनमाली का कलेवर मर्कतमिण से भी सुभग है, मानों प्रात की साँवरी घटा पर अरुण का प्रकाश हो और फहराता हुआ पीत पट मानों बीच-बीच में चमकती हुई दामिनी हो, (उत्प्रेचा) अथवा तरुण तमाल पर चढ़ी हुई बेल में विंबा-फल पका हो और नासा-कीर आ कर बैटा ताक रहा हो, पर ले न सकता हो। हैं हंसते समय दशन की शोभा पर यद्यपि उपमा लिजत होती हैं, पर ऐसा लगता है, मानों नीलमिण पर मुक्तागण फैले हों अथवा वजकण पर लाल नग खचे हों और उस पर विद्रुम की पाँति हो, अथवा सुभग वधूक कृसुम पर जलकण की कांति कलकती हो अथवा अरुण अंबुज के बीच सुन्दरता आकर बैटी हो। " (संदेह)

रूप-दर्शन में जब कल्पना भावना का ऋतिक्रमण करने लगती है, तभी किव गूढ और कूट शब्दों के द्वारा रूपकातिश्रयोक्ति का उपयोग करता है।

मुरलीधर की छवि का गोपियों पर श्रत्यंत गभीर प्रभाव पड़ता है। इस प्रभाव के वर्णन में भी किव की कल्पना विविध रूप धारण करती है। गोपियों पर कृष्ण की श्रंग-छिव का भिन्न-भिन्न प्रभाव प्रदर्शित करने के लिए उल्लेख का कई बार सुन्दर उपयोग किया गया। रोमावली को देख कर 'कोई कहती है कि यह 'काम-सखी' है, कोई कहती है कि वह उसके योग्य नहीं है, कोई उसे 'श्रिल-बाल-पगित' कहती है श्रीर कोई काम द्वारा मेजा हुश्रा श्रिह, जिससे डसे जाने का उसे मदैव भय है।' क

<sup>े.</sup> वही, पद २७३ र. वही, पद २७३ <sup>3</sup>. वही, पद २७५

४, वही, पृ० २७६ ५. वही, पृ० २४४, र⊏३

६. सू॰ सा॰ ( सभा ), पद १२५४

स्रदास ]

प्रभाव की तीवता व्यंजित करने के लिये कि मेदकातिशयोक्ति का प्रयोग करता है: 'कमल नयन के श्रगों में च्रण-च्रण में श्रौर ही छिन दिखाई देती है। कुछ कहते नहीं वनता। गिरा की मित पगु हो गई।' 9

रूप का सभ्रम पुनः सन्देह के द्वारा प्रदर्शित किया गया: 'पूर्ण मुख-चंद्र देख कर नयन कों हैं फूल गई, या तो स्वाति के नव जलद ने चातक के मन को प्रसन्न कर दिया या वारि-चूंद पा कर सीप का हृदय हर्षित हो गया या रिव-छिव को निहार कर पकज विकसित हो गए या चक्रवाक देख कर चकई प्रेम-मुग्ध हो गई या मुरली-ध्वनि पर रीम कर मृग-यृथ जुड़ गए।' र

रूप-लिप्सा की श्रतृप्ति संभावना के द्वारा व्यजित हुई: 'श्राज जब से नदनदन की छिव बार-बार देखी, तब से गोपियाँ सोचती हैं कि विधना ने बड़ी निदुरता की जो नख, उँगली, पग, जानु, जध, किट, हृदय, बाहु, कर, श्रश, श्रधर, दशन, रसना, श्रवण, नयन श्रौर भाल का सुन्दर निर्माण किया! यदि वह प्रति रोम में लोचन देता, तभी गोपाल को देखते बनता।'3

माधव के मुसकाते समय गोपी उन्हें देखती है श्रौर देखती ही रह जाती है। उसके मन में माधव की शोभा के विषय में जो कल्पनाए उठती हैं, उन्हें किव ने सुन्दर उत्प्रे चाश्रों के द्वारा व्यक्त किया, जो न केवल सौन्दर्य का चित्रोपम वर्णन करती हैं, वरन् गोपी की मावनाश्रों को भी व्यजित करती हैं; 'दाड़िम-दशन के निकट नासा-शुक बैठा है, पर वह खाने को चोंच नहीं चलाता; मानों रितनाथ के हाथ में जो अकुटी-धनु है उसे देख कर डर-जाता हो। वदन-प्रभा श्रौर चचल-लोचन देख कर उर में श्रानद नहीं समाता, मानों भौंह-युवा-रथ में जोते शिश के मृग उन्मत्त हो कर चलना भूल गए हों। कु चित केश श्रौर मुरली की मधुर ध्विन के साथ सुर ऐसे लगते हैं, मानों कमल पर कोकिल कूजते हैं श्रौर ऊपर श्रिलगण उड़ते हैं। '

कु डलों की शोभा के वर्णन में किन अनेक उत्प्रेद्धाओं के द्वारा तड़ाग का सांग रूपक बाँध कर गोपियों की भावनाओं की सुन्दर व्यंजना करता है। विथुरी हुई अलके मानों प्रेम-लहरों की तरगें हैं। इस प्रकार श्याम की छिन पूर्ण काम-तड़ाग के समान है।

<sup>ै.</sup> वही, पद १२५८ े. वही, पद १२६० े. वही, पद १२६१ ४. स्० सा० (वें० प्रे०), २७४ े. वही, पृ० २७६

गोपियों की रूप-दर्शन जन्य विस्मय-विमूढता किन ने सन्देह और उत्में ता के द्वारा सुन्दरतापूर्वक न्यक्त की है, "माई, यह हिर सुख है या मोहनी १, वचन बोलते मत्र-सा लगता है और मित-गित भूल जाती है। जहाँ-तहाँ फैली हुई कुटिल अलकें, भवों के ऊपर ऐसी शोभित हैं, मानों श्याम ने चतुरता करके हमारा मन फाँस कर खींच लिया। लिलत कुंडल कपोलों पर क्लकते हैं उन्हीं की गित मैंने पाई है। श्याम युवितयों के मन-भोहन हैं और कुडल उनकी सहायता करते हैं।"

कृष्ण-रूप देखते हुए नारियों का मन मुकुट पर श्रटक गया। श्याम तनु की श्राभा चिंद्रका के समान मलकती है, जिसे युवित्यां बार बार श्रवलोक कर थक रही हैं, उनके नेत्र नहीं ठहरते। श्याम मानों जलधर के समान हैं श्रीर उनका मिण-जिटत मुकुट नृत्य करते हुए मोर के समान। कोई कहती है कि 'मानों सुर-चाप गगन में प्रकाशित हुआ। वजललनाएँ छिन-थिकत हो कर कभी हिषेत होती हैं श्रीर कभी उदास। जो जिस श्रग को देखती है, उसी में भूल जाती है। ' र

किव ने इस वर्णन में जहाँ उत्प्रेचात्रों के द्वारा सौन्दर्य-वोध में कल्पना की ऊची उड़ान उपस्थित की, वहाँ गोपियों का विश्रम भी संदेह के द्वारा व्यक्तित कर दिया।

रूप-मत्त गोपियों की कल्पना स्वभावतया अतिशयोक्ति तक पहुँच जाती है। उनकी समक्त में नहीं आता कि श्याम को कैसे पहचाना जाए। क्रमक्रम कर के वं एक-एक अग निहारती हैं और उसे पलक-ओट नहीं करतीं,
पर यदि दुवारा एक निमिष के बाद उसी छवि का अनुमान करती हैं तो
कुछ और ही शोभा दिखाई देती है। 'च्रण च्रण में अग-अग की छवि
अगिणित हो जाती है। ध्रदास स्वामी की महिमा एक रसना से कैसे वखानी
जा सकती है ?'3

रूप-दर्शन जन्य संभ्रम का भाव संदेह के द्वारा किन ने बार बार वर्णन किया, पर निम्न उदाहरण में सदेह दृश्य वस्तु के रूप के विषय में नहीं, प्रत्युत उसके द्वारा प्रेरित मानसिक अनुभूति के विषय में है, साथ ही गोपियों का भाव प्रदेशित करने के लिए दृष्टांत और प्रतिवस्तूपमा का भी सुन्दर उपयोग किया गया: "श्याम से काहे की पहचान ! निमिष-निमष न तो वह

रूप रहता है, न वह छिवि जिसे जान कर रित की जाए। चित्त को स्थिर श्रीर मित को दृढ करके निशा-दिन निरत्तर एक टक देखती रहती हैं, पर एक पल भी शोभा की सीमा उर में ग्रहण नहीं कर सकतीं। प्रकट देखते हुए भी श्रानन्द की निधि समभा में नहीं श्राती। सखी यह विरह है या संयोग श्रथवा समरस, दुख है या सुख, लाभ या हानि १ घृत से होम-श्रमि की रुचि नहीं मिटती। इधर लोभी गोपिया हैं श्रीर उधर रूप-परम-ानिध। कोई मिति नहीं मानता।"

रूप-दर्शन की अतृप्ति कवि श्रत्यत चित्रोपम उपमाए दे कर उदाहरण के द्वारा न्यजित करता है, 'हरि-दर्शन की साध नयनों के साथ उडी-उड़ी फिरती है, जैसे फल फूटने पर श्राक की रुई। विना देखे विगहिनी विना वर्षा के धानों की तरह सूखती है।"<sup>2</sup>

संभावना के द्वारा कवि रूप-दर्शन की लालसा प्रकट करता है, जब वह कहता है कि यदि अग-अग में जितने रोम हैं उतने ही नयन होते तो कदाचित् रूप को 'निदरि' सकते तथा 'यदि रसना के नयन अथवा नयनों के रसना। और अवण होते।'<sup>3</sup>

खिरडता गोपियों द्वारा कृष्ण के रित-चिह्न युक्त रूप का वर्णन भी व्यय से गोपियों के हार्दिक-प्रेम का ही द्योतक है। इस वर्णन में भी किव का कल्पना-वैचित्र्य देखने को मिलता है: 'चंदन-चर्चित उर पर कुच ऐसे लगते हैं, मानों नव घन में दो शिश उदय हो गए हों ग्रीर उन पर नख-च्चत मानों सिखयों द्वारा तन-कागज पर इधिर-मिस से लिख कर भेजे हुए समा-चार हों।" ( उत्प्रे च्चा )

'लाल के उनींदे रतनारे नयन ऐसे राजते हैं, मानों नये निलन हों। पीक पर कपोल और ललाट पर महावर और बदन ऐसा लगता है, मानों तनु पर काम द्वारा बोए हुए सद्य अक्स दल जम गए हों। अधर पर अजन ऐसा लगता है, मानों रित का लिखा हुआ दीन्ना-मत्र हो।" (उत्प्रेन्ना)

रति-चिह्न युक्त कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति-भावना उनके रूप के वर्णन में प्रयुक्त उपमानों से व्यजित होती है। कभी-कभी कवि कल्पना के लिए भी दुवारा कल्पना करता है। गोपी कहती है: "श्राज वन से वने हुए

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup>. वहीं, पृ० २८८१ <sup>२</sup>. वहीं, पृ० २८२ <sup>३</sup>. वहीं, पृ० २८२ <sup>४</sup>. वहीं, पृ० ३८८

हरि व्रज को लौट रहे हैं। यद्यपि वे अपराध-भरे हैं, तो भी मुक्के भाते हैं।
मुक्तावली के पास अग पर नख-रेखा अनुपम शोभा देती है, मानों मुरसरी
ईश-शीश से विधु-कला ले कर फँस गई हो। केलि करते समय किसी युवती
ने उर में कुमकुम भर दिया, मानों भारती ने पच-धार हो कर नम से
आगमन किया हो। कमनीय अग पर बीच बीच में श्यामल रेखाए हैं,
मानों सूर-सुता की धार कनक-भूमि पर प्रवाहित हो रही हो। सूर के प्रभु के
अग देखते ही त्रिवेणी प्रकट हो गई, जो मानों मन- वचन-कर्म के दुरित
नाश करने के लिए स्वर्ग-नसेनी हो। "" ( उत्प्रे द्वा )

कृष्ण के आलस युक्त रतनारे नयनों के वर्णन में किन ने इस प्रसग में विशेष रूप से कल्पना की सजगता प्रदर्शित की है। यद्यपि नयनों के वर्णन में उपमान परपरा-प्रसिद्ध ही प्रयुक्त किए गए, पर उनकी परिस्थितियाँ किन की अनुठी कल्पना-शक्ति प्रकट करती हैं: 'सकुचित-मुद्रित नयन मानों शिश-उदय के समय जलजात हैं और उनके भीतर चचल युग पुतलियाँ मानों आधे उलके हुए अलि हैं।' (उत्प्रे ज्ञा)

'मन्द-मन्द डोलते हुए शिकत नयन मानों कमल-संपुट में बिंधे हुए चचल बाल ऋलि हैं, जो उड़ नहीं सकते। रात की रित प्रकट करते हुए श्रित रस-मत्त श्रिनियारे फलमलाते हुए नयन मानों जगत् जीतने के लिए खर-सान पर स्वारे काम-वाण हों। श्रिटपटाते-श्रलसाते, कभी पलक मूदते श्रीर कभी उधारते हुए नेत्र ऐसे लगते हैं, मानों मर्कत मिण के श्राँगन में खेलते हुए चटकारे खजरीट हों। '3 (उत्प्रे ना)

जिस प्रकार किन के कृष्ण के रूप-चित्रण में नई-नई कल्पनाओं की सृष्टि की, उसी प्रकार उसने राधा के रूप का विस्तार के साथ वर्णन करने में अपनी कल्पना की उड़ान प्रदर्शित की है। राधा के अतिरिक्त अन्य गोपियों के रूप का चित्रण अपेनाकृत बहुत कम है। पर उस चित्रण में भी किन की कृल्पना-सृष्टि वैसी ही है।

कवि स्वय कृष्ण के द्वारा गोपियों के रूप का वर्णन कूट पदों में रूपकातिशयोक्ति के सहारे उस समय कराता है जब वे गोपियों से दान माँगते हैं। इस अलकार का उपयोग इस अवसर के लिए सर्वया

<sup>े.</sup> वहो, पृ०३६० े. वही, पृ०३६३ े. वही, पृ०३६४

समीचीन है, क्योंकि कृष्ण स्पष्ट रूप से श्रापना श्रामिप्राय नहीं कहना चाहते। श्रामों का 'दान' माँगने के लिए कृष्ण तालफल, खजन, कज, मीन, मृग-शावक, भ्रमर, कुदकली, बंधूक, बिंब, कोकिल, कीर, कपोत, हस श्रीर फिनग तथा मत्तगयंद, हस, केहरि, श्रमृत के कनक-कलश, विद्रुम, हैम, बज़-कण, कपोत, कोकिला, कीर, खजन, मृग, सायक, चाप, तुरग, चदन, चमर श्रीर सुगध श्रादि उपमानों के नाम गिना कर श्रपना श्रमिप्राय प्रकट करते हैं।

कृष्ण पर राधा के रूप का प्रभाव भी किव ने वाल्यावस्था से ही इगित कर दिया। उत्प्रे चा का सीधा-सादा उपयोग करके वह यशोदा के मुख से कहलाता है: 'दिध मथते-मथते त्ने ऐसा हाल कर दिया, मानों हरि चित्र-लिखे हों। तेरा मुख देख कर शिश लिजित होता है, तेरे नयन जलज-जीत हैं, वे खजन से भी श्रिधिक नाचते हैं। 'र

राधा के रूप-वर्णन में किव ने रूपकातिशयोक्ति का ,उपयोग बहुत किया। रूपकातिशयोक्ति के प्रयोग में किव की जिस उच्च कल्यनात्मक मनोवृत्ति का प्रकाशन हुन्ना उस की न्नोर पहले सकेत किया जा चुका है। कृष्ण-प्रेम में उन्मत्त राधा जब कृष्ण-मिलन के लिए घूमती है, उस समय उसकी एक सखी हरि के पास जा कर उसके सौन्दर्य का वर्णन करती है। सखी को राधा की प्रशसा सकेत द्वारा करना श्रभीष्ट है, इसी से गूढ शब्दों का प्रयोग किया गया। इसी प्रकार राधा के रूप में न्नचानक रितमाव का उदय देख कर उसकी माता उसको न्नग छिपाने का उपदेश देते हुए रूपकातिशयोक्ति द्वारा उसके रूप का वर्णन करती है।

विरही श्याम को विरहिनी राधा से मिलाने के उपक्रम में लिलता श्याम को 'एक अन्यज कथा' सुनाती है। 'अद्भुत एक अन्यम बाग' में राधा के सपूर्ण नखशिख का रूपकातिशयोक्ति के सहारे सम्यक् वर्णन करके लिलता राधा के सौन्दर्य की अकथनीयता की व्यंजना के साथ अपना सफल दूती-कार्य भी प्रमाणित करती है। यहाँ पर किव दो आगामी पदों में भी इसी अलकार के द्वारा राधा के रूप का वर्णन करता है। इसी प्रकार मानवती राधा का ध्यान उसकी अपार छिव की ओर आकर्षित करके

<sup>°.</sup> वही, पृष् २३५-२४५ रे. सूरु सारु ( समा ), पद १३३६

³. सू॰ साँ० (वैं० प्रे• ) पृ० २६१

४. वही, पृ० २६५ ५. वही, पृ• ३०७

मान-भंग की चेष्टा करते हुए सखी रूपकातिशयोक्ति का प्रयोग करती है। कर्पकातिशयोक्ति के इन समस्त प्रयोगों में रूप की उस चरम उत्कृष्टता की व्यजना है, जिसका कथन साधारण श्रालकारिक शैली में करना कि कदाचित् सभव नहीं समक्ता। परन्तु इन वर्णनों के बाद कि ने साधारण शब्दों में श्रापने श्राभिष्ठाय को सदैव ,समकाने की चेष्टा की है।

रूपकातिशयोक्ति द्वारा कल्पना के चरम उत्कर्ष की व्यजना के श्रिति-रिक्त राधा के सौन्दर्य -वर्णन में किंव की कल्पना की क्रियाशीलता विविधं श्रलकारों के रूप में प्रकट हुई।

'राधे जब त् इधर-उधर बक दृष्टि से देखती है तो निशापित फीका पड़ जाता है। ( प्रतीप )भ्रकुटी धनुष है ऋौर नयन शर सधान, ( रूपक ) मानों घूँघट पट में पारधी रित-पित छिपा बैठा है। ( उत्प्रेद्धा ) नागरी की गित मैंमत नाग के समान है। '२ ( उपमा )

लिता चतुरतापूर्वक रूपकातिशयोकि-द्वारा राधा-रूप का वर्णन करने के उपरात कृष्ण के समन्तें राधा की गत्यात्मक छिव का केवल एक चित्र उपस्थित करती है। इसी एक चित्र को किव ने अनेक कल्पनाओं से अनुर जित करके अत्यत मनोहंर बना दिया। लिलता कहती है: "आज मैंने एक नई सी बात देखी। वह 'अँगना' के द्वारे खड़ी थी, विधना ने मानों 'मदन मई सी' रची हो। हमारी ओर देख कर उसने सकुच कर अपने मुख पर अचल डाल लिया, मानों वारिज पर वारि वो दिया हो, मानों पावस-धन से निकल कर दामिनी तिनक चमक कर फिर छिप गई हो।" उहसके बाद लिलता वृषभानुकुमारी के रूप का सम्यक् वर्णन करती है। किव इस वर्णन में नई-नई 'उत्प्रेचाओं' की बाढ़-सी लगा देता है।

शिव-विधित काम से सुंदरी का वध न करने की सखी द्वारा की हुई प्रार्थना में किन भांतापह्नु ति के प्रयोग द्वारा राधा के सौंदर्य की व्यजना करता है: "सुंदरी ने श्याम धन के अर्थ 'नवसत' श्रुंगार किया। उसके भाल पर तिलक है, उडुपित नहीं, यह प्रथित कवरी है, सहसफन श्रहिपित नहीं। तन में विभूति और गले में दिधसुत (विष्) नहीं है, वरन चदन का लेप और मृगमद है। गज-चर्म नहीं, असित कचुकी है। विचार कर देखों नांदी और गण कहाँ हैं श्रुं श्रुं किन भांतापह्नु ति के द्वारा शिव-रूप का

१. वही, पृ० ४०१

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वहीं, पृ० ३०७

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>. वही, पृ० २६३

४. वही, पृ० ३०७

सम्यक् सांग रूपक बॉध देता है। घूँघट-पट हटा कर राधा के मुख के प्रकट होने पर कवि श्रनेक उत्प्रेदाएँ करता है; 'मानो सुवाकर दुग्ध-सिंधु से कलक धो कर निकला हो। शीश पर मुक्ता-मॉग ऐसी शोभित है, मानो नवल शशि का उदय समभ कर उडुगण जुहार करने श्राए हों। भाल के लाल सिंद्र-विंदु पर मृगमद ऐसा लगता है, मानों वधूक कुसुम पर श्रलि पख पसार कर बैठा हो। चचल नयन चारों श्रोर इस प्रकार देखते हैं, मानी परस्पर लड़ते हए युग खजनी का कीर ने आ कर बीच-बचाव किया हो। वेसर के मुक्ता में चार वर्ण की माई विराजती है, मानों सुरगुरु (पीत ), शुक्र (श्वेत ) भीम (लाल ) श्रीर र्शान (काला) चद्र के योच में चमक रहे हो। अधर विंवा और दशन दामिनी की तरह चमकते हैं। चिबुक-बिंदु के बीच विधाता ने मानों रूप की सीमा निर्मित कर दी हो। ज्योति-पुंज की क्या उपमा दी जाए, मानों दोनों दिशास्रों में दो भानु उगे हो स्रोर तिमिर पाताल में चला गया हो। सिलस्रों द्वारा गुही लाल हीरो की माला मानों निर्धूम अग्रिय पर तपस्वी त्रिपुरारी के वैठने का दृश्य उपस्थित करती है। इसाँ प्रकार कवि सुरित के अत में राधा के रूप का वर्णन करने में नई-नई उत्प्रेताओं के द्वारा अनेक अद्-भुत कल्पनात्रों की सृष्टि करता है। <sup>२</sup>

रास के प्रसग में राधा के रूप-सौंदर्य वर्णन में किव की कल्पना-सृष्टि में सकुलता और विविधता के स्थान पर सम्पन्नता और प्रमावोत्पादकता विशेष रूप से दिखाई देती है। विविध आमूष्रणों और श्रुगारों से सुसिंकत राधा के वर्णन के बीच-बीच किव अलकारों का जो प्रयोग करता है, उसमें प्रयत्न का लेश मो नहीं जान पड़ता। मानवती राधा के सौंदर्य का वर्णन उसकी सखी के द्वारा किव कराता है, जिसमें व्यतिरेक का सुन्दर प्रयोग किया गया है, 'और स्त्रियाँ नखिशख-श्रुगार सजा कर भी तेरे सहज रूप की समता नहीं कर सकतीं। रित, रभा, उर्वशी और रमा सी स्त्रियाँ भी तुमें देख कर मन में कुढती हैं, क्योंकि ये सव कंत-सुहागिनि नहीं हैं, जब कि तू कत की प्यारी है। है

राधा का सबसे वडा सौंदर्य है कृष्ण का प्रेम। कांव ने सुरित के चिह्न युक्त राधा के स्वरूप का वर्णन वड़े मनोयोग से किया है। यहाँ उसकी कल्पना मे अभिनव चमत्कार उत्पन्न हो गया। यद्यपि उपमान साधारण और परपरासुक्त

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup>. वही, पृ० ३०⊏ <sup>२</sup> वही, पृ० ३१० <sup>३</sup>. वही, पृ० ३४५ <sup>४</sup>. वही, पृ० २६७

हैं, पर सुरित को व्यजित करने के लिए किन ने उनमें नए-नए सशोधन कर दिए हैं: 'मरगजी पटोरी और उर-मुज पर फटी हुई नील कचुकी से कुच-कोर प्रकट हो रहे हैं, मानों नव घन के बीच में थोडी रात रहे. नव रिन का रथ दिखाई देता हो। आलस भरे नयन, शिथिल कज्जल और मुखे हुए ताटक ऐसे लगते हैं, मानों खजन और हस कज पर लड रहे हों और उनकी चोंचें टूट गई हों। प्रकुटी पर लटकी हुई विथुरी लटें और विकट माँग की रोली और नग मानों काम-कर का कोदड और कमल के लिए जोड़ी हुई श्राल-सेना हो।' (उत्प्रेचा) सुरित समय के मुख-तमोर से सने हुए लोचन ऐसे लगते हैं, मानों शरद-विधु में युग पद्म मुकुलित हुए हों। उरोजों के नख-चिह्न मानों शिव-सिर के शिश हों। 'उरप्रेचा) 'रतनारे नयनों वाली आलस भरी कमनीय कामिनी जय जभाई लेकर बाँह उँची उठा कर जोडती है और फिर ऍडाते हुए उन्हें श्रालग-श्रलग फर लेती है, तो जान पडता है, मानों दामिनी टूट कर दो टूक हो जाती है।'र (उरप्रेचा)

सुरति-सुख से परितृप्त राधा की रूप-श्री वर्णन करने में इसी प्रकार कवि ने उत्प्रेत्ता श्रीर उल्लेख के रूप में श्रानेक कल्पानाऍ की हैं। 3

राधा श्रौर कृष्ण के रूप-सौंदर्य के पृथक्-पृथक् वर्णनों के श्रितिरक्त राधाकृष्ण के युगल-रूप के वर्णनों में भी किव की कल्पना-सृष्टि का चमत्कार'
देखने को मिलता है। यहा भी किव की मिक्त-भावना श्रौर कल्पना
के चरम उत्कर्ष का प्रकाशन रूपकातिशयोक्ति के प्रयोग में मिलता
है। इसके श्रितिरक्त रूपक श्रौर उत्येखा का प्रयोग प्रचुर मात्रा में
किया गया: 'हरि-उर पर मोहनी-बेलि शोभित है। उस पर उरग
ग्रसित पूर्ण शिश शोभा दे रहा है। भुजाश्रों के बीच में कसी हुई ऐसी
लगती है, मानों कनक-कलश का मधुपान करके उलटी धंस गई हो।' 'प्रात
समय शिथिल श्याम श्रालस-गित गोरी की ग्रीवा में भुजा हाले हुए दिखाई
देते हैं, मानों सुख-फल के हित बसत-मास्त ने श्रग-श्रग सकसोर दिया हो।
सुन्दर मुख की छिव श्याम-लोचन के श्रागे ऐसी लगती है, मानों रिव के
श्रागे शिश सकोच करता हो। श्रम्ण, उनींदे, थिकत सुमन-हग थोड़ा मुड

<sup>े</sup> बही, पृष्ट ३६१ <sup>२</sup> बही, पृ० ३६२ <sup>3</sup> वही, पृष्ठ ३६२ <sup>४</sup>. वही, पृ० ४१८

कर कुरुख-कटाच् करते हैं, मानों श्याम-न्याध के द्वारा रित-डोर में बॅघे हुए उर-घात से न्यथित खंजन-मृग श्रकुला रहे हों। 199

## कार्य-च्यापार-चित्रख

कार्य-व्यापार के वर्णन में किव को कल्पना-सृष्टि की वहीं पर त्रावश्य-कता पड़ती है, जहा कार्य व्यापार उच्च एव गंभीर भाव को प्रकट करता है। त्रातः कार्य-व्यापार के चित्रण में भी किव की कल्पना रूप के चित्रण के समान सदैव भावना की द्योतक है।

कृष्ण-जन्म-समय के वर्णन में किव ने व्रजवासियों के स्वच्छ्रद श्रानदमय कियाकलाप के वर्णन में सुन्दर उत्प्रचाश्रों का उपयोग किया : 'व्रजनारियाँ श्रानद-विभोर हो कर सुन्दर साज सजा कर श्रपने-श्रपने मेल की सिखयों के साथ घरों से निकल पड़ीं, इस पर किव कहता है : 'मानों लाल मुनैयों की पाँतों पिंजरे तोड़ कर निकली हों।' 'दस-दस, पाँच-पाँच सिखयाँ मगल-गीत गाती हैं, मानों भोर होने पर रिव को देख कर कमल की किलयाँ फूल गई हों। गोप-गण मिल कर नाचते, कलोल करते श्रीर हल्दी श्रीर दही छिड़कते हैं, मानों भादों मास की वर्षा से घृत-दूध की नदी वह चली हो।' बदीजन, मागध, सूत, श्राँगन श्रीर भवन में भरे हैं श्रीर सब का नाम ले ले कर बोलते हैं, मानों श्रपाढ-मास की वर्षा होने पर दादुर श्रीर मोर रट मचा रहे हों।'र

कृष्ण के रूप की भाँति उनके क्रियाकलाप को चित्रित करने में भी किव की कल्पना श्रत्यंत सजग श्रीर क्रियाशील दिखाई देती है। कृष्ण की वाल श्रीर किशोर लीलाश्रों के चित्रण में इस कल्पना के विविध रूप प्रकट हुए हैं।

घुटनों चलने का वर्णन करते हुए किव कहता है 'मिण-म्रॉगन में घुटनों चलते हुए कर त्रीर पग के प्रतिबिंब ऐसे जान पड़ते हैं, मानों पृथ्वी श्रपने उर में जलज-सपुट सुभग-छिव भर रही हो।' (उत्प्रेद्धा ) 'कनक-मूमि पर कर-पग-छाया ऐसी लगती है, मानों वसुधा प्रति पद पर प्रति मिण में कमल की बैठकी सजा रही हो।'³ (उत्प्रेद्धा)

इसी प्रकार पैरों चलने की शोभा के वर्णन में किव अनूठी उत्प्रेचा करता है: 'नंदरानी की उँगली पकड़े हुए सुन्दर श्याम डगमगाते चलते और गिर पड़ते हैं तो पाणि के ऊपर नदलाल की भुजा ऐसी शोभित होती हैं, मानों सिर पर शिश जान कर कमल अधोमुख हो कर, नाल नवा कर भुक गया हो।'

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> वही, पृ० ४१८ २. स्० सा० (समा) पद, ६४२

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. वही, पद ७२७-७२ः ४ वही, पद ७३२

कृष्ण के डगमगाते हुए चलते समय उनके पीछे यशोदा के चलने पर कवि भावव्यजक उत्प्रेचा करता है, 'मानों घेनु बछडे के कारण तृण छोड़ कर प्रेम-द्रवित हो कर पयोधर स्रवित करते हुए पीछे-पीछे जा रही हो।'

कृष्ण के हठ करके मथानी श्रीर माट पर ग्रड़ने के वर्णन में श्रिसिंड कल्पना करके किव चमत्कार उत्पन्न कर देता है; 'मानों विमल, नवीन, नवरग के जलिंध पर दो शिशा श्रा कर श्रड़ गए हों। दिध-भाजन के भीतर स्थाम एक टक श्रपना मुख देखते हैं, मानों मथ कर दोनों चद्रमा निकाले गए हों श्रीर कृष्ण का हँसना उनका प्रकाश हो। 'रे (उत्प्रेत्ता, रूपक) दिध-मथनी पकड़ने पर किव की कल्पना श्रनायास समुद्र-मथन का हर्य चित्रित करने लगती है, जो वस्तु की श्रपेत्ता उसके भाव की श्रिषक द्योतक है। इस चित्रण में उसकी कल्पना श्रातिश्रायोक्ति का रूप धारण करती है।

इसी प्रकार रोटी खाने पर किन उत्प्रेद्धा करता है: "हरि-कर में माखन-रोटी राजती है, मानों नारिज ने शिश से बीर होने के कारण सुधा श्रौर 'ससुषौटी' (शिश-ढोटी) पकड रखी हो। उसे सुख-श्रबुज के भीतर रखते समय एक मोटी उपमा उपजी, मानों बाराह ने मूधर के सहित दशन की कोटि (कोर) पर पुहुमी रख ली।""

माटी उगलाने के लिए यशोदा के धमकाने पर कृष्ण ने वदन उघार कर ब्रह्माएड का दृश्य दिखा दिया। किन नाटक की परिपाटी के रूपक में परंपरित रूपक वाँध कर कहता है कि उस दृश्य से 'मरम-जवनिका फट गई।'

कालिय-दमन में सर्प के फन पर नृत्य करने का वर्णन करते हुए उदाहरण श्रौर उत्प्रेचा का उपयोग किया गया है। "

राधा की आँखे मूँदते समय पुनः उत्प्रेचाओं का उपयोग किया गया: 'श्रिति-विशाल चचल अनियारे लोचन हरि-हाथों में समा नहीं सके। सुभग उँगलियों के बीच में वे अति आतुर दिखाई दिए, मानों मिण्धर ने मिण् छोड कर भी उसे फन के नीचे छिपा रखा हो।'

बालक कृष्ण श्रौर भोली बालिका राधा की मधुर वितन्वयजक लीला

<sup>ै.</sup> वही, पद ७४२ र वही, पद १५६, ७६० ं वही, पद ७५२ ४ वही, पद ८७२ भ वही, पद ११८४ वही, पद १२६३

को किव स्पष्ट नं कह कर रूपकातिशयोक्ति के द्वारा वर्णन करता है; कदाचित् इसलिए कि बाल-केचि के उस दृश्य को श्रचानक यशोदां भी देख लेती है: 'यदुराई ने ललित नीबी गही। जब श्रीफल पर सरोज रखा, तब यशुमित श्रा गई।' इसी प्रकार दान लीला में भी कृष्ण की छेड-छाड को किव ने साभिपाय रुपकातिशयोक्ति के द्वारा चित्रित किया। 2

कृष्ण के कार्य-व्यापारों में किन की कल्पना सुरित तथा सुरित से सन्धित पूर्व या पश्चात् के कार्य व्यापारों से सर्वाधिक अनुप्राणित हुई । वाल-केलि की सुरित के वर्णन में किन कहता है: 'मनमोहन अम-जल से भीगे शिथिल वसन सुग्याते हैं, मानों मदन की बुक्ती हुई ज्वाला को फिर जला रहे हों ।' (उत्प्रेचा) 'कृष्ण की वाम भुजा पर राधा के कर की छिन ऐसी लगती है, मानों कमल के नाल-मध्य से अद्भुत आकार का कमल दल उदय हुआ हो । वे परस्पर अग-चुवन करते हैं, मानों दो चन्द्र प्रेमाचार कर रहे हों।' (उत्प्रेचा) 'उर-उर इस प्रकार लिपटे हुए हैं, जैसे कचन में मर्कत-मिण जड़ी हो ।' (उत्प्रेचा)

कैशोर सुरति-वर्णन में किव की कलाना बहुमुखी हो जाती है: 'दोनों रित-रणधीर राजते हैं। वृषमानुसुता और बलबीर दोनों महा सुमट भूतल पर प्रकट हुए। तमुचीर के कवच सजा कर, भौहों के धनुष पर निमेष का गुण सधान करके दोनों कटाचों के तीर छोड़ते हैं। नख-ने जा उर पर लगते हैं, पर तनिक भी पीर नहीं मानते। मुरली को धरती पर डाल कर आयुध ले कर सुभुज गह लिए, मानों प्रेम-समुद्र मर्यादा छोड़ कर तीर तज कर, उमँग कर मिल गए हों।' इसी प्रकार सांग रूपक और उत्प्रेदाा द्वारा किव सुरित का यथा-वसर बार बार वर्णन करता है।'

कनक-बेली ऋौर तमाल के उपमानों के साथ कि प्रायः राधा-कृष्ण की सुरित का वर्णन करता है : " श्रपनी भुजाओं का बन्धन खोल कर कनक-बेली तमाल से उलक्त गई, मानों भृगयूथ के साथ सुधाकर घन में ऋाता-जाता हो, मानों सुरसरी पर तरिन-तनया उमँग रही हो ऋौर तटों में समाती न हो; मानों कोकनट पर तरिन, खजन ऋौर मीन के सग ताएडव कर रहा

<sup>ै.</sup> वही, पद १३०० र. सू० सा० (वें० प्रे०), गु० २६०-२६१

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. सू० सा० (मभा), पद १३०४-१३०५ ४ सू० सा० (वें० प्रे०), पृ० २९५ ५ वही, पृ० ३०६, ३६६, ३७८ ६ वही, पृ० ३०८, ३१०

हो, मानों जलद से तारा गिर कर पयनिधि में मिलता हो, मानों युग भुजग प्रसन्न-मुख हो कर कनक-घट से लिपट गये हों, मानों दामिनी घन-घटात्रों के बीच में कभी स्थिर हो जाती हो त्रौर कभी चचल; मानों कभी दिन उदय हो जाता हो त्रौर कभी श्रित कुहू-निशा; मानों बिना नाल के कमल किंचित् तीच्ण नीर में उलट गए हों, मानों हस सारस दोनों शिखर पर चढ़ कर नाना नाद करते हों। '१ (उत्प्रेचा)

उत्प्रेचाश्चों की इसी प्रकार श्रांतिर जना कि राधा कृष्ण के श्रन्योन्य प्रेम व्यजक परस्पर दृष्टि-निच्चेष में प्रदर्शित करता है। राधा बैठी हुई थी, हिर ने पीछे से श्रा कर श्राँखें मूंद लीं। किन इस दृश्य का भावनापूर्ण चित्रण करने के लिए श्रनेक कल्पनाएँ करता है: 'श्याम उँगलियों के श्रतर में श्रातुर श्राँखें इस प्रकार दिखाई देती हैं, मानों मर्कत-मिण के पिंजरों में दों खजन श्रकुलाते हों। कर श्रीर कपोल के बीच में सुभग तरीना की स्वाभाविक शोभा ऐसी है, मानों दो सरोज सुधानिध में दो रिवयों के सहित मिलते हों।'

कृष्ण से मिलने के लिए राधिका-गमन का वर्णन किन से सुन्दर सांग रूपक के द्वारा किया। "श्रिधिक अनुपम अग, अति रमणीक राधिका इस प्रकार राजती है, मानों गिरिवर से गगा आती हो, गौर गात की द्युति विमल वारिनिधि है और किट-तट की त्रिवली तरल तरंग; रोम-राजी ही मानों आ कर मिली हुई यमुना है और अव-मंग मानों भंवर पड़ते हैं। भुजवल पुलिन हैं और उत्तग उरोज मानों पास मिल कर बैठे हुए चारु चक्रवाक। मृदुल मुख और पाणि मानों कमल हैं और गुरु गित मराल विहग। रुचिर मिणगण और भूषण तीर तथा मोतियों की माँग मध्य धार है। स्रदाल कहते हैं सुरसरी श्रीगोपाल-सागर के सुख-सग के लिए चली। '

सुरति के वर्णन में भी कवि को कल्पना चरम उत्कर्ष को प्राप्त हो कर रूपकातिशयोक्ति के कृट पदों में व्यक्त होने लगती है। "

## वस्तु-चित्रण

वस्तु-चित्रण के अतर्गत यद्यपि रूप-चित्रण भी आ जाता है, पर रूप-चित्रण किव की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता है, इसलिए उसका अलग उल्लेख किया गया। वस्तु-वर्णन मे दृश्य, घटना, और अवस्था अथवा परिस्थिति के चित्रणों का समावेश किया गया है।

<sup>&</sup>lt;sup>व</sup> वही, पृ० ३१० वही, पृ० ३१० <sup>3</sup>. वही, पृ० ३१⊏

४. वहो, पु० ३६६ 💍 ५. वहो, पु० ३७०, ३७१, ४१⊏, ४१६

किया ने हर्यों का चित्रण यद्यपि स्वतत्र रूप से नहीं किया, श्रीर इसलिए इस दिशा में कल्पना के प्रदर्शन का उसे विशेष श्रवसर नहीं मिला, फिर भी प्रसग-वश जहाँ कहीं उसने प्राकृतिक श्रयवा कृतिम हर्यों का वर्णन किया, वहीं उसकी कल्पना श्रपनी स्वाभाविक गित के साथ सचरण करती हुई दिखाई देती है। गत पृष्ठों में देखा जा चुका है कि किय श्रधिकतर प्रकृति के मनोरम हर्यों के कल्पना-लोक में विहार करता है श्रीर उसके श्रपस्तुत श्रिषकाश में प्राकृतिक हर्यों से ही लिए जाते हैं। परन्तु जैसा कि स्वाभा-विक है, स्वय प्राकृतिक हर्यों के चित्रण में यह कम बदला हुश्रा दिखाई देता है। यहाँ पर प्रस्तुत स्थूल श्रीर इन्द्रिय-ग्राह्य है तथा श्रप्रस्तुत सूद्म एव मानस-ग्राह्य।

प्रभात-वर्णन में किव जो उत्प्रेचाएँ करता है वे दृश्य को मूर्तिमान नहीं वनातीं, श्रिपतु कृष्ण के प्रति भक्ति भावना का स्मरण दिलाती श्रीर कृष्ण-चिरत के भावनात्मक वातावरण की श्रनुकूलता उपस्थित करती हैं, 'रात बीतने पर श्रक्ण उदय हो गया, शशाक किरण्हीन हो गया, दीपक मलीन हो गया श्रीर तारागण चीण-चुित हो गए, मानों ज्ञान-प्रकाश से सब भव-विलास बीत गए श्रीर तोष-तर्गन-तेज ने श्राश-त्रास-तिमिर जला दिया।' यहा श्रप्रस्तुत भी एक प्रकार से प्रस्तुत है श्रीर उसे किव ने प्रकाश के लाच्णिक प्रयोग तथा तर्गन-तेज के रूपक का प्रयोग करके भावगम्य कराने का यत्न किया। प्रभात के प्रस्तुत दृश्य के वर्णन में उसकी कल्पना भावात्मक श्रप्रस्तुत से सतुष्ट न हो कर पुनः जहाँ की तहाँ लीट श्राई है।

'मुखर खगनिकर' के बोलने के लिए वन्दीजन स्तवृन्द मागधगन के विरह-गायन तथा 'कज त्याग । कर चचरीक-पुज के कोमल गुंजार' करके चलने केलिए 'वैराग्य प्राप्त शोक-ग्रह त्याग कर प्रेम मत्त भृत्यों के गुण-गायन' की उत्प्रेद्याएँ कृष्ण के प्रतिं भक्ति-भावना के साथ राज-दरबार की स्रोर्भी सकेत करती जान पड़ती हैं।

चचलता के कारण किव ने प्रायः नारी को दामिनी की उपमा दी, पर वर्षा के वर्णन में यह कम उलट गया। बादलों के 'वीच-वीच दामिनी कींधतो है, मानं चचल नारी हो।'<sup>3</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> स्० सा० ( समा ), पद ८२३ र वहीं, पद ८२२

<sup>3.</sup> स्० सा० ( वें० प्रे० ), पृ० ४१७

बसत के वर्णन में भी वर्ण्य श्रीर अवर्ण्य दोनों किय के श्रभीष्ट वर्ण्य जान पडते हैं: 'राधे जू, श्राज वसत का वर्णन करूँ, मानों मदन-विनोद में नागरी श्रीर नवकत विहार करते हों, (उत्प्रेंचा ) 'शृतु वसत ने ऐसा पत्र भेजा कि मानिनी तुरत मान त्याग दो। श्रबुज के नव दल कागज हैं, मंवर मिस श्रीर काम-वाण के चाप लेखनी हैं। श्रनग ने लिख कर छाप लगा दी श्रीर विचार कर मलयानिल को भेजा।' (सांग रूपक)

बसत-वर्णन में 'मदन महीपति' का श्रौर भी कई प्रकार से उल्लेख किया गयाः कोकिल बीली, वन-वन फूल गए, मधुप गुजारनें लगे, मानों प्रातःकाल वन्दीजन का शोर सुन कर मदन महीपित जाग गए! उन द्रुमों मे श्रव दूने श्रक्तर श्रौर पल्लव दिखाई देते हैं जो पहले दावाग्नि से जल गए थे, मानों रितपित ने रीक कर याचकों को वर्ण-वर्ण के वागे (वस्न) दे दिए। 'र (क्रपक)

वसंत के वर्णन में होली का सांग क्रपक कितना स्वाभाविक हैं: 'नव वजनाथ को देख आज अति अनुराग उपजता है, मानों मदन और वसन्त मिल कर, फूल कर फाग खेल रहें हों। द्रुमगण-मध्य पलास-मजरी श्रिप्त की नाई मुदित है, मानों उन्होंने हर्षित हो कर अपने-अपने मेल की होली लगाई हो। केकी, काग कपोत और अन्य खग भारी कोलाहल करते हैं, मानों परस्प लाम ले लेकर गालियाँ देते और दिलाते हों। कुज-कुज-प्रति अति-रसमयी कोकिल कृजतो हैं, मानों कुलवधुएँ निर्लंज हो कर प्रह-पह में अहालि-काओ पर चढ कर गाती हों। जहाँ जहाँ प्रफुल्लित लताएँ दिखाई देती हैं, वहाँ-वहाँ श्रिल जाते हैं, मानों सब स्त्रियों में गणिकाओं को ढूँढ कर उनका गात खूते हों।'3

प्राकृतिक हश्यों के वर्णन की भावानुकूलता वियोग-ममय के वर्षा श्रीर शरद् श्रादि के वर्णनों में श्रीर भी श्रिधिक प्रदर्शित हुई। कवि के द्वारा श्रप्रस्तुतों की कल्पना-सृष्टि प्रस्तुत प्राकृतिक हश्यों को चित्रित करने के स्थान पर विरह के भावों की तीवता व्यजित करती है।

वर्षा के मेघ- गर्जन में काम-सेना की चढाई की कल्पना करके किंव सांग रूपक बाँधता है, 'माई री, ये मेघ गरजते हैं,मानों काम कोप करके चढ़ा है श्रीर उसका कटक कोलाहल करके वढ रहा है। वरही, पिक श्रीर

१. वही, पृ० ४३० वही, पृ० ४३० वही, पृ० ४३१

चातक जयजयकार सूचक निशान वजाते हैं। वर्ण-वर्ण के वादल सब जगत्पर छा गए हैं। उनके करों में दामिनी की करवाल है जिसे देख कर सब गात श्रीर उर कॉपते हैं। जलधर ममेत सेना इन्द्र-धनुप से सुस जजत है। भ मदन के मत्त हाथियों का सांग रूपक भी इसी प्रकार गोपियों के विरह का व्यंजक है। 2

प्रकृति में किन कभी कभी श्रानुकृत हर्यों की कल्पना भी करता है। रूप-वर्णन में देखा जा चुका है कि उसने श्यम के रूप में प्रायः मेघों की कल्पना की है। वियोगकालीन वर्षा के मेघों मे श्याम के रूप की कल्पना श्रावण्य में वर्ण्य से भी श्राधिक रुचि प्रदर्शित करके प्रेम की व्यजना करती है: 'श्राज घन श्याम के समान हैं। इन्द्र धनुप मानों पीत वसन है, दामिनी दशन-छिव है श्रीर बग-पाँति मानों मोतियों की माला। गगन गोविन्द की गिरा के मिस गरजता है, जिसे सुन कर नयनों में वारि भर श्राता है।

यद्यपि घन ऋौर दामिनि किन की कल्पना-सृष्टि के अत्यन्त सामान्य हश्य हैं, पर रास-नृत्य के प्रसग में उनकी उत्प्रेत्ता किन ने अत्यन्त चित्रोपम रूप में की; 'हरि और वज-कामिनियाँ ऐसी शोमित हैं, मानों घन-घन में दामिन है, घन दामिन के भीतर है और दामिन घन के भीतर।'

हिंडोल लीला के वर्णन में किन की कल्पना प्रकृति के नाना सुन्दर हरयों को चित्रित करती दिखाई देती है। गौर श्यामल अग तथा पीत-नील दुकूल के मिलन के लिए तो किन घन और दामिनी की अपनी प्रिय उत्प्रेचा करता ही है; इसके अतिरिक्त अन्य नवीन-नवीन हश्यों की सुष्टि उत्प्रेचा और रूपक में दिखाई देती है।

मथुरा नगरी के वर्णन में मोहनी-विमोहन कृष्ण के नाते युवती का सांग रूपक अत्यन्त उपयुक्त है: "हरि,देखो, श्री मथुरा श्राज ऐसी है, जैसे धनी (स्त्री) पति-श्रागम में श्रुङ्गार सजाती है। कोट मानों किट में कसी हुई किंकिणी है और उपवन, रगीन वसन। विचित्र मवन सुन्दर श्रग पर भूषण के समान शोभित हैं। घरियारों की घोर ध्विन सुनाई देती है, वह मानों पैरों में नूपुर बजते हैं। धामों पर ध्वजाऍ विराजती हैं, वे ही चंचलगित श्रचलह का सम्भम पैदा करती हैं। केंचे श्रष्टों पर छत्र मानों शीश की

<sup>ै</sup> वही, पृ० ४६३ ् २ वही, पृ० ४६३ <sup>3</sup>. वही, पृ० ४६५

४ वही, पू० ३४४ 😸 🖰 बही, पू० ४१४, ४१५

छवि देते हैं। कनक-कलश ऐसे लगते हैं, मानों त्रानद के कारण कचुकी भूल जाने से कुच प्रकट दिखाई देते हों। विद्रुम श्रौर स्फटिक से जड़े परदों की छवि श्रौर उनमें लाल रधों की रेखाएँ मानों तुम्हारे दर्शन के कारण निमेष भूले हुए नयन हैं।"

घटनाश्रों श्रीर श्रवस्थाश्रों के वर्णन में भो कवि ने दृश्यों के चित्रण की भाँत कल्पना सुष्टि की है।

े कुष्ण-जन्म की घटना की श्रासीम शोभा-शालिता कवि मिंधु के रूपक के द्वारा श्रनुरजित करके वर्णन करता है: "शोभा सिंधु का अत नहीं रहा, नइ ।द-भवन से भरपूर उमग के साथ चल कर वर्ज की बीथियों में वही . फिरती है। त्राज गाकुल में जा कर उसे देखा कि वह घर-घर दही वेचती फिरती है। कहा तक बहु विधि बना कर कहे। सहस-मुख से कहते नहीं निबहती। सब ऐसी कहते हैं कि वह 'जसुमित-उदर-स्रगाध' से उपजी है।"2

कालिय-दमन प्रसग् में प्रभु की भक्त-वत्सलता का बखान निदर्शना के द्वारा कई बार किया गया। 3 कालिय-दह के कमल पुष्प देख कर कस के मन में जो भाव उदय हुए होंगे उनका सिच्ति किंतु श्रत्यत व्यजक वर्शन कवि एक साधारण उत्प्रेचा के द्वारा कर देता है: 'शकटों में भरे कमल मानों व्याल हैं। १४

इद्र के बादल-दल के साथ कृष्ण-शरणागत के वर्णन में तुल्ययोगिता श्रीर उत्प्रेचा का चमत्कारपूर्ण प्रयोग हुत्रा है। 'दोनों स्रोर घन उमडते दिखाई देते हैं। उधर भक्ति-वश्य वासव के बन श्रीर इधर रोष भरे नर, उधर सुर-चाप की प्रचंड कला भ्रौर इधर श्याम के तड़ित पीतपट उधर सेनापित की मुसलसम वृष्टि ग्रीर इधर प्रभु का श्रमिय दृष्टि से देखना। दोनों के वीच में कर पर उठाया हुआ गिरिराज विराजता है, मानों दो मर्कतों के बीच चतुर नारी ने महानग बनाया हो। चरणों पर शक के शीश लोटते हैं, मानों कनकपुरी-पति के शिर रबुपति ने फेर दिए हों।"

राधा कृष्ण-प्रेम को गुप्त रखना चाहती है, पर प्रयत्न करने पर भी प्रेम छिपाए नहीं छिपता। कांव इस परिस्थित को श्रर्थान्तरन्यास के द्वारा चित्रित करता है, 'सूर, सुगध चुरानेहारे छिपाने से कैसे छिप सकते हैं ?' कृष्ण का त्रपार प्रेम हृदय में समा नहीं सकता, 'स्रदास, पर्पाहा के मुख े. वह, पृ० ४६३ रे. स्० सा (समा),पद ६४७ रे. वहा, पद ११७४,१२८६ रे. वही, प० १२०८ ५. स्० सा० (वें० प्रे०), पृ० २२०

अ,वही, प० १२०८

में सिंधु कैसे समाए ?' चतुर सखी अन्य गोपियों से कहती है, 'श्रभी जा कर प्रकट कर देंगे। यह बात छिपा कर कहाँ रहेगी १ श्रौरों से जो दुराव करती तो हम कहती कि भली सयानी है, पर वह दाई-श्रागे पेट दुराती है। श्राज मेंने उसकी बुद्धि जानी। हमारे जाते ही वह उघर पडेगी, दूध का दूध श्रौर पानी का पानी हो जाएगा।'

इसी प्रकार यौवन की च्रण्भगुरता प्रदर्शित करने के लिए किव व्यजक उपमाएँ देता है, 'तनु-जोवन ऐसे चला जाएगा, जैसे फागुन को होली। भीग कर च्रण भीतर विनश जाएगा जैसे कागज की चोली। श्रित हठ न कर। मैं कहती हूँ, इससे एक भी काज नहीं सरेगा। एक समय मोतियों के धोखे हस ज्वार चुगता है। यह जोवन वर्षा की नदी की तरह है। (श्रर्थान्तरन्यास श्रीर उत्प्रेचा) तुम इतने ही पर क्या गर्व करने लगीं। जोवन-रूप दश ही दिवस का है, जैसे श्रॅजुरी का पानी (उपमा) जोवन-धन चार दिवस का है जैसे बदरी की छाँह। (उपमा) ससार की नश्वरता के लिए सावन की बेल का उदाहरण भी इसी प्रकार व्यजनापूर्ण है। ४

उद्धव श्रीर कृष्ण के श्रमिल सग की परिस्थित किव विषा श्रीर उदाहरण्माला के द्वारा स्पष्ट करता है। इसी प्रकार श्रवलाश्रों को योग का उपदेश देने की विषमता किव ने श्रनेक व्यजनापूर्ण उपमानों के द्वारा प्रदर्शित की: "ऊधो, ऐसी कौन है जो तुम्हारी उलटी रीति सुने १ जो श्रल्प-वयस, श्रवला, श्रहीर, शठ हैं उन्हें योग कैसे सोहे १ नकटी का कच में खुभी श्रीर बेसर पहनना, कानी श्रीर श्रॅपरी का काजल लगाना, मुंडली का पिटया पार कर सवारना, कोढ़ी का केसर लगाना जैसा है, वैसा ही श्रवलाश्रों के लिए योग है। बिहरी पित से बात करे तो वैसा ही उत्तर भी पाएगी। ऐसी ही गित उसकी भी होगी जो ग्वालिनों को योग सिखाएगा।" (उदाहरण्) 'श्रवलाश्रों को योग सिखाना ऐसा ही है जैसे जल सूख जाने पर नाव चलाना।" (उदाहरण्) 'यह नई बात सुनी कि सिंह श्रपना मच्य छोड़ कर तिनका चरने लगा।" (ललित) 'निर्गुण का उपदेश करना ऐसा ही है जैसे कच्चे धागे से वारिज की ताँत ले कर तनु बेधना।" (उदाहरण्) 'श्रव विरहानल के दाह में लोन क्यों लगाते

<sup>ी.</sup> वही, पृ० २६३ र वही, पृ० ३८३ 3. वही, पृ० ४०१ ४. वही, पृ० ४५८ वही, पृ० ५०३ ६ वही, पृ० ५१५

<sup>े.</sup> वही, पुरु ५२० े. वही, पुरु ५२७ े. वही, पुरु ५२७

हो १ जिसे विरह-व्यथा है, उसे परमार्थ का उपचार बताते हो ! जिसे राज-रोग में कफ वढ रहा हो, उसे दही खिलाते हो ! ( प्रार्थान्तरन्यास ) 'धर्म, श्रर्थ, कामना तथा मुक्ति समेत सब सुख सुनाते हो, पर मनलाडू से किसकी भूख गई १ निगम जिसका नेति-नेति कह कर वर्णन करते हैं, उस स्र-श्याम को तज कर तुम्हारे लिए कौन भुस फटके १ दिखांत ) सुद्रियाँ निगुंण सुन कर श्रलसाती हैं। कागज की नाव पर चढ कर किसे दीर्घ नदी पार करते देखा है १ दिखांत ) 'ऐसी ठाली बैठी कौन है जो तुम्ह से मूंड चढाए १ मूठो बात बिना कन की तुसी जैसी होती है, जो फटकने पर हाथ नहीं ग्राती।' ( उपमा )

## गुण श्रीर स्वभाव-चित्रण

कृष्ण, राधा, गोपियों, उद्धव स्रादि के गुण स्रौर स्वभाव के चित्रण में किव की कल्पना-शक्ति विशेष रूप से क्रियाशील दिखाई देती है।

कृष्ण के स्वभाव-चित्रण में स्वभावोक्ति के त्रातिरिक्त विरोधाभास का विशेष प्रयोग हुन्ना है। श्रज, अनत, अकल, अनाम, अरूप हरि का नर-लीला करने का विरोधाभास यत्र-तत्र व्यक्त किया गया है।

कृष्ण की राधा-परवशता व्यंजित करने के लिए कवि उपयुक्त उपमाओं की लड़ी बॉध देता है, 'माई तेरे वश पिय यों है, ज्यों देह के वश छाँह सग ही सग रहती है, ज्यों चकोर चद्र के वश छौर चकवाक भानु के वश होते हैं, जैसे मधुकर कमल कोश के वश होता है। श्यामसुजान यों तेरे वश हैं, ज्यों चातक स्वाति-बूंद के वश छौर जीव तन के वश होता है।"

मधुरा- गमन के पश्चात् कृष्ण का स्वभाव-वर्णन करते हुए गोपियाँ कहती हैं, 'नदनदन तो ऐसे लगे जैसे जल में पुरहन के पात ।' (उपमा) इसी प्रकार कृष्ण की निष्ठुरता की आलोचना करने में गोपियाँ अनेक श्यामवर्ण निष्ठुरों के ह्यांत और उदाहरण देती हैं. 'सखी री, श्याम सभी एक से हैं। ये अतर जलाने वाले, मीठे और मुहावने वचन वोलते हैं। भवर, कुरग, काग और कोकिल सभी कपिटयों की चटमार के हैं। पावस की घटा उमंग कर सरिता-सर का पोपण करती है, पर चातक व्यर्थ पुकार करता रहता है।'

<sup>ै</sup> वही, पृ० ५३६ र वहीं पृ० ५४० <sup>3</sup>. वही, पृ० ५४३ ४ वही, पृ० ५४४ भ वहीं, पृ० ३०३ <sup>६</sup> वहीं, पृ० ४५६

७ वही, पृ० ४८०

कृष्ण की कपट-प्रीति के लिए किन सूद्म निरीक्त गुरे व्यापक अनुभव का परिचय देता है, 'प्रीति उसी तरह उघर गई जिस प्रकार खड़े आम से क़लई उघर जाती है।' 'जिस प्रकार गजराज काम के अवसर पर दूसरे ही दशन-दिखाता है, उसी प्रकार हमें कहने-सुनने के लिए अन्यत्र विरमाते हैं।'

'काजल की उनरी' मथुरा के उद्धन, सुफलकसुत ग्रौर मधुप सभी कालें हैं; किन उत्प्रेचा करता है, ''मानों नील माँट में बोर कर यमुना में पखारे गए हों; इसी से कालिंदी श्याम हो गई।'3

विरह में कृष्ण के रूप के प्रति गोपियों का दूसरा भाव है: 'नन्दनन्दन के अग-अग के लिए ठोक ही उपमाएँ दी गई हैं। कुटिल-कुंतल के भॅवरों ने भामिनी-मालती को भुरमा लिया, पर कपटी तनु ने छोड़ते देर नहीं लगाई। अत को वह निराश हो कर चली गई। इदु-वर्ण आनन देख कर कुमुदिनी खिल गई, पर निमोंही के नवनेह में अत को वह भी मुरक्ता गई। सजल घन तनु की सेवा में चातक ने निश्वासर रट कर रसना छिजाई, पर सूर, उस विवेकहीन के मुख में बूँद भी तो न गई।" (सांग रूपका)

मधुकर के इन्हीं गुणो का वर्णन करते हुए कवि ने कृष्ण की कपट-श्रीति का उल्लेख श्रनेक श्रन्योक्तियों के द्वारा किया।

राधा की महिमा मब लोग नहीं जानते, बज के लोग उसका उपहास करते हैं। किव इसे ह्रणांतों के द्वारा व्यक्त करता है, 'रिव का तेज उलूक नहीं जानता, पर तरिन सदा नम में पूर्ण रहता है। विष का कीट विष में ही रुचि मानता है, वह सुधारस क्या जाने ? तिल-तेल का स्वादी घृत का स्वाद क्या जाने ? इ

राधा की निर्मलता को गगा-जल से भी विशेष कह कर कवि ने उसके प्रति अपने भंक्ति-भाव को प्रकट किया है।

राधा के प्रेम की ऋतृप्ति को किव प्यासे मनुष्य का उदाहरण दे कर चित्रित करता है, 'जिस प्रकार तृषा में जल का नाम सुन कर प्यास बढ़ती ही जाती है। 'र राधा की इस ऋतृति को सरिता औं और जलनिधि के

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> वही, पृ० ५२१ र. वही, पृ० ५२३ <sup>3</sup> वही, पृ० ५३१

४ वही, पृ० ५४६ ५ वही, पृ० ५१५,५५१ ६ वही, पृ० २८६

<sup>°.</sup> वही, पृ० २६२ ट वही, पृ० ३०६

रूपक- के द्वारा ग्रौर ग्राधिक विशवता के साथ व्यक्त किया गया, 'छवि तरग त्रगणित सरिताएँ हैं, पर जलनिधि-लोचन तृप्ति नहीं मानते। 179

मानवती राधा की दृढता का वर्णन करते हुए कवि ने सर-विहार का सांग रूपक बॉधने की चेष्टा की है: 'मुकुमारी मानसर में विहार कर रही है। मनुहारी करने से भी किसी प्रकार नहीं निकलती। श्रपार मौन धारण किए हुए अवगाहन कर रही है। सरोज-लोचन जलचर हैं, चिकुर शैवाल हैं जो ऐसे उलम गए कि सुलकाए नहीं जाते। नील अचल पद्मिनी-पत्र हैं श्रौर उरोज जलज तथा मन मराल। ऐसी भामिनी को स्वयं मुरारी बाँह गह कर निकाल सकते हैं। 12

गोपियों के प्रेमी स्वभाव का चित्रण भी कवि ने ऐसी उपमात्रों के द्वारा किया, जो उनके समस्त गुणों को सत्तेप में व्यक्त कर देती हैं। गोपी कहती है: 'मैं तो चातकी हो गई हूं' जो बूंद को हेरते-हेरते स्वय हिरा गई। 3 ( रूपक ) 'श्रव सिंधु के खग की भाँति मन थक गया, जो बार-बार जहाज की शरण जाता है। '४ ( उपमा ) 'श्रव तो हम निपट श्रनाथ हैं, जैसे मधु तोरे की माखी हो, उसी तरह हम ब्रजनाथ के बिना हैं।" ( उपमा ) 'ब्राँखें ऐसी विरह-विकल हैं कि मार्ग देखते-देखते निमेष नहीं मिलातीं। एक टक उघारी रहने से हनमें माधव के विरह की वायु भर गई है। श्रलि, तुम्हारी गुरु-ज्ञान-शलाका कैसे सह सकती हैं १ रूप-रस का अजन आँज कर हमारी श्रार्ति हरो।  $^{16}$  ( रूपक ) 'कहाँ मुनि-ध्यान श्रीर कहाँ वजवासिनी ! कुलिश का चूरा कैसे किया जा सकता है १ वे रूप के सागर के रत हरि घूरे को खोदने से कैसे मिल सकते हैं १ चातक ने सरिता-सर के शीतल जल के स्वाद को मली भॉति देख लिया, पर उनके चित्त में तो स्वाति की बूँद बसी है। इसलिए उसे नव न्यर्थ लगते हैं।" (विषम श्रीर दृष्टांत ) विरही मीन जल से विञ्जुडने पर जीवन की ग्राश छोड कर मर जाता है। पपीहा प्यासा रहता है, पर दास-भाव नहीं छोडता। पंकज जल में विहार करता है श्रौर जब नीर सूख जाता है, तब भी रिव को दोष नहीं देता, पर शशि से स्वभाव से ही उदास रहता है। दशरथ ने प्रीतम के वनवास के वाद प्रकट रूप में प्रीति का पालन किया । सूरश्याम वही पाति-त्रत हमने जगत् का उपहास छोड कर किया है। ' ( द्रप्रांत )

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>. वही, पृ० ३८२ <sup>3</sup> वही, पृ० ४७६ १ वही, पू० ३०६

<sup>&</sup>lt;sup>५</sup>. वही, पृ० ४८०-४८१ <sup>६</sup> वही, पृ० ५१७ ४. वही, प्र० ४८०

८. वही, पृ० ५३६ ७. वही, पृ० ५१७

विरहिणी गोपियाँ योग का उपदेश देने वाले उड़व को प्रण्ना योगी-वेश दिखाती हैं। सांग रूपक का यह प्रयोग अत्यत स्वामाविक हैं . ''ऊधो, हम योग कर रही हैं। गोपी योग देख कर हतना वाद क्यों ठानते हो १ शीश-सेली, केश-मुद्रा और कनक वारी धारण कर, विरह भस्म चढ़ा कर, कथा चीर कर वैटी हैं और हृदय की सीगी, मुख्ली की टेर के साथ हाथ में नयन का खपर लिए दीनानाथ से हरि-दर्शन की भिन्ना माँगती हैं। सूर, योग की गति-मुक्ति हमारे पास देखा। हमसे योग करने को कहते हो, सो योग कैसा होता है १११

कुन्जा त्रपनी श्रात्महीनता के लिए घूडे पर पड़ी हुई कडवी तोमरी की सुदर उपमा देती है। र

उद्धव की त्रालोचना में गोपियाँ स्वभाव की त्रपरिवर्त्तनशीलता का चर्णन करते हुए उदाहरण देती हैं: 'जैसे श्वान की पूछ कोटि प्रयत्न करने पर भी सीधी नहीं होतो, जैसे कालो कमरी का रंग धोने से नहीं जाता, जैसे श्राह का डसने से कभी उदर नहीं भरता, ऐसे ही ये भी हैं।'3

गोपियाँ उद्धव श्रार श्रकूर का क्र्रता का एक ही साथ रूपक के द्वारा वर्णन करती हैं: "दोना एक ही मत हो गए। ऊबो श्रीर श्रक्र्र ने बिक-मति हो कर वज में श्राखेट ठाना है। उन्होंने वचन-पाश में माधव मृग को बाँध कर रथ में डाल लिया श्रीर इन्होंने सब गांपी मृगियों को देख कर ज्ञान सायक से हनन कर दिया श्रीर चारों श्रोर योग-श्रिव की दावा लगा दी।"

हाथी के रूपक के द्वारा भी उद्धव के स्वभाव का व्यग्यपूर्वक वर्णन किया गया, 'सुदर श्याम-गड श्रम-जल के मद से श्रलकृत हैं। योग-ज्ञान दोनों दशन है तथा भोग भीतर के दॉत हैं।"

उद्धव के नीरस स्वभाव के लिए गोषियाँ व्यग के साथ दृष्टांत में सुदर उपमानों का प्रयोग करती हैं: "मधुप तेरा कोई बुरा नहीं मानता। रस की वात सुन कर रिक्क हो वहीं जान सकता है। दादुर जन्म भर कमलों के निकट वसता है, पर रस नहीं पहचान सकता, पर श्राल उड़ कर अनुराग में मन बाँधता है श्रौर कहने पर कान से सुनता भी नहीं। सरिता सागर से

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup>. वहा, पृ० ५२६ <sup>२</sup>. वही, पृ० ५०३

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> वही, पृ० ५१३

४. वहा, पृ० ५१८ ". वहो, पृ० ५४७

मिलने को चलती है तो कूल के सब द्रुम गिरा देती है। कायर वकता है श्रीर लोभ देख कर भाग जाता है, जो लड़ता है वही 'सूर' कहलाता है।""

## भाव-चित्रए

भाव-चित्रण में किन की कल्पना-सृष्टि का उद्देश्य भावों को स्पष्ट श्रीर सुप्राह्म बनाना है, श्रातः उसने श्रावश्यकतानुमार सृद्म श्रीर गहन मनोवेगों के लिये सामान्य श्रीर सुपरिचित श्राप्रस्तुत जुटाने का प्रयत्न किया है। कें श्राप्रस्तुत किन के श्रानुभव श्रीर श्रावलोकन के विस्तार तथा सूद्मता का परिचय देते हैं।

गोपियों के प्रेमोन्माद का चित्रण हाथी के रूपक के द्वारा सफलता पूर्वक किया गया: "मन हिर से लगा है और तनु घर को चलाती हैं, जैसे मर्च गज अकुश, के द्वारा जाल में जाता है, उसी तरह उन्हें घर-गुरुजन की सुध श्राती है। हिर के रूप-रस का मद श्राता है श्रीर महावत का डर लगता है। गेह नेह रूपी पगों के बधन को तोड़ कर प्रेम सरोवर की श्रोर धाती हैं। रोमावली सूड़ है और दोनों कुच कुभस्थल की छवि पाते हैं। सूर, श्याम-केहरी सुन कर जोवन-गज-दर्प नवता है।"

प्रेम का त्रातुरता श्रौर तल्लानता के लिए किन सिधुं की श्रोर तीन-गामा नदी श्रोर चूने-इल्दी के रगा तथा दूध श्रौर पानी की मिलावट की उपमाएँ बहुत बार दी हैं। वालिनों के छलकते हुए प्रेम के लिए महुकी से छलकते हुए तक की उपमा श्रत्यत चित्रोपम है।

इस प्रकार, किव की उपमाश्रों में सब से बडा गुण है उनकी सरलता । वे जितना ही सुपरिचित हैं, उतना ही श्रिधिक भाव-व्यजक। गोविंद के प्रति श्रुपन प्रम का वर्णन करने में उपमा श्रीर श्र्यान्तरन्यास का सुन्दर उपयोग हुश्रा है। गोपी कहता है: "श्रुव तो यह वात बट-वीज की तरह फैल गई। घर-घर नित्य यही घरा है, घट घट की यही वाणी है। मैंने तो लाक-लाज पटक कर यह सब सह लिया। श्रुव में मद के हस्ती के समान प्रम में लटकी फिरती हूँ। नट की कला की भाँति खेलते में चूक जाती हूँ। रसना में हरि-रट जल में भागी हुई रज्जु को गाँठ के समान लग गई, जो वार-शर कटकने से खुल भी नहीं सकता। टटकी पड़ी हुई छाप मेटने से किसी प्रकार नहीं मिट सकता।

<sup>ै.</sup> वहां, पु॰ ५४६ ३. वहां, पु॰ २५६, २५८, २८६, ३२२, ३२७, ३३०, ३३६, ३३६ ४ वहां, पु॰ २५७

उपमात्रों को सरलता श्रोर भाव-न्य जकता श्रागे लुप्तोपमा के उदाहरण में भी मिलती हैं: 'मेंने श्रपना मन हिर से जोड़ लिया। हिर से जोड़ कर श्रीर सब से तोड़ लिया। नाच कछा, तब घूँघट छोड़ दिया। लोक-लाज सब फटक कर पछोर दी। श्रागे पीछे तानक भी नहीं देखा श्रीर मॉम बाट में शिर की मटकी फोड़ दी। लोक-वेद तिनका की तरह तोड़ दिया।'

कृष्ण के रूप दर्शन जन्य गोपियों के प्रेम की ग्रगाधता का वर्णन यमुना स्नान के सांग रूपक के द्वारा करके किव ने गोपियों के ग्रत्यंत सामान्य नित्य-कर्म का सुंदर उपयोग किया है। र

गोपियों के परकीया प्रेम की विवशता का चित्रण किन ने एक अत्यत साधारण उपमा के द्वारा सफलतापूर्वक कर दिया, 'उधर मोहन-मुख श्रौर मुरली का श्राकर्षण श्रौर इधर वर घर का घेरा तथा सास-ननदी की गालियाँ। मेरा जी ऐसा हो गया है जैसे पत्थर के नीचे दवा हुश्रा हाथ।'3

त्रपने प्रेम को छिपाने के लिए राधा संदेह का सुन्दर उपयोग करती है। इस सदेह की विशेषता यह है कि इसके द्वारा जलधर का सांग रूपक स्वय वॅध जाता है श्रीर कृष्ण के रूप का सम्यक् वर्णन हो जाता है: "सखीरी, करधर (मेव) था या मैरधर (मयूरधारी)? स्रक-सीपज था या वग-पगित, मयूर था या पखों का पीड़; सुरचाप था या वनमाला, तिड़त थी या पटपात, जलधर का मह गर्जन था या पग-नूपुर का रव श्रमोर से यही सोचता हूं कि जलधर था या सुमग-तनु श्याम ?' राधा के सदेह को एक सखो दूर करती श्रीर बताता है कि उसने मेघ नहीं स्वय कृष्ण का प्रत्यच्च दर्शन किया था। सखी के कथन में स्वभावतया आंता-पह ति श्रलकार श्रा गया।"

प्रम-विवशता के लिए भी श्रात्यन्त व्यजक उपमानों का प्रयोग प्रिति-वस्तूपमा श्रीर रूपक के सयोग में हुश्रा है: "श्यामसुन्दर का दर्शन पा कर नयन जल के समान ढल गए। जैसे जल नीचे को श्राद्धर हो कर बहता है, ऐसे ही नयन हो गए। वह ता उदिध में जा कर समा जाता है, ये प्रति श्रग में रम गए। वह श्रगाध है, उसका कही वार-पार नहीं, इनका भी शोमा का पार नहीं। सूर, श्रपार समुद्र में लोचन त्रिवेनी हो कर मिल गए। "१६

<sup>े</sup> वहीं, पृ० २५६ र. वहीं, पृ० २८८ <sup>3</sup>. वहीं, पृ० ३०२ ४. वहीं, पृ० ३०२ ५. वहीं, पृ० ३२१ <sup>६</sup>. वहीं, पृ० ३२२

प्रेम की त्रातुरता समुद्र-गामी नदी की उपमा से तो व्यक्त की ही गई, इसी प्रकार की त्रान्य व्यजक उपमाएँ भी उदाहरण त्रीर रूपक के रूप में किन ने दी हैं: 'जैसे व्याध के फद से छूट कर खग उड जाता है त्रीर फिर लौट कर देखता भी नहीं तथा वन में जा कर द्रुमों में छिप जाता है, इसी तरह नयन श्यामतन रूपी वन में समा गए। जैसे जलते भवन को छोड़ कर लोग भाग जाते हैं, ऐसे ही नयन चले गए ग्रीर लौट कर देखा भी नहीं।

नयनों के लालच का वर्णन चोर के रूपक के द्वारा किव ने विशदता पूर्वक किया है: "नयन घर के चोर हो गए। इनसे कुछ लेते नहीं बनता, क्योंकि ये छिव देख कर भोले हो गए, न तो त्यागते हैं और न भागते हैं। रूप का प्रकाश जग गया और वे अलक-डोर में वॅघ गए। अब उनकी आशा छोड़ दो। सूर-श्याम ने उन्हें अग-छिव से घर कर बाघ रखा है।" जुब्धक और पखेरू, कमल और मृग तथा नाद और कुर ग के परपराभुक्त सांग रूपकों के द्वारा भी नयनों के लालच का चित्रण किया गया है। स्थान हो। सम्बिक उपमा देता जाता है, जैसे उसके पास उपमाओं की कोई कमी न हो। प्रेम-विवशता के लिए उसने उदाहरणों का ढेर लगा दिया, 'जैसे नीर-नीर मिल कर एक हो जाते हैं और उन्हें कोई अलग-अलग नहीं कर सकता, जैसे बात-चक्र तृण को ले कर उड़ जाता है, जैसे देह के सग छाँह रहती है, जैसे पवन के वश पताका उड़ती है ऐसे ही ये छिव के वश में हैं।"

श्याम के प्रति नयनों के अनन्य भाव का भी वर्णन किय ने अनेक मौलिक उपमाश्रों के द्वारा किया: 'जो हिर-रूप-माधुरी में लुभा गए वे श्रीर किसी को नहीं गिन सकते। जिन्होंने धेनु दुह कर दूध श्रीटा श्रीर चला वे मुख से छाछ कैसे छुवाएँ, मधुकर मधु कमल कोश छोड कर क्या श्राक में रुचि मानता है ? जो षटरस का भोग करते हैं, वे खली कैसे खा सकते हैं ? इसी तरह लोचन हिर रस तज कर हम से कैसे तृप्ति पाए ?' इसी प्रकार श्रिम के घृत से तृप्त न होने, ज्यभिचारिणो के भवन-कार्य में मन न लगाने, नट के बटा, धनुष से छूटे हुए तीर, विधक-पाश से छूटे हुए खंग, दिया की वाती,

<sup>ै.</sup> वहीं, पृ० ३२२ वहीं, पृ० ३२४ <sup>3</sup> वहीं, पृ० ३२६

यत्री के विना यत्र, साडी के विना दूध, मधु हीन मक्खी और हारे हुए जुआरी की उपमाए किव के सूद्म निरीक्ष और ठोस अनुभव की परिचायक हैं। गुड्डी-वश डोर, कुरुक्तेत्र में डाले हुए सोने के बढ़ने और रोगी के नया कुपथ्य करके यथायोग्य हो जाने की उपमाएँ भी किव के विस्तृत-ज्ञान और उसके उपयोग की क्मता की सूचना देनी हैं।

वियोगिनी गोपियों के नयनों की दशा के वर्णन में किन की कल्पना-मृष्टि में नवीन-नवीन उद्भावनाए दिखाई देती हैं: "सखि, इन नयनों से पन हार गए । ये विना ऋतु के ही दिन-रात वरसते हैं और दोनों तारे सदा मलिन रहते हैं। ऊर्ध्व श्वास के ऋति नेज समीर ने ऋनेक सुख-द्रुम डाल दिए | दुख- पावस के मारे नयन-खग दिशा श्रों के सदन करके वस गए । काले अजन से मिल कर बूंद कचुकी पर ढल-ढल कर गिरते हैं, मानों शिव ने दो न्यारी मूर्तियाँ धारण करके पर्ण कुटी बनाई हो। सुमिर-सुमिर कर गरजते हुए त्रॉस्-सलिल की धारें गिरती हैं। सूर, डूबते हुए वज को प्यारे गिरिवर-घर के विना कौन रखे ?" रूपक के साथ साथ यहाँ उत्प्रेचा और व्यतिरेक का भी सुंदर उपयोग किया गया। नयनों के द्वारा व्यक्त होने वाले विरह-भाव की तीव स्रनुभूति के लिए ट्यतिरेक का यह प्रयोग भी प्रभावशाली है . "नयनों ने सावन-भादों जीत लिए, मानों समुद्रों ने भी जल रीता करके इन्हीं में ला कर रख दिया हो । वे तो दो दिन के लिए कर लगा कर उघड़ते हैं, पर ये भूल कर भी मार्ग नहीं देते। वे सब के सुख के लिए वरसते हैं, पर ये केवल नंदनंदन के हेता। वे दह का परिमाण मानते हैं, पर ये एक दिन की भी धार नहीं तोडते। यह विपरीत होते देखते हैं कि ये बिना श्रवधि के जग को वोरते हैं।"3

विरह-भाव की व्यापकता का वर्णन बेल के रूपक के द्वारा किव ने अल्यन्त चित्रोपम ढग से किया है: "मेरे नयनों ने विरह की बेल वो दी। नयन नीर से सिंच कर, सजनी, इसकी मूल पाताल में चली गई। लता अपने स्वभाव से विकसती है और सधन छाया करती है। सजनी, अब कैसे निरवार ? अब तो वह सब तन में फैल कर छा गई। अ

कवि रूप रस के लोभी विरही लोचनों को लांछित करने के लिए सभी प्रसिद्ध उपमानों में त्रुटि देखते हुए ट्यतिरेक का पुनः सफल प्रयोग और

<sup>ै</sup> वही, पृ० ४६⊏, ५०१, ५०२ <sup>२</sup> वही, पृ० ४७८

³ वही, पृ० ४८७ ४ वही पृ० ४८६

इस प्रकार गोपियों की श्रात्म-ग्लानि की व्यवना करता है: 'कवियों ने श्राखों की उपमा सुध करके नहीं दे पाई। चकोर होतीं, तो विधु-मुख बिना कैसे जीतीं ? ये भवर नहीं हैं, नहीं तो उड़ जातीं, हरि-मुख-कमल-कोश से विछुड़ कर कहाँ ठहरतीं ? श्रधा-वक व्याध हो कर श्राए, पर मृग के समान क्यों नहीं भागतीं ? श्याम-सधन-वन में भाग जातीं, जहाँ कोई घात नहीं है ! ये मनरजन खझन नहीं हैं, क्योंकि कभी श्रकुला कर च्रण भर में चपला की गति से हरि के पास नहीं उड़ जातीं। मीन तो एक च्रण को भी जल नहीं छोड़ता।'

स्वप्त-दर्शन का यथार्थ चित्रण करने के लिए किन ते त्रान्ठी कल्पना करके सूद्म निरीच्या का परिचय दिया। स्वप्न में कृष्ण ने दर्शन दिए, पर शीघ ही नींद खुल गई। इस पर किन कहता है: 'जैसे चकई जल में प्रतिबिम्ब देख कर उसे प्रिय समक्त कर त्रानदित हो, पर निटुर विधाता पवन से मिल कर जल को चचल कर दे,। यहाँ उत्प्रेचा के द्वारा त्रातृप्ति त्रीम का भाव व्यक्ति किया गया है।

चातक के सम्बन्ध में विरहिणी गोपियों की उक्ति में आपह्य ति का आनोला भाव-व्यजक प्रयोग है। साधारणतया चातक उपमान के रूप में आपता है। पर गोपियाँ कहती हैं: 'यह चातक नहीं; कोई विरहिनी स्त्री है। आज भी यह रात भर पिय-पिय की सुरति करके व्यर्थ ही जल माँगती है।'3

कृष्ण स्वयं विरिहनी गोपियों का वर्णन करते हुए उनकी दयनीय दशा का उत्प्रेद्धा के द्वारा सकेत करते हैं: 'उनके मन में काम-पावक जलती है श्रोर विरह-श्वास से वह प्रदीस होती है, पर लोचनों के नीर के कारण वे भस्म नहीं होने पातीं।'

उद्धव द्वारा मेजी हुई कृष्ण की पाती के सम्बन्ध में किव गोपी-विरह की व्यंजक उत्प्रेत्ता के लिए अनेक भावपूर्ण कल्पनाएँ करता है: "वज में कोई पाती नहीं बाँचता। नन्दनन्दन यह किवन विरह की कॉती (कॉता) क्यों लिख-लिख मेजते हैं? नयन सजल हैं, काजल अति कोमल है और कर की उँगली अति ताती है। छूने से जल जाएगी और देखने से भीग जाएगी। दोनों भाँति दुःख है।" इसी प्रकार की कल्पनाएँ संदेह और अतिशयोक्ति के रूप में व्यक्त हुई है: "सदेशों से मधुवन के

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> वही, प० ४८६ <sup>२</sup>. वही, पृ० ४६१ <sup>३</sup> वही, पृ० ४६६

४. बही, पृ० ५०४ 💍 ५. वहां, पृ० ५१०

कृप भर गए। नन्दनन्दन श्रापने तो भेजते हैं, पर हमारे फिर नहीं लौटे। मजपुर के जो-जो पथिक गए थे, उनका फिर शोध नहीं हो सका। या तो श्याम ने सिखा कर उन्हें प्रयोध कर दिया या वे बीच में ही जल गए। कागज गल गए; मेच मिन चुक गई श्रीर शर (कलम) दौ (दावािश) लगने से जल गए।" १

गोपियाँ 'मधुकर' को सम्बोधित कर के श्रान्योक्तियों के द्वारा उद्धव श्रीर कृष्ण की खरी श्रालोचना करती हैं: "मधुकर, किसके मीत हुए १ चार दिवस की प्रीति-सगाई करके रस ले कर श्रान्यत्र चले गए। श्रापने स्वार्थ में पाखराड को श्रागे किए हुए ठगते फिरते हैं। इच्छा को पूर्ण करना नहीं जानते श्रीर नए-नए प्रीतम करते फिरते हैं।"

परन्तु गोपियाँ चेतावनी देती हैं कि उनका प्रेम अचल है। अन्योक्ति के अतर्गत रूपक गिर्मित अपह्नुति के द्वारा किन ने उनका भाव सुदरतापूर्वक व्यक्त किया है: 'मधुकर, हम वह बेलि नहीं है, जिन्हें भज कर तुमने तज दिया तथा अब और कुसुमों में रग केलि करते फिरते हो। हम 'बारे' (बालकपन) से वर-वारि में बढी और 'पिय' के हाथों पोषित हुई हैं। विना 'पिय-परस' के प्रातः उठ कर फूलने से सदा हित हानि होती है। विरह-वृन्दावन की ये वेलें श्याम तमाल से उलक्ती हुई हैं। हमारे पुष्प-वास रस के रिमक गोपाल-मधुप विलास करते हैं। रूप-डाल के पास लगी हुई हम धीर योग-समीर से डोल नहीं सकतीं।'' उ

नन्दनन्दन के बिना वर्ज की भयानकता के वर्णन में गोपियों की छुत्रेता मूलक कल्पनाएँ अत्यन्त स्वाभाविक और युक्ति युक्त हैं: "ऊधो हिर के बिना वर्ज के वे रिपु फिर जी शए जिन्हें हमारे देखते नन्दनन्दन ने मार-मार कर दूर किया था। वकी निशि. का रूप बना कर आती है, उर के ऊँचे उसाँस ही नृणावर्त्त हैं, जिन्होंने सकल सुख उडा दिए, कालिंदी कोटिक काली के समान है जिसका जल नहीं पिया जाता और न जिसे छुआ जाता है। वन वक रूप है और घर अधासुर सम।"

विरइ न्यथा व्यक्त करने के लिए कवि ने चित्र-विचित्र उत्प्रेचात्रों में एक सर्वथा नवीन किन्तु अत्यन्त सामान्य और व्यजनापूर्ण कल्पना की है: 'सूर-

<sup>ै.</sup> वही. पृ० ५१० <sup>२</sup> वही, पृ० ५१२ <sup>३</sup> वही, पृ० ५१२

४ वही, पु॰ ५२०

दास-प्रभु तुम्हारे मिलने के बिना तनु ब्योंत हो गया श्रीर विरह दर्जी। विरहिनी गोपियों के भाव की व्यापकता के लिये गड़ा के चिर-विरह की कल्पना कर के किव ने प्रकृति में समवेदना ढूढी है: 'विरही श्रपने को कहाँ तक संभालें ? जाब से गड़ा हरि-पग से श्रलग हुई, तब से बहना नहीं छोड़ती। 'र विरह्माय समस्त प्रकृति में व्यापक है: 'यमुना श्याम हो गई। तरुवर पत्र-वसन नहीं संभालते, वे विरह में योगी हो गए। 'उ विरह का दावाधि के सांग रूपक के द्वारा वर्णन करके भी इसी व्यापकता की व्यजना की गई है: 'तनु-तरुवर को उर-श्वास-पवन के साथ विरह दावाधि श्रत्यन्त जला रही है, यद्यपि प्रेम उमँग कर जल से सींचता है श्रीर घन बरस-बरस कर हार गया, पर न तो वह शात होती है श्रीर न यह उसमें जल कर चार होता है, वरन् सुलग-सुलग कर काला हो रहा है। विधक-वियोग ने कीर, कपोत, कोकिल, चातक सब बिडार दिए। '

विरहीन्माद को चित्रित करने के लिए श्याम भुजगम से डसे जाने की कल्पना का रूपक में अत्यन्त स्वाभाविकतापूर्वक निर्वाह हुआ है: "माईरी, श्याम-भुत्रगम काले से डसी गई हैं। पहले चितवन, फिर मुसकान का महाविष लग गया। न तो तत्र सफल होता है और न मत्र लगता है। गुणी गुण हार कर चले गए। प्रेम-प्रीति की व्यथा से तप्त तन मुक्ते मारे डालता है। ऊथो, तुम आए और हमारे बद दे कर चले, यह अच्छा हुआ। अब गोविंद गाडुरी को शीध बुलाओ, जो यह विष उतारें। विरह-मदन की लहर आती है। हरि-वैद्य को कौन बुलाए ? सूरदास, यदि गिरिधर आएँ, तो हमारे सिर से गाडुर टले।"

एक श्रोर का प्रेम चित्रित करने में किन ने श्रत्यन्त स्न्म-निरीच्या श्रीर ग्रामीय श्रनुभन का श्रनेक उदाहरणों में परिचय दिया है: माई, एक श्रोर का हित ऐसा है, जैसे कुसुम-रग में रॅगने से वस्त्र थोडी देर के लिए चटक रहता है श्रीर बाद में पुनः श्वेत हो जाता है; जैसे वेचारा किसान जल रोकने के लिए बार-बार बाहे देता है (मिट्टी चढाता है), पर फिर् भी निठुर नीर उमेंड कर उसे वहा देता है। कि गोपियों के प्रेम की हढता श्रीर श्रनन्य भाव के चित्रण में किन ने स्त्पक श्रीर उपमा के लिए नई नई कल्पनाश्रों की उद्घावना की है: हमारे हिर हारिल की लकडी हैं।

<sup>ै.</sup> वही, पृ० ५३० २. वही, पृ० ५३३ <sup>3</sup> वही, पृ० ५३५ ४ वहो, पृ० ५३८ ५ वही पृ० ५४० ६ वही, ५४६

सूरदास ]

¥

मन, कर्म श्रीर वचन से नन्दनन्दन को उर में धारण करके इमने यह दृढ करके पकड ली है। योग सुनते ही हमें ऐसा लगता है, जैसे कड़वी ककड़ी।'' 'श्याम को तज कर श्रन्य को देखना ऐसा है, जैसे खेडे की दूब।''

े सूच्म श्रलकार का प्रयोग भी भावां के चित्रण के श्रतगत श्रा सकता है, यद्यपि यह केवल एक युक्ति है। किव ने एक बार राधा के द्वारा इस युक्ति का प्रयोग कराया है। 3

प्रेम के साधारण, सयोग श्रीर वियोग सवधी भावों को भी कवि ने कृट शब्दों के द्वारा गृढ शैली में कहीं-कहीं व्यक्त किया है। ४

उपर्युक्त विवेचन से किय की उर्वर कल्पना-शक्ति, विस्तृत जान, सूक्म निराक्त्य, सौंदर्य-प्रियता, वचन-विदग्धना ग्रोर ग्रसाधारण प्रतिमा के साथ उसको ग्रतीय सवेदनशोलता ग्रीर भाव प्रवणता का भा परिचय मिलता है। एक ग्रोर जहाँ वह उत्प्रेक्ताश्रों ग्रीर रूपकों की नवीन-नवीन उद्भावना के द्वारा कल्पना को विचित्रता ग्रीर त्रमुर जकता व्यक्त करता है, प्रतीप, विभावना ग्रीर श्रतिश्योक्ति ग्रादि के द्वारा कल्पना की ऊंची उडान प्रदर्शित करता है, वहाँ दूसरी ग्रोर साधारण ग्रीर प्रचलित उपमान्नों का सामान्य रूप में ग्रथवा उदाहरण, ह्यांत ग्रीर श्रथांन्तरन्थास ग्रादि के द्वारा उपयोग करके चित्रोपमता उपस्थित कर देता है। स्रदास के ग्रलकारों के प्रयोग में उनके व्यक्तित्व की ग्रप्रतिम संपन्नता का उद्घाटन हुन्ना है।

# भाषा-शेली श्रीर छन्द

सूरसागर की भाषा-शैलो का सबसे प्रमुख लज्ञ्ण है उसकी विविधता श्रोर विचित्रता। रचना के काल-क्रम के विषय में कोई सामग्री उपलब्ध न होने के कारण शैलो के क्रम-विकास पर सम्यक् विचार नहीं किया जा सकता। फिर भी, शैली का श्रध्ययन कवि के व्यक्तित्व को समसने के लिए एक प्रधान साधन होता है, इसलिए यह श्रावश्यक है कि कवि को रचना का शैली के श्राधार पर यथासभव वैज्ञानिक विश्लेषण करने का उद्योग किया जाए। इसके श्रातिरिक्त भाषा-सपन्नता तथा छुदों का विविधता पर विचार करना भा श्रिधिकतर शैलों के बाह्याग-सौन्दर्य की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है।

## ्रीली के विविध रूप

शैली की विभिन्नता के विचार से सूरसागर के पद समूह का निम्न अशों में विश्लेषण किया जा सकता है: श्री मद्भागवत के कथा-प्रसग तथा कथा-पूर्वर्थ अन्य वर्णनात्मक अश, हश्य और वर्णन-विस्तार; वर्णनात्मक कथानक; गीतात्मक कथानक और विषयानुसार कथात्मक-वर्णनात्मक एव फुटकर गेय पद। इन्हीं अशों के आधार पर किव की भाषा के परिमार्जन और शैली की प्रौढ़ता तथा इसकी प्रवृत्तियों का विवेचन किया गया है। शैली के विवेचन में यह दिखाने का प्रयत्न किया गया है कि उसके द्वारा किव के व्यक्तित्व का कहाँ तक प्रकाशन हुआ। किसी सीमा तक शैली और तदनुरूप किव के व्यक्तित्व के विकास कम का भी अनुमान किया जा सकता है, पर इस विषय में अनुमान मात्र का अवलवन उचित नहीं। भाषा-शैली की अनेकरूपता में उसकी सबसे अधिक असमर्थ, अपरिमार्जित और असस्क्रत भाषा और तदनुरूप अशक्त, शिथिल और व्यक्तित्व हीन शैली के द्वारा उसकी उदासीनता और प्रयत्न की शिथिलता का परिचय मिलता है। किव की सरल, स्पष्ट, निष्कपट और निर्मल प्रामीण प्रकृति उसकी सरल, स्वामाविक, व्यावहारिक, अनलकृत और प्रवाहपूर्ण भाषा में अभिव्यक ऋषु अव्यवहित, आडवरहीन और कभी कभी आम्य

एव अश्लील शैली के द्वारा प्रकट हुई। इसके टीक विपरीत तत्सम शब्दावली के प्रचुर प्रयोग के साथ समलकृत भाषा में ललित, अनुरजित और आकर्षक शैली उसके उच्च सस्कार, सौंदर्यप्रियता, सवेदनशीलता, कल्पनाशक्ति श्रौर काव्य-प्रतिभा का परिचय देती हैं। भाषा के व्यावहारिक, स्वाभाविक तद्भव-प्रधान रूप के साथ ग्रलकृत, ग्रनुरजित, तत्सम पद युक्त रूप का समन्वय करके कवि ने भाषा का उच्च साहित्यिक रूप भी उपस्थित किया जिसके द्वारा उसकी प्रौढ़, ललित, व्यंजक एव प्रसन्न शैली उसके प्रौढ़, गूढ, गभीर, भाव-प्रवण श्रीर उच्च श्रादर्शमय व्यक्तित्व का प्रकाशन करती है। परन्तु कवि के सपूर्ण श्रेष्ठ गुण-संयम, विनय, दीनता, दृढता, स्थिरमतित्व, स्नेहकातरता, विश्वास,धैर्य, गाभार्य, भावुकता, कोमलता, चैतन्य ग्रौर चातुर्य-उसकी सरल शब्दों से युक्त किन्तु ऋत्यत व्यजनापूर्ण, ऋर्थ की व्यापकता ऋौर उच्च कोटि के काव्य चातुर्य की प्रदर्शक भाषा और तदनुकूल दृढ, व्यजक, आग्रह-पूर्ण एव भावमयी शैली में व्यक्त हुए। भाषा-शैली के विविध रूप श्रौर उनके अतर्गत लिख्त विविध गुर्गों के पर्याप्त नमूने दे सकना सभव नहीं है । फिर भी विवेचन के अत में दिए हुए उदाहर ग्रस्वरूप कतिपय उद्धरण क्वि की बहुगुणमयी भाषा-शैली पर तुलनात्मक विचार करने में सहायक होंगे।

श्री मद्भागवत के कथा-प्रसंग तथा कथा-पूर्त्यर्थ वर्णनात्मक श्रंश \

ये अश स्रसागर के समस्त स्कधों में फैले हुए हैं और विस्तार के अनुपात में नवम और दशम स्कध के अतिरिक्त अन्य स्कधों में अन्य अशों की अपेन्ता अधिक हैं। स्रसागर को शीमद्भागवत के आधार पर रचित सम्यक् ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत करने में इन कथा-प्रसगों का स्थान अवश्य महत्त्वपूर्ण है, परतु कि के व्यक्तित्व के प्रकाशन में इनकी भाषा-शैली से विशेष सहायता नहीं मिलती। इनकी रचना में किव की काव्य-प्रतिभा, शब्द-सपन्नता, वस्तु-विन्यास का चातुर्य और वर्णन विस्तार की प्रवृत्ति का न्यूनतम प्रकाशन हुआ। इन प्रसगों की शैली की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कि शीवतापूर्वक, ज्यों-त्यों प्रस्तुत वर्णन करके आगे के विषय पर पहुँचना चाहता है। फलतः उसकी भाषा में कहीं-कहीं असमर्थता और शैली में शिथिलता दिखाई देती है। साहित्यिक सौंदर्य का तो सर्वथा अभाव ही है। चाहे कथा-वर्णन हो, चाहे आचारोपदेश अथवा सिद्धान्त-प्रतिपादन, शैली में विशेष अतर नहीं जान पड़ता। सिद्धांत-प्रतिपादन में तत्सम पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग मात्र उसकी शैली में चारता लाने में असमर्थ है। इन अंशों का प्रयोग मात्र उसकी शैली में चारता लाने में असमर्थ है। इन अंशों

में छद भी सरल श्रीर कामचलाऊ—चौबोला, चौपई, चौपाई श्रादि का प्रयोग हुश्रा है।

#### दृश्य श्रीर वर्णन-विस्तार

X.

स्रसागर के उन अशों में जिनमें किव ने विशेष अवसरों के दश्यों के चित्रण तथा वस्तु श्रों की लम्बी लम्बी सूचियाँ दी हैं, कृष्ण के श्रन्नप्राशनादि सस्कार श्रौर भोजनादि नित्य कर्म के सम्बन्ध में विस्तृत वर्णन श्रौर लम्बी-लम्बी सूचियाँ रास के अतर्गत वर्णन-विस्तार तथा हिंडोल-लीला श्रौर वसत न होली लीला के उल्लेख निशेष रूप से किए जा सकते हैं। इन वर्णनों की भाषा विषय। नुसार - तत्सम-प्रधान ऋौर तद्भव-प्रधान, दोनों प्रकार की है, परन्तु शैलो में विकीर्णता, वाक्यों में शिथिलता तथा अनावश्यक एव सौंदर्य-हीन पुनरावृत्तियों के कारण कला की दृष्टि से इन वर्णनों का विशेष मूल्य नहीं है। बसत और होली के वर्णनों में ये त्रुटियाँ देख कर आश्चर्य होने लगता है कि क्या वस्तुतः कवि इतनी शिथिल भाषा-शैली की रचना भी कर सकता है। यदि यह अश-बसत स्रोर होली-वस्तुतः सूरदास का रचा हुस्रा है तो इसके विषय में यही कहा जा सकता है कि यह शैली कवि की उस मनो-खत्ति की प्रदर्शक है, जब वह मौज में आ कर अथवा हर्ष और आनन्द की उस सीमा पर पहुँच कर जहाँ मनुष्य गभीर ऋौर एकाग्र चित्त हो कर विचार करना स्थगित कर देता है, इलके मन से विषय का वर्णन करता चला जाता है।

इन वर्णनों में कहीं चौपाई, चौपई श्रयवा चौबोला जैसे सरल तथा कहीं-कहीं मिल कर गाने योग्य शिथिल छन्दों का प्रयोग हुन्ना है। कहीं-कहीं गेंय पद भी त्रागए हैं, पर वे अपवाद स्वरूप हैं।

## वर्णनात्मक कथानक

ब्रह्मा-बाल-वत्सहरण, कालिय दमन लीला, गोवर्धन लीला, चीरहरण -लीला, दानलीला, श्रीकृष्ण-विवाह रासलीला, मानलीला, श्रीर मॅंवरगीत -वर्णनात्मक कथानकों में विशेष उल्लेख-योग्य हैं, जिनकी रचना कि ने कदाचित् स्वतत्र रूप से भी की है। श्रीकृष्ण-विवाह-वर्णन को छोड़ कर ये सभी कथानक उन कथाश्रों को वर्णनात्मक शैली में दुहराने के लिए रचे गए, जिन्हें किव ने गेय पदों में पहले वर्णन कर दिया है। श्रतः कथा की पूर्ति करना इनका उद्देश्य नहीं है, श्रिप दु इनके द्वारा एक प्रकार से कथा का सिक्ति होर पुसंगठित रूप प्रस्तुत करना कवि का ह्राभीष्ट जान

इन कथानकों की शैली में यद्यपि गेय पदां की शैली की अपेला स्वभावतः द्रुतगामिता अधिक है, फिर भी आगामी विणय पर पहुँचने के लिए किंव उतना अधीर नहीं जान पडता जितना भागवत के छायानुवाद वाले अशों में। भाषा भी अधिकाश में अपेलाकृत अधिक सुसंस्कृत और पिरमार्जित है। यद्यपि भाषा के श्रगार के लिए किंव को विशेष अवसर नहीं मिला, फिर भी कहीं कहीं अलकारों का प्रयोग भावों के स्पष्टीकरण के लिए अवश्य हुआ है। छन्दों के निर्वाचन में किंव ने सुरुचि एव रुचि-वैचिन्य का तो प्रायः सर्वत्र ध्यान रखा ही, कही-कहीं छन्दों में विविधता और नवीनता का समावेश करके शैली का सीन्दर्य और वढा दिया है। कथा-वर्णन में भावों और मनोवेगों के विशद चित्रण के लिए यद्यपि किंव को विशेष अवसर नहीं मिला, फिर भी यथासभव उनकी ओर सकेत अवश्य किया गया।

इन कथानकों में गेय पदों में वर्णित कथानकों के कथा-भाग का ठीक अनुसरण होने के कारण मौलिकता का अभाव है, फलतः गेय पदों को पढ़ने के बाद इनके पढ़ने में काव्य का उतना आनन्द नहीं मिलता, पर कहीं कहीं रुचि बदलने के लिए गेय पदों में इनके द्वारा उपस्थित किए हुए व्यवधान आवश्यक भी हो सकते हैं। कथा-वर्णन, कथा का पूर्वापर सम्बन्ध, नाटकीय सभाषण, धारा-प्रवाह और रोचकता अधिकाश कथानकों में मिलती है।

#### गीतात्मक कथानक

पन्घट-प्रस्ताव, ब्रह्मा-बाल-वत्स-हरण, श्रीराधा-कृष्ण-मिलन, चीरहरण लीला, गोवर्धन लीला, दानलीला, मानलीला श्रीर भॅवरगीत श्रादि कथा-प्रसगों में कवि का प्रवंध-चातुर्य विशेष रूप से प्रदर्शित हुत्रा।

इन कथानकों की भाषा घटना-प्रधानता के कारण प्रायः तद्धव प्रधान है। अलकारों का प्रयोग भावों के स्पष्टीकरण के लिए विशेष रूप से हुआ है तथा सभाषणों में स्वाभाविकता और नाटकीयता तथा घटना वर्णन में अवसरानुक्ल देधी भाव का कुशलता से प्रयोग किया गया है। आवश्यकता-नुसार शैली में अनुरजकता भी है। ऐसे स्थानों पर भाषा में तत्सम-प्रधानता और समस्त पदावली की प्रचुरता हो गई है। परन्तु शैली की दृष्टि से इन कथा-प्रसंगों की विशेषता यही है कि उनकी भाषा सरल, व्यावहारिक और प्रवाहमयी, भाव स्पष्ट और अकृतिम तथा शैली ऋजु एव अव्यवहित है। इन के द्वारा किंच के सरल, सुप्रिय, निर्मल श्रीर श्राडयरहीन व्यक्तिक श श्रत्यत निकट से परिचय मिलता है। प्रत्येक पात्र में सजीवता श्रीर सहज शाकर्षण भरने में किंव को श्रनुभम सफलना मिली है। प्रत्येक पद नेय श्रीर प्रसिद्ध कथावस्तु की किसी विशेष घटना श्रथवा भाव श्रादि से सविषत होने के कारण स्वतंत्र रूप से भी रोचकतापूर्ण है। यद्यपि प्रत्येक पद में श्रय फुटकर नेय पदों जैसी सच्चेप में विस्तार की व्यजना नहीं है, फिर भी कदाचित् भरती के पद बहुत ढूँढने पर ही मिलेंगे।

इन कथान कों में कहीं कहीं, जैसे पनघट-प्रस्ताव और दानलीला में शैली की स्वामाविकता, प्रामीणता और अशिष्टता भी सीमा पर पहुँच गई है, जो असगानुकूल कवि के लिए निर्तात स्वामाविक जान पड़ता है।

स्रसागर के उपरिलिखित अशों के अतिरिक्त कृष्ण चरित से सम्बंधित अनेक गेय पद हैं, जिनकी शैली के विपय में पृथक् विचार करने की आवश्यकता है। इन पदों में राम-कथा-सबधी पदों को भी सम्मिलित समक्ता चाहिए। ये पद कई प्रकार के हैं और किन के व्यक्तित्व के विशेष विशेष गुणों के परिचायक हैं, अतः उन पर पृथक् पृथक् विचार करना उचित है।

सामान्य चरित सम्बधी गेय-पद

ये पर सपूर्ण कथा को रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं, स्रतः कान्य में इनकी महत्ता स्रतक्य है। किन ने सपूर्ण कथा के सगठन में समनतः उतना मनो-योग नहीं दिया जितना छोटे छोटे कथानकों में, फिर भी इन पदों के द्वारा स्रसागर का कुन्ण-चिरत पूर्ण चिन्त-कान्य के रूप में दिखाई देता है। भाषा-शैली की दृष्टि से इन पदों में से अधिकाश किसी महापुरुष सम्बन्धी महा-कान्य के स्त्रनिवार्य स्रग होने के सर्वथा योग्य हैं। इनकी भाषा निषयानुक्ल तद्भव श्रीर तत्सम-प्रधान, दोनों प्रकार की है तथा यथानसर स्रवकारिता स्त्रीर समस्तता का भी समानेश किया गया है। पित्मार्जन श्रीर सौन्दर्य भाषा में सामान्य रूप से दिखाई देता है तथा शीली अधिकांश में ऋजु, सरल, स्त्राङ्गरहीन श्रीर अन्यवहित है। गीतों में स्वतत्र रसमत्ता स्त्रीर तन्मयता कथानक नाले गेय पटों की अपेना कदाचित श्रीषक है। ये पद कान्य स्त्रीर किन करने में निशेष रूप से सहायक हैं।

## विशिष्ट कीडा सम्वन्धी गेय-पद

इन पदो में चद्र-प्रस्ताव, माखन चोगी, गोचारण, प्रीष्मलीला ह्योह यमुना विहार, रासलीला, जलक्रीडा, सुरति-वर्णन ह्यौर खहिता समय के पद विशेष उल्लेखनीय हैं। वाल ग्रीर किशोर-क्रीटाग्रों के विचार से ये पद खमावतया दो भागों में वॅट जाते हैं, क्योंकि दोनों की शीलयों में ग्रतर है।

नाल कीडा सम्बन्धी पदों की भाषा में खाभाविकता, तद्भव-प्रधानता, परिमार्जन ग्रीर सीष्ठन है तथा शैली में चपलता, मोहकता, सुगमता ग्रीर ग्राडवरहीनता है। इन पदों की भाषा-शैली कवि के व्यक्तित्व की शिशु-सुलभ चपलता, सहज-मुरधता, सरलता ग्रीर स्नेहशीलता की परिचायक है।

किशार-लीला सम्बन्धी पद भी तद्भव-प्रधान ग्रीर व्यावहारिक तथा परिमार्जित भाषा में रचे गए हैं, पर उनमें श्रलकारिता ग्रपेक्ताकृत ग्रधिक है। शैली की चपलता में म्वाभाविकता के स्थान पर चतुरता ग्रीर पूर्वनिश्चित् वकता का सम्मिश्रण विशेष है तथा सुगमता के स्थान पर प्रायः वचन-वकता ग्रीर व्यग्य की प्रधानता है। इन पदों की शैली के श्राकर्षण में भी इन्द्रहीन ग्रीर निश्छल मनोहारिता के स्थान पर विकार-जन्य, सामिप्राय मोहकता है। यह भाषा शैली कवि के प्रौढ, प्रेमांदोलित, सहज-विकारी ग्रीर श्राडनरहीन एद्रियतापूर्ण व्यक्तित्व की व्यजक है।

कहीं-कहीं, जैसे सुरित श्रीर खांडता-समय के पदों में श्राम्य श्रीर श्रश्लील शैली भी पाई जाती है जो किय के श्राडंबरहीन निश्छल व्यक्तित्व के सर्वथा उपयुक्त है।

ये पद सदर्भ द्वारा परस्पर शृखलाबद्ध होते हुए भी श्रिधिकाश में स्वतंत्र रूप से पढे जा सकते हैं। सुगेयता श्रीर रसमयता में वे श्रीर भी श्रिधिक बढे-चढे हैं।

## रूप चित्रण श्रीर मुरली वादन संबन्धी गेय पद

भाषा के सौदर्य, शैली की अनुरंजकता तथा व्यक्तित्व की सपन्नता के विचार से ये पद संपूर्ण काव्य में सर्वोपिर हैं। ये अधिकाश में तत्सम प्रधान समस्त पद युक्त भाषा में रचे गए हैं। किव की काल्पिनक अनुभूति के सुदर से सुदर प्रकाशन अलकारों के रूप में इन्हीं पदों में हुए। शब्दों के निर्वाचन में किव ने पद-मैत्री, ध्विन-साम्य और विषयानुरूपता का प्रायः सर्वत्र निर्वाह किया। सूरसागर की सुसस्कृत, परिमार्जित और मधुर भाषा के सुंदरतम नमूने इन पदों में मिल सकते हैं। इनकी शैली प्रौढ, रुचिर, लिलत, अवाह युक्त और अनुरजित है। किव की कल्पना और मावना का सुंदरतम संयोग वहाँ मिल्रता है जहाँ किव अपने उपास्य देव के मनोहर रूप के चित्रण में अपने काव्य-कौशल के साथ भक्ति-भावना का समावेश करता

जाता है। प्रायः उसकी कल्पना श्रीर भावना परस्पर प्रतिस्पर्द्धा करती दिखाई देती है। इसी प्रतिस्पर्द्धा के फलस्वरूप उसकी सौंदर्य की भावनापूर्ण श्रमुभूति चरम परिणित पर पहुँच कर कल्पना को श्रपरूप श्रीर रहस्यमयी बना देती है। ऐसे स्थानों पर, जहाँ भावना परोच्च में रहती है, वहाँ कल्पना कूट पदों के रूप में प्रकट हो जाती है श्रीर जहाँ उसे विकसित होने का श्रवसर मिलना है वहाँ किन किसी श्रसीम, श्रनत सुख की श्रोर लद्द्य करता दिखाई देता है।

इन पदों की भाषा-शैली में कि के व्यक्तित्व की पूर्ण प्रतिभा, सजगता, सुरुचि स्रोर भरपूर यौवनसुलभ सौंदर्य-प्रियता का दर्शन होता है। यहाँ भक्त कि स्रापनी सुदरतम कितत्व शक्ति के साथ प्रकट हुस्रा है। जिस प्रकार भाषा स्रोर भाव में प्रतिस्पर्द्धा सी दिखाई देती है, उसी प्रकार यह निर्णय करना कठिन जान पड़ता है कि काव्य की व्यापक सुप्रमा स्रोर भिक्त की उच्च भावना में कौन स्रिधिक श्रेष्ठ है, परन्तु जिस प्रकार भावों की प्रवृत्ति स्पष्टतया भाषा के स्राप्त स्राप्त का कि होते हुए भी उसे पीछे छोड़ते जाने की है, उसी प्रकार स्रसागर का कि कि हर्ण के सौंदर्य पर मुग्ध भक्त का स्रात्त प्रकार दिखाई देता है। कि की दर्शन स्रोर श्रवण की इद्रियाँ कृष्ण के रूप स्रोर मुरली-ध्वनि पर मुग्ध हो कर उनमें चराचर के सौन्दर्य को सीमित कर देती हैं; पर कदाचित वह रूप स्रोर वह ध्वनि इद्रियातीत है, स्रतः उसकी रूप दर्शन स्रोर ध्वनि-श्रवण की लिप्सा भक्ति-भावना में परिणत होती जाती है स्रोर भावना सहज ही ऐद्रियता को स्रात्मसात करती दिखाई देती है।

रूप चित्रण सम्बन्धी पदों में किव की वर्णन-विस्तार की प्रवृत्ति एक दूसरे रूप में दिखाई देती है। कभी तो वह सपूर्ण नख शिख के सूद्मातिसूद्म व्योरों के साथ विविध रूपमयी कल्पनाओं की छिए करता जाता है श्रीर कभी नख-शिख के किसी श्रग विशेष पर ठहर कर उसके चित्रण में कल्पनाओं की बाढ-सी लगा देता है। पिक के बाद पिक और पद के बाद पर इसी प्रकार सौन्दर्य-लोक को विविध रग श्रीर रूप दी दृश्याविलयाँ उद्घाटित करते जाते हैं। परन्तु प्रत्येक पद एक दूसरे से सम्बधित होते हुए भी सर्वथा स्वतंत्र श्रीर स्वतः पूर्ण है श्रीर गीत काव्य के सत्तेप में प्रवन्ध की व्यापकता

## प्रभाव-वर्णन सम्बन्धी गेय पद

ये पद रूप-चित्रण श्रीर मुरली-बादन के पदों के साथ यत्र तत्र विखरे हुए तथा 'नेनन' गीर 'श्रॅंखिया' समय के पदों के नाम से एकत्र सग्रहीत मिलते हैं। इन पदों का उपर्यक्त पटों से कार्य-कारण का घनिष्ट सम्बन्ध है। श्रतः भाषा शैली की दृष्टि से ये उनसे एक श्रेणी श्रीर श्रागे हैं। इनकी भाषा में तत्समता एव समस्तता की बहुलता नहीं है, वरन् किव द्वारा व्यव-द्वत तत्सम श्रोर तद्भवादि पदावली का समन्वय हो कर इनमें भाषा का व्यावहारिक साहित्यिक रूप दिखाई देता है। शब्दों में पद मैत्री श्रीर ध्विन सम्य तो है, पर शाब्दिक सौन्दर्य पर किव श्रिषक नहीं ठहरता। भाषा यद्यि श्रलकृत है, पर श्रलकारों में बाह्य रूप-वैचित्र्य के स्थान पर श्रातरिक सौन्दर्य की विशेषता है। शैली में भीढ़ता, लालित्य, प्रवाह, प्रसाद श्रीर निकटता श्रिषक है। कल्पना श्रीर भावना के सघर्ष में भावना निश्चित रूप से कल्पना का श्रपने में समाहार करते हुए प्रधानता प्राप्त कर लेती है।

किव के व्यक्तित्व के श्रातिरक रूप का इन पदों में श्रीर श्रिधक प्रकाशन हु त्रा। उसकी काव्य-प्रतिभा श्रीर सौन्दर्य-प्रियता पूर्ववत् दिखाई देती है, पर उसकी भक्ति-भावना श्रपे चाकृत श्रिधक प्रवल हो गई। इसी श्रनुपात में उसकी भाषा का श्रर्थ-गाभीर्य श्रीर व्यजना-शक्ति भी उत्कृष्टता की श्रीर प्रवृत्त हुई। किव की ऐंद्रियता प्रायः प्रत्येक पद में मानसिक श्रनुभूति के सम्मुख श्रपनी विवशता प्रकट करती जान पड़ती है।

वर्णन-विस्तार की प्रवृत्ति इन पदों में भी कल्पना का आश्रय ते कर पुनरावृत्ति की श्रार उन्मुख है। यद्यपि किव कल्पना की विविधता श्रीर वैचित्र्य के द्वारा रुचि-भग न होने देने का निरतर प्रयत्न करता है, फिर भी कल्पनाश्रों में पूर्वोल्लिखित पदों की भाँति 'श्रमुरजकता न होने के कारण भावना में सहज तल्लीनता न प्राप्त करने वाले पाठकों और श्रोताश्रों को यदि कभी कभी अतिवृत्ति होने लगे तो श्राश्चर्य नहीं। यद्यपि प्रायः प्रत्येक पद स्वतत्र श्रौर स्वतः पूर्ण है तथा श्रकेला रसमग्र करने की ज्ञमता रखता है, फिर भी समृहिक प्रभाव में इन पदों की विशेषता है।

#### भाव-चित्रण सम्बन्धी गेय पद

, यद्यपि किव के प्रायः समस्त गेय पद किसी न किसी रूप में भावों का चित्रण करते हैं, फिर भी यहाँ पर भाव-चित्रण सम्यन्धी पद ऐसे पदों को कहा गया है, जिनमें साधनरूप से भी श्रन्य किसी विषय की प्रधानता नहीं है, वरन् भावों श्रोर मनोवेगां का प्रत्यत्त रूप से प्रकाशन ही किंव को श्रमीष्ट है। ये पद समस्त दशम स्कध—विशेषकर पूर्वार्क तथा प्रथम स्कध श्रोर कुछ संख्या में नवम स्कध में पैले हुए हैं। इन पदों की भाषा शैली पर सामूहिक रूप स विचार करना कठिन है, क्यांकि भाषा शैली भावों की गभीरता श्रोर तीवता के श्रनुपात स बदलती जाती है। परन्तु फिर भी इन दिशा में किंव की सामान्य प्रवृत्ति का श्रध्ययन किया जा सकता है।

दैन्य भाव सबबी पदों की भाषा विशेषतया तत्सम-प्रधान कही जा सकती है, यद्यपि तद्भवादि व्यावहारिक शब्दों का भी यथावसर स्वतन्नता-पूर्वक प्रयोग किया गया है। समस्त पदावली की प्रचुरता भी उन स्थलों पर मिलती है जहाँ किव ने अपना अभिमत हदतापूर्वक व्यक्त करने की आवश्यकता समस्ती। भाषा सर्वथा निरलकृत नहीं, है पर सौन्दर्य-वृद्धि के लिए कोई आयास नहीं किया गया। शैली में प्रौदता, स्पष्टवादिता, गभीरता हदना और आग्रह अधिकाश पदों में लिच्चत होता है। कल्पना का उपयोग उतना ही हुआ जितना भावों के स्पष्टीकरण के लिए आवश्यक था। इस प्रकार दैन्य भावसूचक पद किव के सयमित, सीमित, आक्रात, हद और एकाग्र-चित्त जीवन के निदर्शक हैं।

वात्सल्य रित संबंधी भावों को व्यक्त करने वाले पदों की भाषा श्रिधक व्यावहारिक श्रीर स्वाभाविकता के श्रित निकट है। फलतः तत्सम श्रीर समस्त पदों का प्रयोग श्रल्प है। भाषा को श्रलकृत बनाने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया, फिर भी भावों की सघनता श्रीर विविधता के कारण श्रलंकार स्वाभाविक रूप से श्रा ही गए हैं। शैली में प्रौढता, गमीरता, श्रृजुता, चारुता, लालित्य उत्साह श्रीर सहज प्रवाह है। भावों की श्रनुभूति करने के लिए किंव कल्पना के विविध प्रयोग करता है, जिससे उसकी शैली में सहज श्राकर्षण श्रीर रुचिरता श्रा जाती है, परन्तु भाव प्रायः कल्पना का - श्रितक्रमण करते दिखाई देते हैं। ये पढ किंव के स्नेह कातर, विश्वासी श्रीर धेर्यपूर्ण गभीर व्यक्तित्व के परिचायक हैं।

मबुर रित सूचक पदों की भाषा-शैली में भी प्रायः वे समस्त गुण हैं, जो वात्सल्य रित वाले पदों में । इन में भाषा की भाव-गर्भारता मधुरिमा और आकर्षण अपेन्ताकृत विशेष है तथा शैली में गभीरता किंचित् कमें । शैलों की निकटता धनिष्टता में परिवर्तित हो कर तीव व्यजना का रूप

धारण कर लेती है। फलतः भावों की सूच्मता, तीव्रता, व्यापकता और सघनता को व्यक्त करने के लिए किंव अपने समस्त काव्य-चातुर्य का उपयोग करता है और शौली को अत्यत व्यजक, अत्यन्त पीढ तथा अत्यन्त मार्मिक वना देता है। वियोग सम्बन्धी पदों में जिनकी अधिक सख्या भ्रमरगीत में है, ये गुण विशेष रूप से पाए जाते हैं।

रित सम्बन्धी पद वस्तुतः सूरदास की भाषा-शैली की महत्ता श्रीर गौरव को श्रसदिग्ध रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। ये पद किव के व्यक्तित्व की गूढतम भावनाश्रों का कभी ऋजु श्रीर श्रव्यविहत शैली में श्रीर कभी वचन-वक्रता के साथ श्रत्यत निकट से परिचय देते हैं तथा उसकी भाव-प्रवणता भावुकता, कोमलता, सरलता, सजगता श्रीर चतुरता का स्थायी प्रभाव डालते हैं।

#### फुटकर गेय पद

जितने प्रकार के पदों का उल्लेख ऊपर किया गया, उनके श्रतिरिक्त प्रसागर में श्रनेक पद बच रहते हैं जिनका समावेश उक्त कच्चाश्रों में नहीं ( हो सकता। ये पद सपूर्ण ग्रथ में छिट-फुट बिखरे हुए हैं श्रौर किसी विशेष विषय से सम्बन्ध नहीं रखते। इनमें तत्त्व-चिंता, गुरु-महिमा, दृश्य-चित्रण, घटना-चित्रण श्रादि विभिन्न विषयों का समावंश किया गया है। भाषा-शैली के विचार से ये ऊपर वर्णित किसी न किसी कच्चा से सबद्ध किए जा सकते हैं; परन्तु कि के व्यक्तित्व की एक सीमित चेत्र में व्यापक दृष्टि की सूचना इनसे श्रवश्य मिलती है।

#### तुलनात्मक नम्ने

**年10―60** 

शैली के उपर्युक्त विविध रूपों के कतिपय उदाहरणों से भाषा-शैली श्रीर कवि के व्यक्तित्व की सपन्नता का किंचित् श्रमुमान किया जा सकता है।

१ कथा-पूर्त्यर्थ श्रीमद्भागवत के छायानुवादी श्रश की श्रसमर्थ भाषा श्रीर व्यक्तित्वहीन शैली:—

हरि हरि हरि सुमिरन करो। हरि चरनारविंद उर धरो ॥
जनमेजय जब पायो राज। एक बार निज सभा विराज ॥
पिता बैर मन में सो बिचार। बिप्रन सों यों कह्यो उचार॥
मो कों तुम ऋब यज्ञ करावहु। तक्तक कुटॅब समेत जरावहु॥
(सू० सा०, वें० प्रे०, ए० ६००)

२. वर्णनात्मक कथानकों की शैली जिसमें गीतात्मक कथानक के श्रनुकरण के साथ कथा की रोचकता, नाटकीय-प्रभाव तथा शैली की स्वा-भाविकता पाई जाती है:—

> खेलत जमुना तट गए , श्रापुहिं ल्याए टारि । लै श्री दामा हाथ तैं गेंद , दयो दह डारि ॥ श्री दामा गहि फेंट, कह्यो, इम तुम एक जोटा। कहा भयो जो नद बड़े, तुम तिनकै ढोटा॥ खेलत में कह छोट वड , इमहुँ महर के पूत। गेंद दियें ही पै बनै, छाँडि देहु मति-धूत ॥ तुमसौ धूत्यो कहा करी, धूत्यो नहिं देख्यो। प्रथम प्तना मारि काग, सकटासुर तृनावर्ते पटक्यो सिला, ऋघा, बका सहारि। तुम ता दिन सग ही रहे, धूत न कहत सम्हारि॥ टेढ़े कहा बतात, कस कौ, देहु कमल श्रव। कालिहिं पठए माँगि पुहुप, ग्रम लाइ देहु जब ॥ बहुत अचगरी जिनि करो, अजहूँ तजी मनारि। पकरि कस लै जाइगी, कालिहिं परै खॅभारि॥ कमल पठाऊँ कोटि , कस की दोष निवारौं। तुम देखत ही जाउँ , कस जीवित धर मारौँ ॥ फेंट लियो तब फटिक कै, चढे कदम पर जाइ। सखा हॅसत ठाढे सबै, मोहन गए पराइ॥ श्री दामा चले रोइ जाइ, कहि हौ नन्द श्रागे। र्गेंद लेहु तुम त्राइ, मोहिं डरपावन लागे ॥ यह कहि कदि परे सललि, कीन्हे नटवर-साज। कोमल तन धरि कै गए, जह सोवत ग्रहिराज॥

( स्॰ सा॰, सभा, पद १२०७ )

 $\times$   $\times$   $\times$ 

वर्णनात्मक कथानकों में कहीं-कहीं श्रत्यत त्र्याकर्षक वर्णन शैली का प्रयोग हुस्रा है, जो किव की प्रवन्ध-पटुता की परिचायक है ---

सुनि तमचुर को शोर वोष की वागरी। नवमत साजि श्टॅगार चली वन नागरी॥ नव सत साजि शृगार द्या पाटंबर सोहै।
एक ते एक विचित्र रूप त्रिभुवन मन मोहै॥
इंदा, बिंदा, राधिका, श्यामा, कामा, नारि।
लिलता त्रुक चद्रावली सखिन मध्य सुकुमारि॥

सूवे गोरस माँगि कल्लू ले हम से खाहू।
ऐसे ढीठ गॅवार कान्ह बरजत नहिं काहू॥
एहि मग गोरस ले सबै दिन प्रति आवहिं जाहिं।
हमहि छाप देखरावहू दान चहत केहि पाँहिं॥

कहत नँद लाडिले ॥ • (सूरुसार, वेंरु प्रेर, पृरु २५२)

३ दृश्य-वर्णन को भाषा-शैली जिममें प्रयत्न की शिथिलता के साथ-साथ भाषा में त्राल कारिता एव शैली में कल्पना की त्रानुरं जकता भी है:—

श्यामा परवश परी हो विकाय मोहन के खेलत रस रह्यो हो । खेलत चले करत ऋति तरकै मारत पीक पराइ । पेलि चलीं यौवन मदमाती ऋधर सुधा रस प्याइ । इत लिए कनक लकुटिया नागरि उत जेरी धरे ग्वार । इत है रग रँगीली गधा उत श्री नद कुमार ॥ २ ॥ खेलत मे रिस ना करि नागरि श्यामहिं लागी चोट । मोहन है ऋति माधुरि मूरति राखिये ऋचल ऋोट ॥

(वहा, पृ० ४४२)

४. गीतात्मक कथानकां में घारा-प्रवाह वर्णन श्रीर प्रवन्धात्मकता ---

नद महर उपनद बुलाए।

ग्रादर किर बैठन को दीनो महर महर मिलि शीश नवाए॥

मनहीं मन सब सोच करत हैं कस नृपति कल्लु माँगि पठाए।

राज ग्रश धन जो कल्लु उनको बिनु माँगे सो हम दै ग्राए॥

बूक्तत महर बात नॅद महरिह कौन काज हम सबिन बुलाए।

सूर नद यह किह गोपन सों सुरपित पूजा के दिन ग्राए॥

हँसत गोप किह नद महर सें भली भई यह बात सुनाई।

हमिह सबिन तुम बोलि पठाए ग्रपने जिय सब गए डराई॥

काहे को डरपे हम बोलत हँसत कहत बातें नदराई।

बड़ो सनेह कियो हम तुमको ब्रजवासी हम तुम सब भाई॥

(वही, पृ० २१०)

५. व्यावहारिक भाषा श्रौर स्वाभाविक शैली:-

कहा हमिंहें रिस करत कन्हाई।
यह रिस जाइ करों मथुरा पर जहां है कस बसाई॥
हम अब कहां जाइ गुहरावें बसत तुम्हारे गाउँ।
ऐसे हाल करत ,लोगन के कौन रई यहि ठाउँ॥
अपने घर के तुम राजा हौ सब को राजा कस।
सूर श्याम हम देखत ठाढे अब सीखे ए गस॥

 $\times$   $\times$   $\times$ 

जाइ सबै कसि गुहराबहु।
दिवि माखन घृत लेत छॅडाए आजिहि मोहि हजूर बोलाबहु॥
ऐसे को कह मोहिं बतार्वात पल मीतर गृहि मारौ।
मधुरा पितिहि सुनोगी तुमहीं जब बाके धरि केश पछारौ॥
बार बार दिन इमिहं बताबत अपनो दिन न विचारो।
सूर इद्र बज जबिह बहाबत तब गिरिराखि उवारो॥ वही पृ० २४१)

६ श्रत्यन्त ग्रामीण किंतु श्रनुरिकत शैली जो श्रसस्कृत रिमकता की प्रदर्शक है:-

मोसों कहा दुरावित नारी। नयन सयन दे चिनिह् चुरावित इहै मत्र टोना शिर डारी।। भोह धनुप ग्रजन गुन वान कटाचिन डारित मारि।
तिरवन अवन फोसि गर डारित कैसेहूँ नहीं सकत निरवारि॥
पीन उरज मुख नेन च्यावित इह विपमोदक जात न कारि।
घालित छुरी प्रेम की वानी सूरदास को सकै सँभारि॥
(वहो, पृ० २४८)

(वहो, पृ० २४८ ७. याल-क्रीडा सवधी सुगम, मोहक, चपल ग्रोर ग्राडवरहीन शैली .—
सखा सहित गए माखन-चोरी ।
देख्यो स्याम गवाच्छ-पथ हुँ मथित एक दिध भोरी ॥
हेरि मथानी घरी माट तें, माखन हो उतरात ।
ग्रापुन गई कमोरी मोगन, हिर पाई ह्याँ घात ॥
पैठे सखिन सहित घर स्नें, दिध माखन सब खाए ।
छूछी छाँडि मटुकिया दिध की. हिंस सब बाहर ग्राए ॥
ग्राइ गई कर लिए कमोरी, घर तें निकसे ग्वाल ।
माखन कर, दिध मुख लपटानी, देखि रही नॅदलाल ॥

ग्राइ गइ कर लिए कमारा, घर त निकस ग्वाल।
माखन कर, दिध मुख लपटानी, देखि रही नंदलाल।।
कहँ ग्रा र वज बालक सँग ले, माखन मुख लपटान्यी।
खेलत तें उठि भग्यी सखा यह, इहि घर ग्राइ छपान्यी।।
मुज गहि लियी कान्ह इक बालक निकसे वज की खोरि।
सूरदास ठिंग रही ग्वालिनी, मन हिर लियी ग्राँजोरि॥

(सू॰ सा॰, सभा, पट ८८८)

किशोर-क्रीडा की चपल, सरम, बक श्रीर मनोहर शैली .—
मोहन मोहनी रस भरे ।
भौह मोरिन नैन फेरिन तहाँ ते निहें टरे ।।
श्रग निरिख श्रनग लिजत सकै निहें ठहराइ ।
एक की कहा चले । शत शत कोटि रहत लिजाइ ।।
हते पर हस्तकिन गित छिब नृत्य भेट श्रपार ।
उडत श्रचल प्रगिट कुच दोउ कनक घट रस मार ।।
दरिक कचुिक तरिक माला रही घरणो जाइ ।
सूर प्रभु किर निरिख किरणा तुरत लई उचाइ ॥
(स० सा०, वें० प्रे०, पृ० ७७)
ह रूप-चित्रण की तत्सम प्रधान समस्त पद युक्त श्रीर श्रलकृत शैली .—

सोभा कहत कही नहिं श्रावै। श्रॅंचवत श्राति श्रातुर लोचन-पुट, मन न तृप्ति को पावै। सजल मेघ धनस्याम सुभग वपु, तिहत वसन वन माल। सिखि सिखट, वन धातु विराजत, सुमन सुगध प्रवाल। किछुक कुटिल कमनीय सधन श्राति, गोरज मिहत केस। सोभित मनु श्रद्धज पराग रुचि रिजत मधुप सुदेस। कुंडल-किरिन कपोल लोल छिवि, नैन कमल-दल मीन। प्रति प्रति श्रग श्रनग-कोटि छिवि, सुनि सिख परम प्रवीन। श्रधर मधुर मुसुक्यानि मनोहर करित मदन मन हीन। स्रदास जॅह हिट परित है, होति तहीं लवलीन॥

(स्० सा, सभा, पद १०६६)

१०. कल्पना त्रौर भक्ति-भावना का सुदर सयोगः-करि मन नद-नदन ध्यान। सेइ चरण सरोज शीतल तिज विषे रस पान ॥ जानु जघ त्रिभग सुन्दर कलित कचन दड। काछिनी कटि पीत पटु दुति कमल केसर खड ॥ मनु मराल प्रवाल छीना किंकिनी कल राउ। नाभि हृद रोमावली ऋलि चले सैन सुभाउ॥ कठ मुक्ता माल मलयज उर बने बनमाल। सुरसरी के तीर मानो लता श्याम तमाल॥ बाहु पानि सरोज पल्लव गहे मुख मृदु वेनु। श्रिति विराजत बदन बिधु पर सुरिम रिजता रेनु ॥ त्रप्रक्ण त्रधर कपोल नासा परम सुदर नैन I चिलत कुडल गड मडल मनहु निर्तत मैन ॥ कुटिल कच मू तिलक रेखा शीश शिखि श्रीखड । मनु मदन धनु शर संधाने देखि धनु कोदड ॥ सूर श्रीगोपाल की छवि दृष्टि भरि भरि लेत। प्राग्णपति की निरिष्त शोभा पलक परन न देत ॥

(सू० सा॰, वें॰ प्रे॰, प्र॰ २७७) ११ प्रभाव-वर्णन संबंधी पदों की पिमार्जित, प्रौढ श्रीर व्यावहारिक साहित्यिक शैली —

जब तें वमी स्वयन परी। तबहीं तें मन त्रौर मयो सखि, मो तन सुधि विसरी॥ हों श्रपनें श्रिभमान, रूप जोबन के गर्व भरी । नेंकु न कहा। कियो सुनि सजनी, वादिहिं श्राइ ढरी ॥ विनु देखें श्रव स्याम मनोहर, जुग भिर जात घरी। सूरदास सुनि श्रारज पथ ते बह्यू न चाट मरी॥ (स्० सा०, सभा, पद १२६६)

तथा

नैना नेननि माँभ समाने।

टारे न टरत एक मिलि मधुकर सुरस मत्त श्ररुकाने ॥ मन गति पगु भई सुधि विसरी प्रेम पराग लुभाने।

मिले परस्पर खजन मानों फगरत निरिख लजाने ॥ मन वच क्रम पल श्रोट न भावत छिनु युग वरस समाने ।

सूर श्याम के वश्य भए ए जेहि बाते सा जानै ॥ (सू० सा॰, वे॰ प्रे०, प्र० ३२७)

१२. भाव-चित्रण संवधी पदा का ग्रत्यत ग्रर्थ-गाभीर्य, व्यजनापूर्ण, ऋज ग्रौर चार प्रवाह युक्त, सुसहत शेली .—

जवतें प्रोति श्याम सों कोन्ही।

ता दिन तें मेरे इन नैनिन नैकहु नींद न लीन्ही ॥ सदा रहे मन चाक चढयों सो ग्रौर न कछू सोहाइ।

सरा रह मन चाक चढ्या सा श्रार न कछू ताराह । करत उपाय बहुत मिलिये को इहै विचारत जाइ ॥

स्र सकल लागत ऐसी यह सो दुख कासों कहिए । ज्यों अचेत बालक की वेदन अपने ही तन सहिए ॥ (वही, पृ० २८३)

तथा

कहाँ लॉ राखेँ हिय मन धीर।

सुनहु मधुप ग्रपने इन नैनन ग्रनदेखे वलबीर ॥ घर श्राँगन न सुहात रैनि दिन विसरे भोजन नीर । दाहत देह चद चदन है ग्रठ वह मलय समीर ॥

पुनि पुनि उहै सुरित त्र्यावित चितवत यमुना तीर । स्रदास कैसे विसरत है सुंदर श्याम शरीर ॥ (वही, पृ॰ ५२७)

तथा

सुनु ऊधो मोहिं नेक न विसरत वै ब्रजवासी लोग । तुम उनको कछु भली न कीन्ही निशि दिन दियो वियोग ॥ यद्यपि वसुदेव देवकी म्थुरा सकल राज सुख भोग।।
तद्यपि मन्हि बसत बसीबट ब्रज यसुना सयोग।।
वै उत रहत प्रेम अबलबन इतते पठयो योग।

सूर उसाँस छाँडि भरि लोचन बढ्यो विरह ज्वर सोग ॥ (वही, पृ० ५६९) बाह्य सोंदर्य

भाषा शैली के उपरिवर्णित गुणों के अतिरिक्त कुछ अन्य बाह्य गुण जो किसी भी महार्काव की रचना में सहज ही प्राप्त हो जाते हैं, स्रसागर में भी प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। शब्दों के निर्वाचन में पद-मैत्री और ध्वनि-साम्य का तो उल्लेख किया हो जा चुका है। जिन पदों की रचना किय ने तिनक भी मनोयोग पूर्वक की है उनमें आवश्यकतानुसार अनुप्रास्त, यमक और अनुकरणात्मक शब्दों का स्वाभाविक सौन्दर्य उनके सगीत, प्रवाह तथा प्रभाव की वृद्धि करता है। अति अल्प प्रयास से ऐसे पद मिल जाते हैं जिनकी पिक्त पिक्त में अनुप्रास आरोर यमक का सौन्दर्य भरा हुआ है:—

श्राज तौ बधाइ बाजै मदिर महर के,

फूले फिरें गोपा ग्वाल ठहर ठहर के।

फूली फिरें घेनु घाय, फूली गापी अग अग,

फूले फले तरवर आनँद लहर के।

फूले बदीजन द्वारे, फूले फूले बदवारे,

फूले जहाँ जोइ सोइ गोकुल सहर के।

फूले फिरें जादौकुल आनंद समूल मूल,

श्रकुरित पुन्य फूले पाछिले पहर के।

उमॅगे जमुन-जल, प्रफुलित कुंज-पुज,

गरजत कारे भारे जूथ जलधर के। (स्० सा०, सभा, पद ६५२)

तथा

छोटी-छोटी गोड़ियाँ, श्रॅंगुरियाँ छनीली-छोटी, नख-ज्योती मोती मानौ कमल-दलनि पर ।

ललित आँगन खेले, उमुकि-उमुकि डोले,

मुनुक-मुनुक वोलै पेँजनी मृदु मुखर।

किंकिनी कांलत कटि, हाटक रतन जटि,

मदु कर-कमलि पहुँची रुचिर वर।

पियरी पिछौरी मीनी, श्रौर उपमा न भीनी,

वालक दामिनि मानी श्रोढ़े वारी वारिवर।

उर वघ-नहीं, कठ-कठुला, कँड्ले वार, वेनी लटकन मिस-वुटा मुनि मनहर। ग्रजन रिजत नैन, चितविन चित चोरें, मुख-सोभा पर वारी ग्रमित ग्रसम-सर।

( वही, पद ७६६ )

तथा

गोरस ले निकसी व्रजवाला। तहँ तिन देखे मदन गोपला।
ग्रॅग र्ग्रग सिज श्रॅगार वर कामिनि। चली मनहु यूथिन जुरि दामिनि॥
किटि किंकिनि नूपुर विछिया धुनि। मनहु मदन के गज घटा सुनि॥
(सू० सा०, वें प्रे०, पृ० २३४)

जिस प्रकार ऋतिम उदाहरण में मधुर रित के उपयुक्त शब्दावली का प्रयोग हुआ, उसी प्रकार सर्वत्र शब्द चयन में उनकी सहज-ध्वनि से भावों का उत्कर्ष व्यजित होता है। दावानल के वर्णन मे शब्दों की ध्वनि से ही उस भयानक दृश्य का आभास मिल जाता है:—

भहरात भहरात दवानल श्रायो।

घेरि चहुँ स्रोर करि शोर स्रदोर बन धरिण स्राकाश चहुँपास छायौ ॥ बरत बन बाँस थरहरत कुश काँस जरि उडत है बाँस स्रति प्रवल धायौ । मपिट मपटत लपट पटिक फूल फूटत फिट च्टिक लट लटिक दुम दुमन बायो ॥

श्रिति श्रिगिनि मार भभार धुधार करि उचिट श्रिगार समार छायो। बरत बन पात भहरात महरात श्रिररात तर महा धरनी गिरायौ॥ (सू० सा०, सभा, पद १२१४)

इसी प्रकार जल-वर्षण के भयानक दृश्य को भी कवि ने अनुकरणात्मक शब्दों के द्वारा उपस्थित किया है:—

मेघदल प्रवल ब्रज लोग देखेँ।

चिकत जँ ह ते ह भए निरिष्त बादर नए ग्वाल गोपाल डिर गगन पेर्लें ॥ ऐसे बादर सजल करत अति महाबल चलत घहरात किर अधकाला । चक्रत भए नद सब महर चक्रत भए चक्रत नर नारि हिर करत ख्याला ॥ घटा घनघोर घहरात अररात दररात सररात अजलोग डरपें । तिहत आघात तररात उतपात सुनि नर नारि सकुचि तनु प्राण अरपें ॥ (सु० सा०, वें० प्रे०, पृ० २१५)

उन पदों को छोड़ कर जिनमें किसी प्रकार के भावों के चित्रण का किव ने प्रयत्न ही नहीं किया, प्रायः प्रत्येक पद में उसकी भाषा भावानुगा-मिनी है। अधिकतर कोमल और सुकुमार भावों का वर्णन होने के कारण काव्य में प्रधानता कोमल, कान्त और मधुर पदावली की है। छदों के विवेचन में दिए हुए उद्धरणों से यह बात और अधिक पुष्ट हो जाएगी।

## भाषा-समृद्धि

शौली की सुन्दरता श्रीर महत्ता उसके कलेवर-भाषा की समृद्धि पर निर्भर है। भाषा को समृद्धि की पहचान शब्द-भगडार ऋौर शब्दार्थ-बहुलता से की जा सकती है। अतः भाषा-शैली के विवेचन में कवि के शब्द-भगडार श्रीर उनके विविध प्रयोगों पर विचार करना भी त्रावश्यक है। शैली के विवेचन में यह देखा जा चुका है कि क्वि ने शैली का विविधता श्री( विचित्रता बहुत-कुछ विविध प्रकार के शब्दों के प्रयोग से सिद्ध की । कवि के शब्द-प्रयोग की सब से वड़ी विशेषता है उसकी व्यापक संग्राहक शांकि । पात्र श्रौर परिस्थिति के विचार से जिन शब्दों को उसने उपयुक्त समभा उनका प्रयोग करने में उसे इस बात का संकोच नहीं हुत्रा कि वे किस श्रेणी अथवा किस उद्गम के हैं। उसके काव्य में शब्द ऋर्थ के अधीन हो कर प्रयुक्त हुए हैं। कभी-कभी अभीष्ट अर्थ निकालने अथवा लय और तक मिलाने के लिए शब्दों के रूप बदलने में भी उसने सकीच नहीं किया, ग्रीर इस दिष्ट से भाषा के साथ अवाधित स्वतत्रता ले कर किसी अश में कदाचित् उसे कुरूप और दुर्गम भी बना दिया। परन्तु विभिन्न उद्गमों के शब्दों का प्रयोग, नवीन शब्दों की रचना तथा शब्दार्थ की व्यापकता में वृद्धि करके, उसने भाषा की सपत्ति में जो योग दान किया है, कदाचित् उसके समज्ञ उसका स्वातत्र्य कवि के विशेषाधिकार से ब्राधिक चित्य नहीं रह जाता । ब्रागामी पृष्ठों में कवि द्वारा प्रयुक्त तत्सम, अर्थ तत्सम, तद्भव तथा विदेशी उद्गमों के शब्दा, मुहावरां त्रौर लोकोक्तियों तथा शब्दों की त्रार्थ ब्यापकृता पर विचार किया गया है, जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि कवि का शब्द-भडार ग्रत्यत सपन्न उसका शब्द-चयन सर्वथा स्वाभाविक ग्रीर विषय के ग्रानुरूप तथा उसका शब्द-प्रयोग ग्रत्यत व्यवक ग्रोर ग्रार्थ-गाभीर्यपूर्ण है। उसके वाक्यों में लोकानुभव को व्यक्त करने की अपूर्व स्मता है।

तत्सम श्रीर श्रर्ध तत्सम शब्द

किव द्वारा प्रयुक्त तत्सम शब्द दो प्रकार के हैं—एक धर्म ग्रवथा भिक्त

सम्बन्धी श्रीर दूसरे सामान्य साहित्यिक। दोनो किंव के मानस की उच्च सांस्कृतिक भूमिका की सूचना देते हैं। धर्म श्राथवा भक्ति सम्बन्धी तत्सम शब्दावली का प्रयोग बहुधा मिद्धान्त कथन श्रोर भक्ति भाव के प्रत्यच्च प्रका- सन् में हुत्रा है। सिद्धान्त कथन में तो पारिभाषिक श्रीर तत्सबधी पदावली में तत्सम-प्रधानता है तथा भक्ति के प्रकाशन में सामान्य भावों को भी प्रायः तत्सम शब्दों के द्वारा प्रकट किया गया है। तत्सम के ये प्रयोग कदाचित् पूत धार्मिक वातावरण उपस्थित करने में सहायक हैं। इनके श्रतिरिक्त, विशेषतया सीन्दर्य के वर्णन में तथा सामान्य रूप से श्रान्य स्थानों पर भी, काव्य में तत्सम-बहुलता प्रायः दिखाई देती है।

रूप-चित्रण, मुरली वादन, ऋतु, समय ग्रादि के दृश्य-चित्रण के प्रसगों में तो ग्रानिवार्य रूप में तत्सम शब्दों की प्रचुरता है ही, जहाँ-कहीं किव कल्पना की ऊँची उड़ान प्रदर्शित करता है, वहां उमकी शब्दावली तत्सम प्रधान हो जाती है। भावों के चित्रण में भी जहाँ परपरागत कल्पनात्रों के सहारे भावोन्मेष श्रीर भावोत्कर्ष दिखाया गया है, वहां तत्समता की प्रधानता हो गई है। ये प्रयोग काव्य को साहित्यिक परपरा के श्रमुरूप उच्च धरातल पर प्रतिष्ठित करने में सहायक हैं।

तत्सम शब्दों के प्रयोग में किन ने यद्यपि सरल और प्रचलित ध्वनियों का कदाचित् सदैव ध्यान रखा, पर ऐसे शब्दों की सख्या भी कम न होगी जिनकी ध्वनियाँ अपेचाकृत कुछ किन और सामान्य लोगों में कम प्रचलित हैं। ऐसी ध्वनियों को उसने यथासभव उच्चरित ध्वनियों के अधिक से अधिक निकट लाने का प्रयत्न किया है, जैसे, करुना, सम, भच्छ-अभच्छ, जुक्ति, प्रकासित, बिनती, दारिद्र, बिसासी, मेधवर्च्त, सारगध्र । परन्तु अधिकतर ध्वनियाँ या तो स्वभावतया भाषा में खप जाने वाली हैं या किन ने उन्हें ध्वनि-परिवर्तन के बिना ही खपाया है। यथा •—

श्रंवर, श्रपवाद, श्रग्नि, श्राच्छादित. श्रानंद, श्रामा, इंदु, उत्साह, उपहास, ऋणदास, कला, कृत, कृष्ण, कृषा. कुंभ, क्रांडा, खंजन, गंड, गायंद, घृत, चद्र, चित्रवारी, जीवन, जगत, तनु, तिष्ठित, श्रास, त्रिभंग, त्याग, दिध, दान, धन, नृत्य, नृत्यित, नीलांवर, नीहार, पंक, परितोष, परिहास, पीयूष, प्रचारित, प्रीति, प्रेम, भय, भुजा, भुजंग, भुंग, मंडित, मंत्र, मकरंद, मध्य, मानापमान, मौनऽपवाद, यद्यपि, यूथ, रंजन, रसवाद, लङ्जा, लता, लोचन, विकास,

विध्वंसित, विभावरी, विराजमान, वैकुंठ, शिखंड, संग्राम, संभ्रम, संयोग, सिंधु, सिद्धान्त, संभ्रपदा, समाचार, समाधान, स्वर्ग, स्वेद, हस्त, ग्रादि ग्रसख्य शब्दों का प्रयोग मिलता है। इससे विदित होता है कि स्रदास के समय तक भाषा में तत्समता की प्रवृत्ति नवीन धार्मिक ग्रौर सांस्कृतिक ग्रावश्यकताग्रों के लिए ही नहीं, ग्रापि तु माषा के सीष्ठव को बढाने, उच्च भावों ग्रौर कल्पनाग्रों को व्यक्त करने तथा भाषा के साहित्यिक स्तर को ऊँचा करने के लिए भी पर्याप्त बढ चुकी थी। उपर्युक्त शब्दावली में ऐसे अनेक शब्द हैं जिनके तद्भव रूप भी क्व ने प्रयुक्त किए हैं। उनका प्रयोग ध्वनियों की उच्चारण-कठिनता होते हुए काव्य की श्रावश्यकताग्रों के लिए ही किया गया है। तिष्ठित, नृत्यित जैसी शुद्ध सस्कृत की क्रियाग्रो का प्रयोग विशेष इष्टव्य है।

तत्सम शब्दों में परिवर्तन करके स्वतत्रतापूर्वक नवीन शब्द-रचना भी स्रसागर में प्रचुरता से मिलती है .—उपजाना, उमँगना, त्यागना, पोपना, भासना, लजाना, विराजना आद कुछ नामधातुएँ तो अब तक साहित्यिक भाषा में भी थोड़ी-बहुत प्रयुक्त होती हैं, किन्तु श्रुनुराधना, श्रपमानना, श्रवलोकना, श्रानंदना, उद्धारना, क्रीडना, गरवाना, तृपिताना, नृत्यना, निंदना, निर्मूलना, परितोषना, वरजना, भ्रमना, भाषना, राजना, लुब्धना, लोभना, विलसना, बीडना. संहारना, हर्षना त्रादि श्रगणित नवीन नामधातुएँ भावों को व्यक्त करने के लिए सहायक कियात्रों के स्थान पर नवीन कियात्रों की रचना-प्रवृत्ति की सूचना देती हैं। इसी प्रकार अनुरागरि, अनमारगी, श्रपमारगी, श्रापस्वारथी, उद्धारन गरवानी, जलज-जीत श्रादि श्रनेक विशेषण कवि की नवीन रचनाएँ हैं, जिन्हें श्रर्ध-तत्सम कोटि में रखा जाएगा। पर यह ध्यान रखना चाहिए कि कर्वि ने इनको नवीन श्रर्थ भी प्रदान किए हैं। इस प्रकार के शब्दों में कामदेव के लिए सिवनश्रविध का प्रयोग उसकी एक विचित्र रचना है। श्रगास, वितपन्न, तरोवर, जोतिक, प्रसन, श्रजुगत ग्रादि श्रनेक शब्द किव ने शैली के श्रनुरोध से स्वय स्रपभ्रष्ट करके स्रर्ध तत्सम बना दिए। उतसहकंठा जैसे शब्द यदि स्रर्ध शिचितों के मुख से स्वामाविक लगते हैं तो श्रसदुव्यय, श्राढ्य जैसे साधु शब्द शिक्ति विरागी के मुख से। सूरदास ने तत्सम ग्रीर श्रर्ध तत्सम शब्दों के प्रयोग में वर्ण्य प्रसग का सदैव ध्यान रखा।

#### तद्भव शब्द

भाषा में स्वभावतया तद्भव शब्दों की सख्या ऋषिक है और काव्य के ग्रिधिकाश पद तद्भव-प्रधान शब्दावली में रचे गए हैं। इन पदो मे व्यावहा-रिक भाषा की स्वाभाविकता के साथ प्रायः एक प्रकार की सहज, त्राडवरहीन सरसता भी है। सामान्य बोलचाल की भाषा में मार्मिक, व्यजनापूर्ण, गभीर से गंभीर ख्रोर सुद्दम भावों का व्यक्तीकरण कवि की छानुपमेय विशेषता है। स्रदास के श्रनेक पदों में वजभाषा का सहज सौंदर्य अपने परिमार्जित रूप में निखर त्राया। कवि के द्वारा प्रयुक्त कुछ तद्भव त्र्रौर ग्रामीण शब्दों के प्रयोग कदाचित् परवर्ता व्रज्ञभाषा काव्य में प्रयुक्त न होने के कारण ग्राम्य श्रीर श्रप्रयुक्त दोष युक्त कहे जाते हैं। परन्तु भाषा की व्यजना-शक्ति की नृद्धि करने वाले इन प्रयोगों को उपर्युक्त दोप से श्रिभिहित करना युक्तियुक्त नहीं जान पडता। भाषा की ग्राभिन्यंजना शक्ति को किव ने हर तरह से बढाने का प्रयत्न किया, भले ही परवर्ती कवियों में उससे पूरा लाम उठाने की च्रमता न रही हो। नीचे कुछ ऐसे शब्द दिए जाते हैं जिन्हे कवि ने प्रचलित लोक भाषा से ले कर श्रथवा स्वय रच कर काव्य में व्यवहृत किया है। इनमें ग्रनेक सजाए, विशेषण, सयुक्त कियाए, नामधातुए श्रौर क्रियाविशेषण श्रव्यय हैं:--

सज्ञा श्रीर विशेषण—श्रखूट, श्रधमाई, श्रचगरी, श्रनकही, श्रनलहते, श्रपतई, श्रपदांव, श्रपवल, श्ररगजी, श्रलकलड़ते, श्रलक- सलोरी, श्रलसामनी, श्ररगजी, श्रहीठ; उपरफट, उराव; कॅटहरिया, खाँगी, खासी, खिसियानो, खुटक, खोचन, ख्याल (खेल); गाँस, गोसी, गोहन, गोसों; घारी, घेरा; चाँड़िले, चिकनियाँ, चेटक, चोटीपोटी; छनेक, छोहरा; जाधौं, ज्यौं; भूखी, भौर; टटकी; ठगमूरी; डाँगर; ढंढ; दोचन, दोचि, दोचल; धगरी, धुताई; नरजी, निट्रोल, निहचीत, नैसे, नौतम; पटोरी, पतीखा; फंग, फूचो, फेफरी, फोकट; बड़वारे, वाइ, वागरी, बारहवाने, बिरहदहेली, बुड़की; भूमिधिसनि; मरगजी, महरैटी, मिलकी, मुरपरेना, मुहाँचही, मीड़ा. लगार, लड़वीरी, लाड़लडैतो; सजोयल, साट, सिकहरें, सेंत. सोतुख हाँक हेलुश्रा श्रादि।

क्रिया—श्रक्षंबकाना, श्रधचोरना, श्ररसाना, श्रलसानाः उक्सा-रना, उमचनाः खतियाना, खिभिलाना, खंट धरनाः गहराना, गहर लगानाः घालनाः चरचिलेना, चाङ्सारना, छमवाना, छियनाः टकटोरनाः डहकानाः, तरमानाः, तार लगानाः दुंद मचानः, दुलरानाः, धकधकानाः, निसरनाः, निसरनाः, पत्यानाः, पतियानाः, पचि हारनाः, पेला देनाः, विजुकनाः, बिततानाः, बिरुभानाः, माङ्नाः रोग जानाः, सकानाः, सचुपाना सकसकानाः, सतरानाः, सतर होनाः, समानाः, सारनाः, हटकनाः, हेरी देना आदि।

किया विशेषण, अव्यय आदि—अवसेर, ईंह, केंती, धाँ आदि ।
तद्भव शब्दों की रचना और प्रयोग में ममस्त पदों की रचना किंव की एक विशिष्टता है। ऐसे शब्दों के निर्माण में किंव ने अत्यन्त स्वतंत्रता का परिचय दिया है। निस्स्रवेह भाव-व्यजना की व्यापकता और मुसहिति में उनके द्वारा बुद्धि हुई है.।।

स्रसागर में प्रचलित विदेशी—श्राची-फारसी शब्दों का स्वतंत्रतापूर्वक प्रयोग किया गया है। परन्तु इन शब्दों की विदेशी ध्विनयों को श्रिनवार्यतः भाषा की प्रचलित ध्विनयों के श्रिनुक्ल कर लिया गया। साथ ही उनके रूपों में भी कभी-कभी सदर्भ के श्रिनुक्ल कर लिया गया। साथ ही उनके एपिवर्तन कर लिए गए। विदेशी शब्दों में, जैसा कि स्वाभाविक है बहुत बड़ी सख्या शासन-प्रवध श्रीर राज-दरवार सवधी शब्दों की है श्रीग इनका प्रयोग कि ने विशेषकर रूपकों तथा श्रन्य उपमादि श्रलकारों में किया है। विदेशी शब्द श्रिष्ठक सख्या में सजा श्रीर विशेषण हैं, पर कुछ नामधातुएँ बना कर कि ने किया के श्रर्थ-विस्तार में भी योग दिया है। कित हारा प्रयुक्त विदेशी शब्दों की निम्न सूची सपूर्ण तो नहीं कही जा सकती, पर उसमें श्रिष्ठक शब्द नहीं छुटे होंगे।

सज्ञा श्रीर विशेषण—श्रमल, श्रमीन, श्ररज, श्रपसोच, श्रवारजा, श्रहदी, श्राखिर; उजीर, उमर, उमराव; कलम, कस्रूर, कागज, काजी, कुलुफ, कुल, खबिर, खरच, खबास, खसम, खानजारा, खुमारी; गरजी, गरीव, गरीवनिवाज, गुंजाइस, गुजरान, गुनहगार, गुलाम, गौर, चोज, चुगली जगाती, जमा, जरट, दवाव, जवाव, जहर, जहाज, जिम्मे, जोर, जोरावरी; तगीरी, तनकीर, तमासी, तुरसी: दगा, दगावाज, टर, दरजी, टरट, टरवार, टरवाजे, दस्तक, दस्तार, दाग, दिवानी, दुसमन; नकली, नजिर, नफा, निसान, निहाल,

नीसान, नीम हकीम; परदा, परवाने, परवाह, पोइस; फरद, फौज; वजाजिन, वरामद, वुन्यादि, वेसरम; मसखरा, मसाहत, माफ, महल, मिलिक, मिलजामिलक, मुजमिल; मुस्तीफी, मुसाहिव, मुह-कम, मोहरिल, मीज; यारी; राजी, रुक्का, रुख, रेसम; लसकर, लायक, लोनहरामी; वारिज, वासिलवाकी; संदूक, सक, सदका, सरदार, सहर, सही, साज, साविक, सावित, साफ, साहिवी, स्याहा, सिकार, सिरपाव, सुलतान, सुरति, सेहरो, सोर, हजूर श्रादि।

क्रिया - श्रपसोसनाः सरचनाः गिले करनाः निवाजनाः वकसना, वकसानाः मुजरा देना, मुकरनाः सरमानाः हरजना श्रादि ।

इनके श्रतिरिक्त श्रादि-चुन्यादि, कुरुख, खसम गुसैयाँ, गुनलायक. नीमन को चैदु, फौजपित श्रादि दुरगी श्रीर विचित्र रचनाए हैं। श्रर्थ-गंभीरता

शब्दों का चमत्कार श्रीर श्रर्थ-गाभीर्थ किन ने सब से श्रिथक लालरिएक श्रीर व्यग्य प्रयोगों द्वारा छिद्ध किया। स्रसागर में लाल्गिक श्रीर
व्यग्य प्रयोगों को भरमार है। नीचे उदाहरण स्वरुप कुछ प्रयोग दिए जाते
हैं:—तन-मन लियो श्रॅजोर। मेरो कन्हेया कहाँ तनक सो, त् है कुचिनिकठोर।
लोगिन कहत मुकति त् बौरी। टेढी बाँधत पाग। साँटन मारि करिही पहुनाई।
निकसत नहीं बहुत पिचहारा रोम-रोम श्रद्यक्तानी। स्रदास प्रभु की छिब
हिरदै मेरे श्रटकी। कहा फूलो श्रावत रा राधा। क्यों स्रम्काऊँ री नदलाल
सो श्रद्यक्ति रह्यो मन मेरो। श्रीरन को मन चोरि रहे हो मेरो मन चोरे किहि
काम। में तुमको श्रवहीं बाँधौगी मोहिं बूक्ति जहो तब धाम। मन लेहो
पहुनाई करिही राखी श्रद्यकि द्योस श्रुर याम। स्रस्याम श्रुग-श्रग माधुरी
चमिक-चमिक चक्रचौधत गात। लूटन देहु श्याम श्रॅग शोमा। छिन के उठत
कारोर। प्राण रहें सरकाई। श्रादि।

इन प्रयोगों की बहुलता के कारण इनके प्रतिनिधिस्वरूप उदाहरण दे सकना भी समय नहीं है। किय ने जहाँ भी भाव श्रीर कल्पना की गंभीरता, सूद्मता या उच्चता प्रदर्षित की, वहाँ उसकी शब्दावला श्रपना वाच्यार्थ छोड़ कर लच्चण श्रीर व्यजना की श्रांश्रित होगई है। निर्मन उदाहरणों में व्यजना की गंभीरता श्रीर तज्जन्य कांच्य-चर्मत्कार हिष्टच्य है:—

चोरी के फल तुमहिं चखाऊँ। कचन खम डोर कचन की देखो तुमहिं वॅघाऊँ॥

```
खरडों एक श्रग कल्लु तुमरो चोरी नाउँ मिटाऊँ।
  जो चाही सोई सब लैहीं यह कहि डॉड़ मँगाऊँ॥
 बीच करन जो आवें कोऊ ताकी सौह दिवाऊँ।
 सूर श्याम चोरन के राजा बहुरि कहाँ मैं पाऊँ ॥
                                             (सूर सार, वेंर प्रेर,
                                                      पृ० २६०)
 श्रातुर रथ हाँक्यों मधुवन को ब्रजजन भए श्रनाथ।
, स्रदास प्रभु कस निकदन देवन करन सनाथ॥
                                               ( वही, पृ० ४६० )
 भलो व्रज भयो धरिए ते स्वर्ग।
 तव इन पर गिरि ऋब गिरि पर ए प्रीति किधौं यह दुर्ग।
 देखहु सूर सनेह श्याम को गगन मंडल हम राखीं ॥ ( वही, पृ० ४८६ )
 ऊधो जाहु तुमहिं हम जाने।
 श्याम तुमहिं ह्या को नहिं पठए तुम ही वीच भुलाने ॥
 साँच कहो तुम को अपनी सौं बूसति बात निदाने।
 सूर श्याम जब तुमहिं पठायो तब नेकहु मुसकाने ॥ (वही, ए० ५१३)
 ऊधो वह जानी तुम साँची।
पूरण ब्रह्म तुम्हागे ठाकुर श्रागे माया नाची ॥
       X
                                               ×
ज्यों डाक्यों तव कत बिन वूड़े काहे को जीभ पिरावत।
तब जु सूर प्रभु गए क्रूर लै अब क्यों नैन सिरावत ॥ ( वही, पृ॰ ५२१ )
बर उन कुविजा भलो कियो।
सुनि सुनि समाचार ए मधुकर श्रधिक जुड़ात हियो। (वही, पृ० ५२२)
      X
ऊधो तुम जानत गुप्तर्हि यारी।
सब काहू के मन की बूक्तो बाँघो मूट फिरो ढिग वारी॥
वै तो प्रेम पुञ्ज मनरजन इमतो शीश योग व्रत धारी।
```

सूर शपथ मिध्या लँगराई ये वार्ते ऊघो की प्यारी ॥ (वही, पृ० ३३०)
श्चर्थ की गभीरता, व्यापकता श्रीर मार्मिकता शब्द- ममूहों के ऐसे
प्रयोगों द्वारा भी सिद्ध की जाती है जिनमें लोक का श्रनुभव मित्तम उक्तियों
के द्वारा प्रकट किया जाता है। जब ये शब्द-समूह प्रायः पूर्ण वाक्यों का

रूप धारण। करके सामान्य श्रमुभव के रूप म प्रकट होते हैं, तव 'लोकोक्ति' या 'रहायत' कहलाते हैं श्रीर जब विशेष सदर्भ क साथ प्रायः वाक्याशों में प्रकट होते हैं, तव 'मुहावरे'। तिनक से परिवर्तन के साथ श्रिषकाश मुहावरे लोकोकिया म परिगत किए जा सकते हैं। लाकोक्तियों श्रीर मुहावरों में प्रायः किसी न किमी रूप में वाच्यार्थ का वाध हा कर लच्यार्थ श्रीर व्यग्यार्थ से तात्पर्य पूर्ण होता है; श्रम्यथा किसा श्रलकार का प्रयोग होता है। लोकोक्ति स्वय एक श्रलकार माना गया है, पर श्रलकार विधान के श्रतर्गत उसका उल्लेख न करने का प्रयोजन यह है कि लोकोक्ति में कल्पना के चमत्कार को श्रपेचा भवाचित् भाषा का चमत्कार प्रायः श्रधिक होता है। ऐसे वाक्याश श्रीर वाक्य स्रसागर में प्रचुर सख्या में मिलते हैं, जो सरलता से मुहावरों श्रीर लोकक्तियों की माँति प्रयुक्त हो सकते हैं। नीचे किव द्वारा प्रयुक्त कतिपय मुहावरे श्रीर लाकािक्तयाँ दी जातो हैं:—

### मुहावरे

श्रग श्रागि दई। श्रतर श्रथि न खोले। श्रपने मन की बीती। श्रपनो बोया श्राप लोनिए। श्रय क्यों मिटत हाथ की रेखें। श्रॉखि बरति है मेरी। श्राजु लौं सुनी न देखी पोत पूतरी पोहत। श्रावत श्राखर मुखते सूधो। ईस सेइऐ कासी। एक पथ दें काजु। ऐंड्री डोले।

कळू मूँड पिट परज्यो। किप ज्यों नाच नचावै। किहबे जीय न कळु सक राखा। कियो चाहत है कोहला हू ते धूरि। कैसे अटत किटन कानी। को जैहै इनके दर। को भुस फटके। कौड़ी हू न बिकात। कौड़ी हू न लहै। कौन पै होत पीरी कारी। खाहु नीब तिज दाख। खूट धरिकै बूम्प्यौ। गजी गई अठपों। गनतिह गनत गई सुनि सजनी कर अँगुरिन की रेखे। गहत सोह जो अमात अँकौरी। घर ते भली मठी।

चले जाहु भाई पोइसि । छुटत नाहिन अतर की गटी। जब जब गाट़ परत है। जहर की बेलि। जा उर लागै गासी। जित तित डारत खीस। जीजत मुख चितए। जैसे को तैसे। जो शिर नाहिं धुनावत। कारि क्रूरि मन तौ तू लै गयो बहुरिं पयारै गाहत।

ठगमूरी खाई । डारि गए उर फॉसी । डुंगरन स्रोट सुमेर । तही परत है पूरो । तुम सँग रहै बलाइ । तुलसी को किह नोम प्रकट कियों। तेरो कहो सो पवन सुस भयो। दई प्रेम की फॉसी। दरश लाड़् कर दीन्हें। दाउँ दै हार्यो। फा॰—७२

दाई आगे पेट दुरावित । दाधे पर लोन लगावै । दुहुन विच चकडोरी कीन्ही । दूध दूध पानी सो पानी। नद बज लीजै ठोंकि बजाय । नयन श्रकास चढायो । निहं जानत करु मीठी । नाउँ न लाजै होत बिहाने । नाहिन त्रास दई की । निधनी को धन । नेह कसौटी तौले । न्हात बार न खसै ।

पथ न पानी पीनों। पजरे पर लोन। पाँच की सात लगायो। पाँच न स्रावत सात। पीवत मामी। पूरव प्रेम लिखे विधि अच्छर। पेंड़े पर्थे। प्रीति अब भई पातरी। प्रेम ठगोरी लाइ। फूँकि फूँकि हियरो सुलगावत। बहुरि न आयो बोलि। बहे जात माँगत उतराई। बातिन गही अकास। बातन ही उड़ि जाहिं। विछुरत फाट्यो न हियो। बिन दामन की चेरी। विना भीति चिन्नकारी। विरह दाग जान छोले। बोरि योग को बेरो। मिण श्याम छाँड़िकै शुंधुचि गाँठि को बाँधे। मसान जगायो। मिलवत हो गढि छोलि। मीजि कर पछिताहिं। मीठी कथा करुक सी लागत। मीइत हाथ। मूड़ चढ़ायो। मूर सूर अकूर ले गयी व्याज निवेरत ऊथा। मूरी के पातन के बदले को मुक्ता-हल देहै।

योग श्रोटियत किथा डिसियत है। रतन छुँडाय गहाबत माटी। रही छिनक सी बात। रोग जाउ मेरे हलधर के। लाज जनेऊ जारे। लावा मेलि दए हैं तुमको ले श्राए हो नफा जानि के सबै वस्तु श्रकरी। लोडी की डोंडी बाजी। वे हिर रत्न रूप-सागर के क्यों पाइए खनाथत घूरे।

साभे भाग नहीं काहू को। सिर पर सौति इमारे कुन्जा चाम के दाम चलावै। सुनत न श्रावै सॉस। सुमेर तृण की श्रोट दुरावत। सैंति धरि राखी। सो को जानत श्रपने मुख हैं मीठे ते फल खारे। सोने के पानी मढीं चोंच श्रर पाँखि। सौंह करन को श्राए। हम नाहिन काची। इमरी उनकी सी मिलवत। हियरा सुलगावत। है कछु लेन न देनु।

लोकोक्तियाँ

श्रपनो वायो श्राप लोनिए। यहा कथन मौसी के श्रामे जानत नानी नानन। खाटों मही कहा रुचि मानै सूर खबैया घी को। चोर सविन चोरी किर जाने जानी मन सब जानी। जहीं व्याहु तहीं गीति। जाको कोऊ जेहि विधि सुमिरे सोई तेही हित मानै। जाके जैसी टेब परी री सो ती टरे जीव के पाछे जैसी घरनि वर्गरी। जो जाको जैसी किर राखे सो तमे हित पावै। जैसो बीच बोट्ए नैसो छुनिए। सूटी बात तुसी सी बिन कन फटकत हाथ न श्रावै। तनु जोवन ऐसे चिल जैहै ज्यों फागुन की होली। दुरत निह नेह श्ररु सुग्ध चोरी। धोखे ह विरवा लगाइके काटत नाहि बहारी बीस बिरियों चोर की ती कनहें मिलि है साहू। लघु श्रपराध दास को त्रासे ठाकुर को सब सोहै। सूर कहा तिनकी सगति जे रहें पराए जाइ। सूरदास जाको मन जासों सोई ताहि सोहात। सूरदास जे मन के खोटे अव-सर परे जाहिँ पहिचाने। सूर मिले मन जाहि जाहि सो ताको कहा करै काजी। सर सब दिन चोर को कहुँ होत है निरवाहु। सूर सुबैद कहा लै की कहे न जाने रोग। सो सपूत परिवार चलावै। आदि।

उपर्युक्तं मुहावरों श्रीर लोकोक्तियों में एक युग का सचित श्रनुभव श्रत्यत मामिक, व्यजनापूर्ण श्रीर सुसहित शैली में इस प्रकार भर दिया गया है जिससे उस समय के सामाजिक जीवन, नैतिक श्रवस्था, जीवन के श्रादर्श श्रीर लोक के सचित गभीर श्रनुभव का पर्याप्त सकेत मिल जाता है।

## छंद

श्रधिकाश में स्रसागर की रचना गेय पदों में हुई। काव्य के वर्णनात्मक श्रश जिनमें छंदों का सीधा प्रयोग किया गया, न केवल श्रपेलाकृत परिमाण में न्यून हैं, वरन् काव्योत्कर्ष की दृष्टि से भी उनका स्थान निम्न है। परतु गेय पदों को छदों की सीमा से श्रातिरिक्त समक्तना उचित नहीं, क्यों कि सगीत के विचार से 'टेक' या 'श्रुव' की एक प्रारमिक पिक्त जोड़ने के श्रातिरिक्त कवि द्वारा प्रयुक्त छदों श्रीर गेय पदों में प्रायः कोई श्रतर नहीं है। श्रागामो पृष्टों में यह दिखाने का प्रयत्न किया गया है कि छंदों के प्रयोग में भी किव ने भाव श्रीर भाषा का ही मूलभूत विचार सामने रखा प्रतीन होता है। इस दृष्टि से उसके छद भी उसकी शैली के श्रभिन्न श्रग हैं।

लगभग प्रत्येक छुद पर विचार करते समय यह सूचित किया गया है कि उस छुद-विशेप का प्रयोग किव ने उन पदों में किस मात्रा में किया है, जिनके आरम में वह सगीत के विचार से कोई पित 'टेक' के रूप में रखता है। किव ने छोटे छुदों में 'टेक' वाले पदों के लिए उपमान और कंडल को विशेष रूप से अपनाया है। शोभन और रूपमाला की गणना इनके बाद की जा सकती है। लबे छुदों में सार, सरसी, वीर और समान तथा मत्त सवैया उसे अधिक प्रिय हैं। विष्णुपद की गणना इनके बाद हो सकती है तथा हंसाल की सबसे बाद में। छोटे और लबे छुदों में यदि छुलना की जाए, तो लबे छुदों की सख्या 'टेक' वाले पदों में अधिक मिलेगी। किव की प्रवृत्ति उन छुदों की ओर विशेष रूप से जान पड़ती है जिनके प्रयम चरण में १६ मात्राए हैं। इनके बाद समवत वह उन छुदों की ओर प्रवृत्त

होता है जिन के प्रथम चरण में १३, १२ श्रीर १४ भात्राएं हैं। वर्णनात्मक , त्रशों के सबनव में जिन छदा का उल्लेख किया गया है, उनके श्रितिक शेष छोटे छद जिन्हे उसने 'टेक' वाले पदों में व्यवहृत नहीं किया चंद्र, भानु, हीर, सुखदा, राधिका श्रौर तोमर हैं। सूरसागर में इनके बहुत थोड़े उदाहरण मिलते हैं। छदों के प्रयोग में भी जैसा कि उद्धृत उदाहरणों से प्रकट है, किन ने बहुत स्वतंत्रता श्रीर स्वच्छदता का परिचय दिया। न केवल उसने आवश्यकतानुसार छदों में परिवर्तन और परिवर्धन करके ग्रपनी मौलिक उद्भावना प्रदर्शित की, वरन् प्रायः उसने मात्राश्रों के नियमों का सर्वत्र पालन नहीं किया । सावधानी से चुने हुए उदाहरणों में भी 'यति--भग' दोष तो प्रायः किसी भी छद में सरलता से मिल सकता है, लिखित रूप में पढ़ने से गति भी भग होते दिखाई देती है। ये त्र्टियाँ वस्तुत. इस कारण हैं कि इन पदों के निर्माण में सभवत पिंगल की अपेचा सगीत का श्रिधिक ध्यान रखा गया है। जहाँ लिखित रूप में गति-भग दोष जान पडता है, वहाँ वास्तविक गाने में यह दोष ठीक कर लिया जाता है, चाहे उससे शब्द का रूप भले ही विरूप होजाए। छुदों के प्रयोग में सगीत से अधिक भावों का ध्यान रखा गया है। छदों की गति, विस्तार त्रादि का स्रवर्णनीय प्रभाव मन पर पड़ता है। सूरदास को यह विशेषता है कि उनके काव्य में छदों का प्रभाव वर्ण्य-विषय के प्रभाव के प्रायः सर्वथा श्रमुरूप रहता है तथा शब्दावली भी उसी प्रभाव के ऋनुकूल प्रयुक्त होती है।

'टेक' गेय पद में स्थायी के रूप में व्यवहृत होती है। जिन पदों में 'टेक' नहीं होती वे स्थायी रहित हों श्रीर श्रगेय हों, यह वात नहीं है। इसलिए 'टेक' रहित श्रीर 'टेक' सहित पदों में ऊपर जो विभाजन किया गया उसे केवल सुविधा के ही लिए सममना चाहिए। सगीत के विचार से 'टेक' का कुछ भी महत्त्व हो, काव्य में उसका विशिष्ट स्थान श्रवश्य है। पाय किन ने संपूर्ण पद का केन्द्रोय भाव श्रत्यत मिल्ति श्रीर सुगठित शक्दों में 'टेक' के रूप में दे कर पद में विचित्र मोहकता उत्पन्न कर दी। स्रमागर की श्रगणित 'टेक' की पिक्तयाँ इतनी भावपूर्ण, व्यजक श्रीर मार्मिक हैं कि उनके सुनते ही श्रभीष्ट रम का सचार हो जाता है। वर्णनात्मक प्रसंगों के छंद—चीपई, चीपाई, दोहा, रोला श्राटि

तथा उनसे निर्मित नवीन छंद स्रमागर में जिन सरलतम छुटो का उपयोग हुछा, वे १५ छोर १६ मात्राछो याले चौबोला, चीपई छोर चीपाई हैं। यद्यपि पादाकुलक तथा उसके भेर-प्रभेदों के भी उदाहरण स्रागार में से ढूँढे जा सकते हैं, पर किय ने पादाकुलक श्रोर चीपाई में कटाचित् कोई भेद नहीं समक्ता, क्योंकि प्रायः एक चरण चीपाई श्रीर द्यारा पादाकुलक का एक साथ मिलता है। चीयोला, चीपई श्रीर चीपाई भी प्रायः मिलजुल कर व्यवहृत हुए हैं। इन छदों के चार चरणों के नियम का भी किय ने प्रायः कोई ध्यान नहीं रखा है। काव्य के जिन श्रशों में इन छदों का प्रयोग हुश्रा वे हैं—मागवत के कथा-प्रसग, कथा-पूर्वर्थ वर्णानात्मक श्रश तथा वस्तुश्रों श्रीर सामान्य विषयों के विस्तृत वर्णान। गत पृष्ठों में काव्य के इन श्रशों की शैली के विषय में जो निष्कर्ष निकाला गया है, वह इन सरलतम छदों के प्रयोग से पुष्ट होता है। कही-कही वर्णानात्मक कथानकों में भी कभी पूर्णक्ष से श्रीर कभी श्रयरूप से इनका व्यवहार हुश्रा है श्रीर वहा भी वर्णान-शैली उपर्युक्त श्रशों की शैली से श्रधिक साम्य रखती है। परंतु वर्णानात्मक कथानकों में इन छदों का प्रयोग श्रपेक्त वहुत कम हुश्रा है।

भागवत-प्रसग का आरभ नि चौबोला छद से करता है, जब वह पूरे चार-चार चरणों के दो छदों में मगलाचरण के साथ कथा-माहात्म्य वर्णन करता है। परतु उसके आगे श्री शुकजन्म-कथा के वर्णन में चौपई, चौबोला और चौपई के कमहीन चरणों का मिश्रण आरम्भ हो जाता है। यथा—

१. व्यास कह्यो जो सुक सौ गाइ। कही सो सुनौ सत चित लाइ। (चौपई)
२. व्यास पुत्र-हित बहु तप कियो। तब नारायन यह बर दियो। (चौवोला)
३. है हैं पुत्र भक्त अति आनी। जाकी जग में चले कहानी। (चौपई)
४. यह बर दे हिर कियो उपाय। नारद-मन ससय उपजाइ। (चौपई)
५. सुहमाल सिव-धीवा कैसी। मोसों बरिव सुनावो तैसी। (चौपाई)
७. उमा कही मैं तौ निहं जानी। अठ सिवहूं मो सो न वस्तानी। (चौपाई)

प नारद कही अब पूछी जाइ। बिनु पूछें निहं देहिं बताइ। (चौपई)
(वही, पद २२६)

७ वीं 'चौपाई' के दोनों चरणों में चार-चार चौंकल होने से इमें पादाकुलक वह सकते हैं, पर अन्य चोपाइयों के चरणों में पहले चरण चौपाई के और दूसरे पाटाकुलक के हैं। १५ और १६ मात्राओं वाले छदों

<sup>ी.</sup> स्० सा० ( सभा ), पद २२४

का इस प्रकार का मिश्रण भागवत-प्रसग वाले प्रायः समस्त ऋशों में मिलता है।

भागवत-प्रसग के वर्णनात्मक श्रशों के श्रातिरिक्त किव ने नहाँ इन छन्दों का प्रयोग किया, वहाँ श्रपेचाकृत कुछ श्रधिक सावधानी दिखाई देती हैं। इन स्थलों पर किव ने श्रधिकतर चौपाई का प्रयोग किया है। कहीं-कहीं चौपई श्रवश्य उसके साथ मिल गई, पर चौवोला चौपाई के साथ भली भाँति न खप सकने के कारण प्रयुक्त नहीं हुश्रा। चौबोला श्रीर चौपई के कितपय मिश्रण मिल जाते हैं, पर चौपाई के साथ चौबोला का मिश्रण भागवत-प्रसगों के श्रतिरिक्त श्रन्य स्थलों पर प्रायः नहीं मिलता।

वर्णनात्मक कथानकों, वस्तुओं श्रीर विषयों के विस्तृत वर्णनों में इन छन्दों में से चौपाई का ही प्रयोग श्रिधकाश में हुआ है श्रीर छन्द की इस एकरूपता ने वर्णन की चारुता में भी पृद्धि की है। चौपाई के प्रयोग में किव की सतर्कता उन स्थलों पर विशेष रूप से प्रमाणित होती है, जहाँ उसने रोचकता लाने के लिए 'चौपाइयो' की 'श्रद्धां लियों' के समूह करके वर्णनविस्तार में किंचित् व्यवधान डाल दिए हैं।

रासलोला के द्वितीय वर्णन में किया ने चौपई की सहायता से एक नवीन छन्द का श्राविष्कार किया। चौपई के दो चरणों के बाद १३ मात्राश्रों की एक पक्ति जोड़ी गई है श्रौर इन तीन तीन चरणों के चार समूहों का एक छन्द वनाया गया है। श्रितिम १३ मात्राश्रां की पिक्त प्रत्येक छन्द में दुहराई गई है, जिससे सम्पूर्ण वर्णन श्रु खलाबद्ध बना रहता है। यथा—

घर डर विसर्यो बढ्यो उछाह। मन चीते हिर पायो नाह।

ब्रजनायक लायक सुने ॥

दूध पूत की छाँडो ग्राश। गोधन भरता करे निगश।
साचो हित हिर सो कियो॥
खान पान तनु की न मँभार। हिलग छॅटाई ग्रह व्यवहार।
सुधि बुधि मोहन हिन्लई॥
ग्रजन मजन ग्रॅंगन श्रॅंगार। पट भूपण छूटे शिर वार।
रास रसिक गुण गाह ही॥

( स्० सा०, चॅ० प्रे०, पृ० ३६० )

<sup>े.</sup> वहीं, पद १००६ े. स्० सा० ( वें० प्रे० ), पृ० २२२-२३०

१६ मात्रास्त्रों के एक स्नन्य पर्पादाकुलक नामक छन्द का भी किय ने कहीं कहीं प्रयोग किया है। इसमें चीपाई की गति की स्रपेत्ता चचलता श्रिक है, क्योंकि इसके स्नादि में सदैव द्विकल रहता है। यथा—

भये नवद्रुम सुमन श्रनेक-रंग। प्रति लसित लता संकुलित संग। कर धरे धनुष कटि कसि निखग। मनौ वने सुभट सजि कवच श्रग॥ (वही, पृ० ४३०)

इस छन्द का प्रयोग किव ने एर्ष-सूचक वर्णनों में किया है जैसे राम का श्रयोध्या-प्रवेश, वसंत-वर्णन श्रीर जलकीड़ा। वसत के वर्णन में १४ मात्राश्रों के एक श्रीर छन्द का प्रयोग किया गया है; यथा—

> फागुरगरस करत श्याम। युवतिन पूरन करन काम। बासरहू सुख देत याम। सूर श्याम बहु कत-वाम॥ (वही, पृ० ४३१)

१७ मात्राश्चों के चन्द्र नामक छन्द का उपयोग कुछ वर्णनों में किया निया है; यथा-

कियो श्रित मान वृषभानु वारी । देखि प्रतिबिंव पिय हृदय नारी । कहा ह्या करत ले जाहु प्यारी । मनिह मन देत श्रित ताहि गारी ॥ (वही, पृ० ३६५)

परन्तु इस छन्द को कवि ने विशेष नहीं श्रपनाया।

वर्णनात्मक प्रसगों में उपर्युक्त छुन्दों के बाद किन ने दोहा श्रीर रोला का उपयोग श्रिधिक किया। परन्तु इन छुन्दों को उसने मौलिक रूप में श्रिधिक नहीं श्रपनाया; वरन्, नवीनता एव रोचकता लाने के लिए वर्ण्य विषय के श्रमुक्तर इनमें उसने परिवर्तन-परिवर्द्धन करके श्रपनी मौलिक उद्घावना का परिचय दिया। दोहा के पहले-दूसरे श्रीर तीसरे-चौथे चरणों के बीच में दो मात्राश्रों की एक ध्वनि डाल कर विशेष लोच पैदा की गई है। यथा—

दीपक पीर न जानई, रे, पावक परत पतग।
तन तौ तिहिं ज्वाला जर्यौ, पे, चित न मयो रसमग॥
(सू० सा०, समा, पद ३२५)

<sup>ी.</sup> स्० सा० (सभा), पद ६१० र स्० मा०, वें० प्रे०, पृ० ४३०

<sup>3.</sup> वही, पृ० ४४७

```
५७६ ]
```

[ भाषा-शैली और छद

इतिह गोप सब राजहीं, हो, उत सब गोकुल नारि। ग्रिति मीठी मन भावती, हो, देहिं परस्पर गारि॥ (सू. सा०, वें० प्रे०, पृ० ४४३)

दूसरे श्रीर चौथे चरणों के बाद भी एक स्थल पर 'हो' जोड़ा गया है। यथा-

एक कोंध व्रज सुन्दरी, एक कोंध ग्वाल गोविंद हो। सरस परस्पर गावहीं दै गारि नारि बहु बृद हो॥ (वही, पृ० ४४७)

फाग के ही वर्णन में दोहा के दूसरे श्रीर चौथे चरणों के बाद ११ मात्राश्रों की एक पक्ति 'मनोरा भूमकरा' श्रीर जोड़ा गई है। यथा—

मुडिन मिलि गावित चलीं हो, भूमक नद दुवार मनोरा भूमकरो। स्राजु परव हॅसि खेलो हो, मिलि सग नट कुमार मनोरा भूमकरो॥ ( वहीं, पृ० ४३४ )

इससे भी अधिक, दोहा के पहले चरण में प्रथवा ११ मात्राओं की एक पंक्ति तथा दूसरे चरण में ११, १६ (६, १०) अथवा १३ मात्राओं की एक पक्ति जोड कर दोहा के दो चरणा सहो एक ऐसे छुद की रचना की गई जिसमें दोहा से सम्य का आभास मात्र रह गया। यथा—

बृन्दावन बोथिन फिरें मदमाती हो। सङ्ग मदन गजपालि ग्वारि मदमाती हो॥

· · ·

बोलत बोल प्रतीति के रॅगभीने हो।

मुन्दर श्यामल गात लाल रॅगभीने हो॥ (वही, पृ० ४३३)

< ×

या गोकुल के चौहटे रॅगभोजी ग्वालिनि । इरि उँग खेले फाग नैन सलोन री, रॅगराची ग्वालिनि ॥

( वही, पृ० ४३४ )

×

निकिस कुँवर खेलन चले रग हो हो होरी। मोहन नंद कुमार लाल रग हो हो होरी॥

प्रकट करो यह जानिके हिर होरी है।

त्रतर के श्रनुराग श्रहो हिर होरी हैं ॥ (वहाँ, पृ० ४८८)

म्प्रोर, जब दूसरे चरण में भी १३ मात्राएँ रख कर दोनों चरणों में द मात्रास्त्रों की एक एक पिक मिला कर निस छुट का निर्माण किया गया है, उसमें तो दोहा के साथ साम्य का जाभास भी कठिनता से मिलता है। यथा-

ऋतु वसन्त के प्रागमहि मिलि कूमकहो।

मुख सदन मदन को जोर मिलि भूमकहो ॥ (वही, पृ० ४४४) यसत श्रौर फाग के वर्णन में जहां नवीन छदों की रचना करके किन ने किंचित् मीलिकता का प्रदर्शन किया, वहाँ इन छदों में नियमों की शिथिलता का भी पश्चिय दिया। वस्तुतः इस स्थल पर कवि की मौलिकता भी छदों की दृष्टि ने विशेष महत्त्वपूर्ण नहीं है। छदों के प्रयोग में भी यहाँ उसके प्रयन की शिथिलता श्रौर श्रसावधानी दृष्टिगोचर होती है।

रोला-दोहा के सयुक्त छद का उपयोग कवि ने उसकी रोचकता के कारण ऋधिक किया। यह छद कवि की मौलिक रचना श्रों में अत्यत सुन्दर श्रीर लोक्तप्रिय हो गया। सबसे पहले इसका उपयोग द्वितीय स्कध मे चतुर्विगति भ्रवतार-वर्णन भें, दूसरी वार तृतीय स्कध मे जय-विजय की कथा व्योर तीसरी बार नवम स्कध में परशुराम अवतार के वर्णन में हुआ है। परतु भागवत के कथा-प्रसग में १५ स्त्रीर १६ मात्रास्त्रों वाले सरल श्रीर त्ररोचक छंदों के बीच में इसका प्रयोग श्रपवाद-स्वरूप है श्रीर इसके प्रति कवि के विशेष आकर्षण का द्योतक है। वस्तुतः इसका आविष्कार वर्णनात्मक कथानकों के लिए किया गया प्रतीत होता है। निम्न प्रसग इस संयुक्त छद में रचे गए हैं: श्रघासुर वध, ४ बाल-वत्स-हरन लीला ५ (पहली। अशरूप, दूसरी पूर्ण ) कालियदमन लीला ६ ( दूसरी ) गोवर्डन-पूजा वर्णन ७ ( पुनरावृत्ति ), दानलीला <sup>८</sup> ( दूसरी ) , भॅवर गीत दूसरी लीला <sup>९</sup> तथा नारद-संशय, द्वारका-श्रागमन । १° दानलीला में गोपियों श्रौर कृष्ण की बातचीत के वर्णन में रोला-दोहा के बाद श्रागामी बात के शीर्षक के रूप में १० मात्रास्त्रों की पक्ति 'कहत ब्रजनागरी' स्त्रौर 'कहत नँदलाड़िले' जोड़ कर श्रौर श्रिधिक रोचकता उत्पन्न कर दी गई है। यथा -

सूचे गोरस माँगि, कछू लै हम पै खाहू। ऐसे ढीठ गॅवार कान्ह बरजत नहिं काहू॥

९. स्० सा० (सभा), पद ३७६ २. वही, पद ३६२ <sup>3</sup> वही, पद ४५० ४. वही, पद १०४९ ५. वही, पद १०५५, १११० ६ वही, पद १२०७

<sup>ै.</sup> सू० सा०, (वें॰ प्रे०), पृ० २१३ ८, वही, पृ० २५२-२५४ ै. वहा; पृ० ५६२ १° वही, पृ० ५८२ फा०---७३

एहि मग गोरस लै सबै, दिन प्रति श्राविह जािह ।

हमिं छाप देखरावहू, दान चहत केिह पािह ॥ कहत नॅद लािड़ले ॥

इते मान सतरात, ग्वारि हम जान न दे हैं ।

श्राव उस ऐसी जिन करी, या वृन्दावन बीच ।

पुहुमि माहिं दरकाह हैं मिचिहै गोरस कीच ॥ कहत ब्रजनागरी ॥

(वही, पृ० २२५)

प्रायः इन प्रसगों में इस नवीन छद का प्रयोग पूर्ण सफलता के साथ किया गया जिससे कथा-वर्णन में श्रनुपम रोचकता श्रीर श्राकर्षण का समावेश हो गया। यदि ऐसा न होता, तो एक ही कथा को दुहराना व्यर्थ-प्रयास होता।

रोला-दोहा के सयुक्त छदों के कथानकों के स्त्रारभ में किव ने 'टेक' के रूप में प्रायः सदैव ११, १० मात्रास्त्रों का चान्द्रायण छद रखा है। यथा—

ब्रज की लीला देखि, ज्ञान विधि को गयौ।
यह अति श्रचरज मोहिं, कहा कारन ठयौ॥ टेक ॥
विभुवन नायक भयौ, श्रानि गोकुल श्रवतारी।
र्खेलत ग्वालिन संग, रग श्रानन्द मुरारी।
घर घर तें छाकें चलीं, मानसरोवर-तीर।
नारायन भोजन करें, वालक सग श्रहीर। (सू॰ सा॰, समा, पद १११०)

कहीं-कहीं चान्द्रायणे के बाद एक दोहा रख कर फिर रोला-दोहा का संयुक्त छद श्रारम किया गया है।

दो छदों के सयोग से नवीन छदों के निर्माण के दो श्रीर उदाहरण चौपाई श्रीर सार (१६, १२) तथा चौपाई श्रीर गीतिका के युगों में मिलते हैं। पहले का प्रयोग भँवरगीत की दूसरी लीला तथा दूसरे का रुक्मिणी के विवाह के वर्णन में किया गया है। यद्यपि दोनों स्थलां पर छद शिथिल श्रीर तुटिपूर्ण हैं, पर वे रोचक श्रवश्य लगते हैं। दोनों का एक-एक उदाहरण दिया जाता है:—

कहो ऊधो तुम क्यो बन श्राए । तब हॅिस कह्यो हम कृष्ण पटाए ॥ छद—कृष्ण पटाए ती बन श्राए कहत मनोहर वानी । सुनहु सॅदेशो तजहु श्रँदशो ही तुम चतुर मवानी ॥ गोप सखा जिय हिय जिन राखी श्रविगत है श्रविनामी। मोह न माया बैर न दाया सब घट श्रापु निवासी॥ (स्० सा०, वें० प्रे०, पृ० ५६१)

श्री यादवपति व्याद्दन श्रायो । धनि, धनि रुक्मिणि हरि वर पायो ॥ छद — हरि श्याम तन पन पर परम सुदर तिइत वमन विराजई । श्रॅंग श्रॅंग भूपण सुरस शिशा पूरणकला मनो भ्राजई ॥ कमल मुख कर कमल लोचन कमल मृदु पद मोहहीं । कमल नाभी कमल सुंदर निरित्व सुर सुनि मोहहीं ॥ (वही, पूरु ५७५)

श्रन्य छुंद

जपर विश्वत छदों के स्रितिरिक्त, जिनका उपयोग केवल वर्शनात्मक स्रशों में हुस्रा, किय ने स्रन्य स्रिनेक छदों का प्रयोग किया है, जो 'टेक' के साथ गेय पदों स्रीर 'टेक' के बिना साधारण छदों के रूप में दिखाई देते हैं।

मृग्मागर में चरणों के श्राकार के विचार से छोटे श्रौर लम्बे सब तरह के छद पाए जाते हैं। जिन छदों का ऊपर उल्लेख हो चुका है, उनके श्रानिरिक्त किव द्वारा प्रयुक्त चंद्र (१०,७), भानु (६,१५)। कुंडल (१२,१०), सुखदा (१२,१०), राधिका (१३,६), उपमान (१३,१०), हीर (६,६,११), तोमर (१२,१२), शोभन (१४,१०), श्रौर रूपमाला (१४,१०) की गणना छाटे छदों में हो सकती है तथा गीतिका (१४,१२), विष्णुपद (१६,१०), स्रप्ती (१६,११) हिरपद (१६,११), सार (१६,१२), लावनी (१६,१४), वीर (१६,१५), समान-सर्वेथा (१६,१६), मत्त-सर्वेथा (१६,१६), हंसाल (२०,१७) श्रौर हिरिपया (१२,१२,१०) को लम्बे छदों में गिना जा सकता है।

चंद्र

१० श्रीर ७ मात्राश्रों के विराम से १७ मात्राश्रों के चद्र छद का उपयोग किव ने बहुत कम किया। दो तीन स्थलों के श्रातिन्क इसका प्रयोग कदा- चित् कहीं नहीं हुश्रा। ये स्थल भी सदर्भ पूरक श्रथवा व्याख्यासूचक वर्णनात्मक हैं श्रीर छ छदो से श्रिधक के नहीं हैं। इस छद में किव को विशेष श्राक्षण नहीं जान पड़ा। उदाहरण—

<sup>ी.</sup> वही, पृ॰ ३३६, ३६५, ३७४

राधिका गेह हिंगे देह बासी। श्रीर तिय घरन घर तुन प्रकाशी। ( वही, पृ० ३७४ )

'टेक' वाले पदों में इसका उपयोग बिल्कुल, नहीं किया गया।

## कुंडल, उड़ियाना

कुडल छद का उपयोग मूरसागर में बहुत मिलता है। यह छद कि के सर्वाधिक प्रिय छन्दों में से जान पडता है। कुडल में १२ और १० मात्राओं के विराम से २२ मात्राए तथा अत में दो गुरु होते हैं। इनका उपयोग अधि-कतर ऐसे स्थलों पर हुआ जहाँ किया अथवा भावना का वेग प्रदर्शित करना कि को अभीष्ट है। यथा—

तरुवर तब इक उपाटि, इनुमत कर लीन्यौ।

किंकर कर पकरि बान, तीन खड कीन्यौ।

जोजन विस्तार सिला पयन-सुत उपाटी।

किंकर करि वान लच्छ अंतरिच्छ काटी। (स्० सा०, समा, पद ५४०)

#### तथा

चरन रुनित नूपुर कटि किंकिनि कल कूजै।

मकराकृत-कुडल-छ्वि, सूर कीन पूजै॥ (वही, पर १२८०)

चलन चलन श्याम कहत, कोउ लेन श्रायो।

नद भवन भनक सुनी, कस कहि पठायौ॥

ब्रज कि नारि गृह विसारि न्याकुल उठि धाई।

समाचार वूक्तन को, ग्रातुर ह्रे ग्राई ॥ (सू० सा०, वे० प्रे०, प्ट० ४५६)

कहीं-कही अन्त में गुरु-लबु भी आगए हैं तथा कहीं-कहीं लबु गुरु का भी प्रयोग किया गया है। दूसरी दशा में कुडल का उपभेद उदियाना छट माना जाता है। यथा—

श्राज़ हो निसान वाजे, नद जू महर के।

त्र्यानन्द-मगन नर गोकृल महर के ॥ (सू० मा०, मभा, पट, ६४८)

## सुखटा, राधिका

१२, १० मात्रात्रों के एक दूमरे छट मुखदा का व्यवहार भी कराचित् भावना के उद्रोक के श्रवमर पर उपयुक्त है। पर कवि ने इस छट का प्योग बहुत कम किया है। उदाहरण—

**१र घर वर्जे निमान, मुनगर मुहायन** रे।

ग्रमर नगर उतसाह, ग्राप्सरा गावन रे II

(वहीं, पढ ६ १६)

राधिका छन्द का उपयोग भी बहुत कम मिलता है। इस छन्दि। के कि ने कदाचित् कोई रोचकता न पा कर केवल एकाध बार सदर्भ-पूर्ति के लिए इसदा प्रयोग किया। यथा—

ललिता को सुख है चले, श्रवने निज धाम।

र्याच मिली चद्रायली, उन देखे श्याम ॥ (स्० सा०, वे० प्रे०, ए० ३७३) उपमान, धीर

उपमान छन्द का भी किया ने कुटल की भोति ग्रधिक उपयोग किया है। दस छन्द में १३ ग्रीर १० मात्राणों के विराम से २३ मात्राएँ श्रीर श्रत में दो गुरु होते हैं; ग्रत कुडल ने इसमें यहुन कम ग्रतर है। परन्तु इसका प्रयोग किया ने किया ग्रीर भावना की तीव गित के ग्रातिरिक्त सामान्य वर्णनादि में भी किया है। यथा—

त्राजु राधिका भोरहीं, जसुमित कें त्राई। महरि मुदित हॅसि यो कह्यों, मिथ भान दुहाई॥ (सू० सा०, सभा, पट १३३३)

×

मारग सुमन विछावहीं, पग निरखि निहारे।

फूले फूले मग धरे, कलियाँ चुनि डारे ॥ (स्० सा०, वे० प्रे०, पृ० ३८७)

इस छन्द में किन ने कहीं-किहीं ख्रात की मात्राख्रों में किंचित् परिवर्तन करके नवीनता पैटा कर दी है। कभी ख्रात मे एक गुरु ख्रीर दो लघु कर दिए हैं, जैसे—

कबहुँ कान्ह कर छाड़ि नंद, पग द्वैक रिंगायत।

ूकबहुँ धरनि पर वैठि कै, मन में कछु गावत ॥

( सू॰ सा॰, सभा, पद ७४० )

श्रीर कभी दो लघु श्रीर एक गुरु, जैसे-

वार वार कहति मातु, जसुमति नॅदरनियाँ।

नैंकु रही माखन देउँ, मेरे प्रान-धनियाँ ॥ (वही, पद ७६३)

परत इस छद की गित में किंचित परिवर्तन करके उसने एक नवीन छद की रचना कर ली जो सदाः हर्षोद्रे क को व्यक्त करने के लिए अस्यत उपयुक्त बन पडा है। यथा—

व्रज भयौ महर कें पूत, जब यह बात सुनी। सुनि म्रानदे सब लोग, गोकुल गनक-गुनी॥ (वही, पद ६४२) हंसाल छुद में भी किव ने १०, १०, १० श्रीर ७ मात्राश्रों पर विराम दे कर इसकी गित में उतार-चढाव पैदा करके इसकी रोचकता में वृद्धि कर दी। श्रात में 'यगण' के कारण लम्बे विश्राम से इस छुद में विशेष श्राकर्षण श्रा जाता है। यथा—

मिरिक के नारि दै, गारि गिरिधारि तव, पूँछ पर लात दै, ब्रिह जगायो । उठ्यो अकुलाय डर, पाइ खगराइ कों, देखि बालक गरव, गित वढायो ॥ पूँछ लोन्हीं मिटिक, धरिन सौ गिह पटिक, फुकर्यो लटिक करि, कोध फूलो । पूँछ राखी चाँपि, रिसिन काली काँपि, देखि सब साँपि अवसान भूलो ॥ (वही, पद ११७०)

इस छद का प्रयोग भी टेक सहित पदों में अधिक हुआ है।

मात्रिक छुदों में सबसे लम्बा हरिप्रिया छुंद होता है। इसमे १२, १२, १२, १० के विराम से ४६ मात्राए और अत में दो गुरु होते हैं। इसकी मृदु, मथर गित स्थिर और अनाकुल भावों के वर्णन के लिए अधिक उपयुक्त है। यथा—

जसुमित दिधि मथन करित, बैठी वर धाम ऋजिर, ठाढ़े हिर हॅसत नान्हि दॅतियन छिवि छाजै। चितवत चित लै चुराइ, सोभा वरनी न जाइ,

मनु मुनि-मन-हरन काज मोहिनी दल साजै॥ (वही, पद ७६४) अभातियोंमें इस छंद का उपयोग विशेष रोचक होता है, जैसे—

जागिये गोपाल लाल, श्रानॅद निधि नन्द वाल, जसुमति कहै वार वार, भोर भयो प्यारे। नैन कमल-दल विसाल, प्रीति वापिका मराल,

मदन ललति वदन उपर कोटि वारि डारे ॥ (वही, पद ८२३)

इस छद के चरणों को कुछ छोटा करके भी किव ने प्रयोग किया है। कहीं उसने १२, १२, १२, ८ मात्राम्यों के विराम से ४४ मात्राऍ रखी हैं स्त्रीर कहीं १२, १२, १० के विराम से केवल ३४। नीचे दोनों के उदाहरण दिए जाते हैं:—

चंदन श्रांगन लिगाइ, मुतियन चौकें पुराट, उमेंगि श्रॅगनि श्रानेंद सी, त्र वजायी। पँचरग सारी मेंगाइ, वधू जननि पैहराइ, नाचे सव उमेंगि श्रॅग, श्रानेंद वढावो॥ (वही, पट ७१३)

#### तथा

उमँगी तजनारि सुभग, कान्ह वरम गोठि उमँग, चहति वरप वरपन। गावहिं मॅगल सुगान, नीके सुर नीकी तान, श्रानॅद श्रति हरपनि ॥ ( वही, पद ७१४ )

इस छद का किव ने 'टेक' के साथ ग्रिधिक प्रयोग नहीं किया है। यों भी स्रसागर में इसके उदाहरण बहुत नहीं मिल सकते।

#### मनहर्ण

जपर वर्णित छदों के ग्रातिरिक्त सूरसागर में मुक्तक मनहरण का भी किंचित् व्यवहार हुन्ना है। प्रायः इसका रूप ग्रस्तव्यस्त होगया है, पर कुछ सुदर उदाहरण भी मिल जाते हैं। यथा—

काहें को कलह नॉध्यो, दारुन दॉविर बाँध्यों, कठिन लकुट ले ते त्रास्यों मेरें भैया। नाहीं कसकत मन निरित्य कोमल तन, तिनक से दिधि-काज भली री तू मैया। हो तो न भयो री घर, देखत्यों तेरी यों त्र्रर, फोरतौ वासन सब, जानित बलैया। स्रदास हित हरि, लोचन त्राए हैं भिर, वल ह कों वल जाको सोई री कन्हेया॥ (वही, पद ६६०)

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> स॰ सा॰ ( समा ), पद ७७, ४३२, ६**⊏०. ६६०**, ६६१

# नामानुकमिणका

(स्रवास, कृष्ण-चरित संबंधी तथा अन्य पौराणिक नामों के श्रतिरिक्त व्यक्तियों, श्रंथों, स्थानों प्राव्ति के नामों की श्रकारादि-कम से व्यवस्थित सुची)

श्रक्तवर, देगाधिपति, वादशाह, दित्तीश, दित्तीश्चर, शाह, २,३, १३,१५,२६,३०,३१,३२,३४, ३५,३६,३८,३६,४०,४४,१२२, १३० श्रदेल २८.३७

श्रव्या १८,३७ श्रद्धाप १२,२८,३६,३७,३८,४०, ४२,४३,४५,१२२,१३८ श्रद्धाप श्रीर वल्लभ सप्रदाय

( त्रथ ) ३७,४०,४६,५०,१२३, १२४

त्रष्ट सखान की वार्ता ७,२८,३३,३७ श्राईने त्रकवरी १६,४०,१२२

श्रागरा १२,२८,३४,१२२ इनसाइक्लोपीडिया विटासि

इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका (अथ) १७,४५,१२२

र्देश्वरपुरी १२६ एकादशी माहात्म्य (ग्रथ) ४६

कठमणि शास्त्री, श्री २७

कबीर १३४ करोड़ी ४०

महाहै। ४०

कृष्णदास ४०, १२४ कृष्णदास (वगाली) १३० ग्रुप्णाथय (ग्रय) १३० को करोली ४५ को करोली का इतिहास १२६

कामदगिरि ४१ काव्य-निर्णय ११५

काशी ४०

कुभनदास ३०,३१,३४ च्चित्रय पत्रिका १०६

खोज रिपोर्ट ४८,४६,१०६ गऊघाट, गौघाट २,१२,२८,२६,

३१,३२,३४,३७,१३३ गार्सा द तासी १७

गोकुल २,१२,१३,३०,३२ गोकुलनाथ, गोस्वामी २७,३३,३६,४१

गोपाचल १२,१२२

गोपाल २४ गोवर्धन, गिरि, गिरिराज, पर्वत १२,

२३,२४,२५,२६,३२,३४,३५,

१२७,२६२

गोवर्घन लीला बड़ी (यथ) ४८,४६

गोविंद कुंड ३५ गोविंद स्वामी ३०,३१

गीड़ीय सप्रदाय १६,१२६,१३०

चडी प्रसाद सिंह, बाबू १०६

चद बरदायी, चद ८,४५,१२२,१२५ चद्रबली पाडेय, पडित १२४ चपकलता सखी ३५,१३८ चतुर्भुजदास ३०,३२,१४२ चिंतामिं वेश्या ३८ चैतन्यदेव, महाप्रभु १२६ चैतन्य श्रौर उनका युग (प्रथ, श्रयेजी) 358 चैतन्य चरितामृत (ग्रथ, बॅगला) १३० चौरासी वैष्णवन की वार्ता, चौरासी वार्ता, मूलवार्ता, वार्ता २,३,४, ६,७,८,६,१२,१३,१६,२७,२८, ३३,३६,३७,४२,४३,४४,४६, ५०,५१,५२,१०३,१०४,१२२, १२३,१२७,१३८,१४० जगन्नाथ पुरी १२६ जगा ८,६,२४ जसवंत सिंह, महाराज १२५ जाट ५, २१ जायसी १३४ जार्ज व्रियर्सन, सर १,१७,४५,१२२ जैमल ४० टही संप्रदाय, सखी सप्रदाय ३,१५, २६,१२८ ढाढी ६,२३,२४,२६ तानसेन ३,३४,३६,४६ तुलसीटाम् (प्रय) ४१ तुलसीदास, गोस्वामी, तुलसी ४१, ४६,१३४

दशमस्कंध टीका (प्रथ) ४८

दिनेशचंद्र सेन, डा०, रायवहादुर १२६

दिल्ली ११,१२,३३,३६,४२ दीनदयालु गुप्त, डाक्टर ३७,४०,४५, ४६,१२३ घीरेन्द्र वर्मा, डाक्टर, प्रोफेसर ८१,६७ श्वदास १६,३६ नददास ४५,१२४ नवनीत प्रिय, नवनीत प्रिया १२,१३, ३०,३२,३४ नलदमन, नलदमयती (प्रथ) ४९ निवाकीचार्य, निवार्क १२७,१२८ नागर समुच्चय १६,३६,४० नागरीदास १६,३६,४०,१०५ नागलीला (प्रथ) ४८,४६ नागरी-प्रचारिगी सभा, सभा ५४, ५६,५७,५८,१०५ नाथ द्वारा, श्री ३,४५,४६ नामादास १४,१६,३७,३८ निजवार्ता (यथ) ३७ पदसग्रह (ग्रथ) ४८ परमानददास ३४,४० पारसोली १२,३०,३५ पुष्टिमार्ग १५,१२७,१२८,१२६, १३६,१३७,१४०,५०५ पृथ्वीगज रासो (ग्रथ) ८,१२२ प्राचीनवार्ता रहस्य, वार्ता रहस्य (ग्रथ) ७,२७,२८,३६,३७ प्राग्प्यारी (प्रथ) ४८,४६ प्रियादास ३८ फतेइपुर सीकरी ३ वगला विश्वकोप (यथ) ४५ वाल मुकुद ब्रह्मचारी ३५ वीरवल ४७

वेनी माधवदास, वाबा ४१ व्याहलो ४८,१२२,१२३ व्रजभाषा व्याकरण (ग्रथ) ६७ व्रहाभट्ट, भाट, ब्रह्मराव ८,६,४५ व्राह्मण, विप्र ५,६,७,८,६,२२,२३, २५,३८,४३,१२२,१२४

२५,३८,४३,१२२,१२४ भक्त, नामावली (ग्रथ) १६,३६ भक्तमाल संटीक (ग्रथ) १४,१६,३७ ३८,४३

भक्त, विनोद (त्रथ) १६,३८ भाई मणिलाल सी० परीख १२६ भारतेन्दु हरिश्चन्द्र १६,१०६,१२२,

भिखारीदास ११५

मथुरा ३,११,१२,२४,२८,३४,३६,३८

मध्वाचार्य,मध्व १२७,१२८,१२६

माताप्रसाद गुप्त, डाक्टर ४१

माधवेन्द्रपुरी १२६

मियाँ सिंह, कवि १६, ३८, ४२,४४

मीरावाई, मीरा ४०, ३८२

मुतखबुत्तवारीख १७, ४०

मुशीयाते अबुलफजल १७, ४०

मुशीराम शर्मा, पडित ८,१२,१०४,

१०५, १२०, १२१, १२३
मूल गुसाईचरित १७, ४१
यदुनाय, गोस्वामी १६, ३७, ४५,१०४
यादव, यादवकुल ३८, ३६
रघुराजसिंह, महाराज ११,१६,३६,
४४,४७

रस-मजरो (ग्रथ) १२४ रागकल्पद्रुम (ग्रथ) ५४ राधाकृष्ण-ग्रंथावली (ग्रथ)१०६,१२२ राधाकृष्ण दास, श्री, बाबू १७,५०, ८२,१०६,१२२,१२३
राधावल्लम २६
राधावल्लमी ३,१५,१६,२६,१२८
रामदास ३०,३२,१२२
रामदास गवैया, बाबा ४०
रामदीन सिंह, बाबू १०६,१२५
रामजन्म (प्रथ) ४६
रामरसिकावली (प्रथ) १६,३६
रामानुजाचार्य, रामानुज १२७
रनकता १२
रूपगोस्वामी १२७
वल्लभाचार्य, श्रीमद्, महाप्रभु, वल्लम,

त्राचार्य, २,१०,१२,१३,१४, १५,१६,२७,२८,२६,३०,३१, ३२,३५,३७,४६,५६,८६,६५, १०३,१०४,१२३,१२७,१२८, १२६,१३१,१३३,१३६,१३७;

वल्लम-दिग्विजय (ग्रथ) २,१६,३७, ४५,१०४,१२८

वल्लभ-स्प्रदाय १५,२६,४४,१३३ वार्ता-साहित्य १६,२७,२८,३३,३७,

१३० विचारधारा (ग्रथ) ८१ वृदावन २७,४०,१२६ विङ्लनाथ, गोस्वामी, गुसाई, विङ्ल,

विङ्लेश्वर २,३,१३,१५,१६, २४,२६,२७,३०,३१,३२,३५, ३७,३६,४०,४१,१०४,१०५, १२२,१२३,१२६,१३०,१३१ विद्याविमाग, कॉकरोली २७

विद्वन्मडनम् (ग्रथ) १२६ शंकराचार्य १२८,१३६ शुकोक्ति सुधासागर (यथ) ५५,५७ शुद्धाद्वैत १२८,१३६ श्रगारमडनम् (ग्रंथ) १२६ श्रीनाथ जी, श्रीगोवर्धननाथ जी१,२, १३,१४,२६,३०,३१,३२,३४, ३५,४३,४४,४६,८६,६६,१२४, १२७,१२६,१४०,२६६,३०० श्रीभद्भागवत, भागवत ( त्रथ ) १५, १६,२६,३२,३३,४८,५०-५३, **५५-६६,७१-**८१,६०,६५,१३४, १३६,१७६,२५३,२६१,२६३, ३०१,३०२,३१६,३१६,४८२, ४८३,४८६,५४४,५४५,५४७, प्रव,प्रव,प्रवर,प्रवर श्रीमद्भगगीता ( त्रथ ) २६६ श्रीवल्लभाचार्य ( ग्रथ ऋग्रेजी ) १२६ संडीला ३८ संन्यास-निर्णय ( प्रथ ) १३० संप्रदाय कल्पद्रुम ( प्रथ ) १२८ सप्रदाय-प्रदीप ( ग्रथ )१२८ सनातन, गोस्वामी १२६ सरदार, कवि ५०, १२५ सावत सिंह, महाराज ३६ सारस्वत, ब्राह्मण ६,७,६,३३,३६, ३७,४५,१२,१२३,१२४ साहित्यलहरी ( ग्रंथ ) ८,१२,१७, ४५,४६,५०,१०३,१०४,१०५, १०६,११३,११५,११६,११७, ११८,१२०,१२१,१२३,१२४, १२५,१२६,

सीही, ग्राम ११,१२,३३,३५,४३,४५ सुबोधिनी ( ग्रथ ) १५,२६,३२,१३७ स्रज २१,१०५ सूरजचद ८,१२२,१२४,१२५ सूरजदास ४,२३,३५,१२२ सूरदास मदन मोहन (मनोहर) **४,१२,३६,३८,४३** सूरदास जी के हष्टिकूट सटीक (ग्रंथ) ४६,१०६ सूरदास जी का पद ( ग्रथ ) ४९ सूरपचीसी ( ग्रथ ) ४८, ४९ सूरसागर, सागर (ग्रथ) १४,१७, १८,२६,३३,४३,४४,४८,४६, ५०,५३,५५,५६,५८-८२,६०, १०५,१०६,११३-११६,११८, १२०,१३१,२६१,२६२,२६४, ३०१,३०२,३०६,३३०, ३३४, ५०६,५४४-५४६,५४८, ५४६, ५५३,५६०,५६४,५६६,५६७, प्रह,्प्र७१-५७३,५७६,५८०, प्रद् स्रसागर सार ( ग्रथ ) ४८ स्रसागर सारावली, स्र सारावली, . सागवली ४,१७,४०,४४,४६, ५०,८२,८६,६०-१०५,११८ स्रसीरम ( ग्रथ )६,१२,१०४,१२०, १२३,१२४,१३३ स्रशतक ( ग्रथ ) १०६ स्वामिन्यष्टक ( ग्रथ ) १२६ स्वामिनी स्तोत्र (ग्रंय ) १२६ इरिदास, स्वामी २४,२६,२७,४०,

१२८

हरिदासी ३,२४,२६ हरिवसी, हरिवशी ३,२४,२६ हरिराम व्यास १६,४० हरिाय,गोस्वामी ३,४,७,८,१०,१३, १४,१५,२७,२८,३३,३५,३६, ३७,४२,४३,४४,४५,४६,१२३, हिदीकवि-चर्चा ( ग्रथ ) १२४ हिदी नवरत्न ( ग्रथ ) ४३ हितहरिवश, गोस्वामी, हरिवंश ३, १५,१६,२४,२६,२७,४०,१२८



## प्रयाग विश्वविद्यालय हिन्दी परिषद् के प्रकाशन

तुलसीदास—लेखक डा० माताप्रसाद गुप्त, एम्० ए०, डी० लिट्०, ग्राप्यापक, हिन्दी विभाग, विश्वविद्यालय, प्रयाग; हितीय सस्करण, पृष्ठ-सञ्या ६११, चित्र-सञ्या १३, मूल्य ८)

डा॰ माताप्रसाद गुप्त के डी॰ लिट् के थींसिस का यह परिवर्डित हिन्दी रूपान्तर है। गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी, अन्थ-रचना तथा श्रालोचना से सम्बन्ध रखने वाली नवीनतम प्रामाणिक सामग्री के लिए यह प्रन्थ हिन्दी श्रध्यापकों तथा उच्च कत्ता के हिन्दी विद्यार्थियों के लिए श्रनिवार्य है।

त्राधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास (१६००—१६२५ई०)— लेखक डा० श्रीकृष्ण लाल, एम्० ए०, डी० फिल्० द्वितीय सस्करण, पृष्ठ-संख्या ४१४, मूल्य ६)

प्रयाग विश्वविद्यालय के डी० फिल्० के लिए स्वीकृत थीसिस का यह हिंदी रूपान्तर है। हिन्दी साहित्य के विकास का क्रमबद्ध, सूच्म, तथा ग्रालोचनात्मक ग्रध्ययन इस ग्रन्थ में हिन्दी पाठकों को प्रथम बार प्राप्त होगा। ग्राधिनिक हिन्दी साहित्य के वास्तविक ज्ञान के लिए इस ग्रन्थ का ग्रध्ययन नितात ग्रावश्यक है।

श्राधुनिक हिन्दी साहित्य (१८४०—१६०० ई०)—लेखक डा॰ लद्मीलागर वार्ष्णेय, एम्॰ ए॰, डी॰ लिट् पृष्ठ-सख्या ४०६, मूल्य ६), परिवर्दित एव सशोधित संस्करण ।

श्राधुनिक हिंदी माहित्य का लगभग एक शताब्दी का यह प्रथम विस्तृत वैज्ञानिक श्रध्ययन है जिसमें समस्त उपलब्ध सामग्री की परीच्चा के उपरात सुयोग्य लेखक ने श्रपने मौलिक तथा नवीन विचारों का प्रतिपादन किया है। यह ग्रन्थ लेखक के प्रयाग विश्वविद्यालय के डी० फिल्० के लिए स्वीकृत थीसिस के श्राधार पर लिखा गया है।

कवित्त रत्नाकर—मूल लेखक सेनापति, सम्पादक, प० उमाशङ्कर शुक्ल, एम्० ए०, पृष्ठ-सख्या २५३, तृतीय सस्करण, मूल्य ३॥)

हिंदी के साहित्य-रिसकों को सेनापित की इस रचना का ब्रास्वादन कराने के लिए विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग ने अनेक प्राचीन प्रतियों की सहायता से इनका सपादन कराया था। उसी सपादन के अनुसार प्रस्तुत पाठ प्रकाशित किया गया है। सम्पादक ने एक विस्तृत समालोचनात्मक भूमिका और टिप्पणी देकर इस सम्पादन की उपादेयता बहुत बढा दी है, और यह प्रन्थ कई विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में स्थान भी पा चुका है। प्रस्तुत उसका नवीन और सशोधित सस्करण है।

श्रद्ध कथा—मूल लेखक बनारमीदास जैन, मपादक, डा॰ माता प्रसाद गुप्त, एम्॰ ए॰, डी लिट्, श्रध्यापक, हिंदी विभाग, प्रयाग-तिश्व-विद्यालय, पृष्ठ-सख्या ७२, मूल्य १)

साहित्यिक परपराश्रों से मुक्त प्रयासरिहत पर सजीव शैली में स० १६६८ में लिखी गई यह श्रात्मकथा हमारे साहित्य की जो खोज श्रभी तक हुई है उसके श्रनुसार हिंदी की पहली श्रात्मकथा है, श्रीर कदाचित् समस्त श्राधुनिक भारतीय श्रायं भाषा-साहित्य में इससे पूर्व की कोई श्रात्मकथा नहीं है। लेखन-कला की दृष्टि से भी वह श्रादर्श है, श्रीर तत्कालीन उत्तरी भारत की सामाजिक श्रीर राजनैतिक दशा पर महत्त्वपूर्ण प्रकाश डालती है। डा० गुप्त ने एक गवेषणापूर्ण भूमिका देकर सपादन का महत्त्व श्रीर भी वढा दिया है। प्रत्येक हिंदी भाषा, साहित्य, तथा सस्कृति एव प्रत्येक भारतीय इतिहास-प्रेमी को यह ग्रन्थ श्रवश्य पढना चाहिए।

### प्रेस में

१.--रामकथा का विकास-डा० कामिल बुल्के

२.—ग्राधिनिक हिन्दी काव्य में नारी-भावना—डा॰ शैल कुमारी मिलने का पता—कोपाध्यद्म, हिंदी परिषद्द, विश्वविद्यालय, प्रयाग

## प्रयाग विश्वविद्यालय के प्रकाशन

नंद्दास, भाग १, २—सपादक, प० उमाशकर शुक्क, एम्० ए० राजा पन्नालाल स्कालर । यह श्रष्टछाप के प्रसिद्ध महाकिव नन्ददास जी के समस्त कान्य प्रथों का प्रथम सुसपादित सस्करण है। विस्तृत भूमिका ग्रौर श्रमेक परिशिष्टों तथा टिप्पणी ग्रादि के कारण पुस्तक का महत्त्व ग्रौर भी वढ गया है। मूल्य ६)

फ़ोर्ट विलियमं कालेज (१८००-१८४) ले॰—डा॰ लद्मीसागर वाष्णेंय, एम्॰ ए॰, डी॰ फिल्, डी॰ लिट्॰, लेक्चरर, हिन्दी विभाग, इलाहावाद यूनिवर्सिटी।

इस पुस्तक में पाठक फोर्ट विलियम कालेज के इतिहास, खडीवोली, हिन्दी भाषा ग्रीर साहित्य, ईस्ट इन्डिया कपनी की भाषा-नीति, हिन्दी-उर्दू के वर्त-मान संघर्ष, तत्कालीन परिस्थितियों ग्रादि के संवध में मौलिक सामग्री पावेंगे। ग्राधिनिक हिन्दी तथा श्रन्य भारतीय साहित्यों के विद्यार्थियों के लिए श्रत्यत उपयोगी ग्रन्थ है। मूल्य ६)।

श्रनेकार्थ मजरी श्रीर नाममाला — सपादक श्री वलमद्रप्रसाद मिश्र, एम्० ए० तथा श्री विश्वम्भरनाथ मेहरोत्रा, एम्० ए०।

मिलने का पता-रजिस्ट्रार, विश्वविद्यालय, प्रयाग